% oke % ७ ' शीगणेज्ञायनमः ॥ श्रीग्रुरुन्योनमः ॥ श्रीकाशीविश्वेष्याभ्यांनमः ॥शीशंकराचायँभ्योनमः ॥ अथद्वाद्शाऽप्यायप्रारंभः ॥ प्रवेषका | ं द्रोअष्पायविषे जाबाङ्डपनिषद् गर्भेडपनिषद् असृतनाद्डपनिषद् हंसडपनिषद् धुरिकाडपनिषद् आरूणेयडपनिषद् त्रहाडपनिषद् प्रम यविऐ सामवेद्केछांद्राग्यउपनिपद्काअथं निरूपणकरेंहैं ॥ तहां प्रवेभध्यायोविपे नानाप्रकारकीविचित्रकथावोंक्अवणक्रिकै प्रसन्नताक् हंसउपनिपद् महत्उपनिपद्द आत्मप्रकोधउपनिपद् कैन्त्यउपनिपद् याष्कादकाउपनिपद्ोकाअथं निरूपणक∽या ॥ अच याद्वादक्षिअध्य

गरिष्ठप्रकार्वात्त्रमासते ब्रह्मात्मज्ञानकाउपदेशकरताभ निंआपकेसुखतें अवणकरी ॥ तथा तात्रह्मविद्याकेप्रसंग याआत्मपुराणकेप्रथमअध्यायविषे आपने ऋग्वेदके जागालादिकऋषियोंने आपणेआपणीहाष्योंकेप्रति जाजात्रह्मविद्या कथनकरीथी ॥ तथा तात्रह्मविद्यांके जितनेकी वैराग्य योग उपासना तहुए सनकादिकसुनि ताअधिकारीप्रजाकेहितवासतै ब्रह्मान्मज्ञानकाउपदेशकरतेभये ॥ तथा तिनअधिकारीपुरुपोंविपे कोईवामदेवना माअधिकारी दत्युक्रप्रासहोइकै माताकेगभेविपे स्थितहोइकै तिनविचारवान्अधिकारीपुरुपोंकेहितवासतै ब्रह्मात्मज्ञानकाउपदेशकरताभे या।जिसउपदेशकेविचारकरणेते याअधिकारीपुरुपोंक्रं करामठककीन्याई देहादिकजडसंपाततेविछसणसाक्षीआत्माका ब्रह्मरूपकरिकेज्ञा क्षिकथाकेश्ररणकरणेवासते घुनः आपणेगुरुकेप्रति याप्रकारकाप्रश्रकरताभया ॥ शिष्यउवाच ऐतरेयउपनिपद्काअर्थं निरूपणकऱ्याथा ॥ ताप्रथमअध्यायविषेयहवात्तां भापनें कथनकरीथी॥प्रजाक्षुंदुःखोदेखिकारिके करुणाव संन्यास आदिकसापन कथनकरेथे ॥ तिनसर्वसायनोसहित सासंदूर्णब्हाविद्या हमनेआपकेमुखर्ते अवणकरी ॥ तथा ताब्रहाविद्य ते नानाप्रकारकेविचित्रआख्यानभी हमने आपकेमुखर्तेअवणकरे ॥ हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणकेप्रथमअप्यायिषेषे आपने इ |याक्रीपीतिकऋपिनै तथासूर्यभगनान्नै तथाश्वेताश्वतरऋपिनै तथाकठऋपिनै तथा नहोंने हैं॥ तथा जिसउपदेशके अवणमननिक्येते विषयासक्तामीपुषुषोंकूभी प्राप्तहुआ सोश्रद्धावानशिष्य श्वेतकेत्रव

ते ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणके द्वितीयअच्यायिषिपे तथातृतीयअ

ध्यायि ि अ में तेसी मा े क्रीपीतिकत्रवानिषटकात्रश्रे निरुपणम्भागानमं निरुप्ता

नरासे हैं।। तथा क्रिसबफ्हेक्केश्रवणसननिक्षेते गिष्यासक्का पुक्र क्रुमे आष्णेकारीरांग्पे तथाख्रीप्रवादिः क्रिकारार क्षेत्र तावनेराग्य |४ | करपद्राति है।। यहसपूर्वणसा ताप्रयमकप्यायिषेक्ष्यक्रियो ॥ जीर हेमगव्य ॥ याजात्मपुराणके द्वितीयक्ष्यायिषे द्वावतीयक्ष्या | स्वापीए असरे फिलेक्सक्रक क्रीपीर्तिक्ष्यपिएकार्य निक्ष्यक्ष्यायागितां द्वितीयक्ष्यार्थः । ४ ोगे ॥ *१३३ मागगुद्धकर*णकारकाकरिक दिगोदासराजाकागुत्र अतदनराजा रंगग्याकविष्णातामया ॥ तहाँ सोप्रतदेनराजा ग्रुद्धकरि | कि ३३४ जीतवाभया ॥ और ताप्रतदेगराजकिपुरुषाणकुदैसिकरिके प्रसन्हआ सोइंड ताप्रतदेनराजाकेताई वरदेताभया ॥ जिसवरकीपा∏ 🌡 |गृगीयशप्तापांिग आपर्ने यद्यातां कथनकरीथी ॥ याङाकित्राझण संपूर्णदेशोंकेविद्यानोंकूंजीतकरिके श्रीकाशीविषे अजातशुड्राजाकेत 🔢 🖁 |ति गाँदैहगारीजीरोंक् अत्पंतदुउँभद्दे ॥ यद्संपूर्णेवाता आपने ताद्वितीयजेष्यायविषे कथनकरीयो ॥ और हेभगवत् ॥ याआत्मपुराणके||

🏄 | नक्षोशी ॥ दोषुक्षपर्यंत्र एकद्रोपंत्र यातीनवंत्रोषिपेस्यितऋषियोका परस्परभेदभीसभेवे हे ॥तथापरस्परअभेदभीसभेवे है।।और दृष्यङ् 🎉 ृं| शर्यनक्षा इंद्रकेप्रति यन्नविद्याकावपदेशकरताभया।।ताब्रह्मविद्याङ्थपणकरिकै कोषवान् हुआसोइंद्र ताद्ष्यदृद्धपिकेप्रति पुनः ता|| ९ यत्रविद्याकेमद्देशिकरणेकीआहाकरताभया।तिसतंभनंतर सीदष्यङ्शयवेण आपणेवचनकेसत्यकरणेवासते सोब्रह्मविद्या असिनी|||६ | |मीपत्रासासम् ॥तद्दौ राताकेकठोरवचनोङ्ध्यवपकरिके अभिमानतेरहितहुआ सोबाङाकित्राक्षण तिसीअजातकाबुराजाते बक्षविद्याकाडप||४ |गुमागंकैप्रति उप्देशकरताभया ॥ताकरिकेनोष्यान्दुआ सोइंद्र तादष्यक्ऋपिकेमस्तककुंछेदनकरताभया॥और ते अश्विनीकुमारभी य||४ ै देशटेनाभया ॥ यहसंप्रवेगातां आपने तातृतीयअध्यायिषेषेक्यनकरीयी ॥ और हेभगवच्॥याआत्मपुराणके चतुर्थं पंचम पष्ट सप्तम या | नाारिक्षणायांतिये आपने यत्त्रवेदकेष्ट्रहदारण्यकडपनिषद्काअये निरूपणकऱ्याया ॥ तहाँ चतुर्थं अध्यायिषिपते आपने यहबातों कथ | प्रांग्वानेत्योपकस्कि आपणेगुरुकेमस्तकक्ष्काटिके अथकीयीवाऊपरराखतेभये ॥और अथकेमस्तकक्ष्काटिके तादष्यङ्गुरुकेयीवाऊप|} | गाएतीयवापदपंष्णंगातां आपने ताचतुर्यअप्पाष्तिपेक्यनकरीयी।और हेमगत्र याआत्मपुराणके पंचमअप्यायविपे आपने जनके।

्री स्थारत्यसामृत्युक्तमकन्यायातिको परस्यः जीतजेकीइच्छाकरिके जोशाक्षकेअर्थकाविचारकरणाहे ताकानाम जरूपकथाहे॥और 🔯 १ रिभागसामाशासमुराणकेषुष्ठेशस्यायातिके आपर्ने तिसीयाहाबल्क्यमुनिको जनकराजाकेसाथ दोवार वादकथानिरूपणकरियो ॥ तहां तत्त्व 🎉

,गगारमसामिषे शायडारिकत्राप्रपाकेताथं यात्त्रवत्त्रयमुनिकेनल्पकाकाः निरूपणकऱ्याया ।तिथा तायात्त्रवत्त्रयमुनिकेहापकारि

% जानणेकीइच्छाकरिके जोपरस्पर शाह्मकेअर्थकाविचारकरणाहै ताकानाम वादकथाहै ॥ और हेभगवच् ॥याआत्मपुराणकेसतमअघ्याय कि १० विपे आपने तायाज्ञवल्चयनुनिके तथामेत्रेयीक्षीके संवादकरिके नानाप्रकारकीयकाविया कथनकरीयी॥तथा याज्ञवल्झ्यमुनिके संन्यास कि १० आश्रमका निरूपणकऱ्याया ॥और हेभगवन्॥याआत्मपुराणके अष्टमअच्यायविषे आपने तिसीयञ्जेदके येताथतर नामाउपनिषद्का । १० अर्थ निरूपणकऱ्याया ॥ ताअष्टमअच्यायविषे येताथतरमुनिका तथासंन्यासियोंका तथापूर्ववेदवेताब्राणोंका परस्पर याज्ञातकेक्चा अर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ ताअष्टमअष्यायिषि थेताथतरमुनिका तथासन्यासियोंका तथापूर्ववेदयेताब्राष्ट्रांका परस्पर याजगत्केकार

कारूपथारणकारिकै भक्षणकरतेभये॥याकारणते तिनमंत्रीविषे कृष्णयञ्जशरूपता प्राप्तहोतीभई ॥ और त्रह्मविद्याकीप्राप्तिवासते भुगुत्रहाप वरुण पिताकेसमीप पंचवार जाताभया ॥ और वेननामार्गथर्वने जिसप्रकार आपणेआत्माकाअन्त्रभव कथनकऱ्याया ॥ सोभी आपने नि गोंविषेविचार निरूपणकऱ्याथा॥और हेभगवच् ॥ याआत्मषुराणकेनवसअप्यायविषे आपने तिसीयबुवेदके कठबछीउपनिषद्काअर्थ नि याआत्मपुराणके दश्मभण्यायिषे आपने तिसीयज्ञुषेद्के तैत्तिरीयकउपनिषद्काअर्थ निरूपणकऱ्याया।तादशुमअध्यायविषे यहवाता आपने निरूपणकरीथी ॥ वैज्ञापनगुरुकीआज्ञाक्रमानिके याज्ञबरुक्यमुनिने वमनकरेजेयुज्जेद्केमंत्र ॥ तिनमंत्रोक्ते बाह्मण तित्तिरीपक्षी तासंन्यासकी ब्रह्मकरिकेस्द्रतिकरीथी ॥ यहसंप्रणंवातां तादशमञच्यायविपे निरूपणकरीथी ॥ जोरहेभगवत् ॥ याआत्मपुराणकेए क्पणकन्याथा ॥ तथा सत्यादिकसाथनोंकाकथनकरिकै तिनसर्वेसाथनों ते संन्यासरूपसाथनक्षेडस्कृष्टरूपकरिकेषणेनकन्याथा ॥ तथा क्ष्यणकऱ्याथा∥तानवमअघ्यायविषे यमराजाका तथानचिकेताका नानाप्रकारकेवरोंखुक्तआस्यान निरूपणकऱ्याया ॥ ओर हेभगवन् ॥

कादकोअध्यायविषे आपने जानाङादिकएकादकाडपनिपदोकाअथै निरूपणक-पाथा तहां जानाङउपनिपद्धिपे तथापरमहँतउपनिपद् 😲 विषे तथाआरुणिडपनिपद्विषे जिससंन्यासका कथनक-पाथा ॥ सीसंन्यास वेदकेशाखांताकेभेदेडुएभी भिन्नहोंबेनहों ॥ किंतु तिनसने 🏅 । यहवात्तो आपने ताएकदिशेअध्यायिविपे निरूपणक थी ॥ तथा विषे उपयोग ने रर ॥ ताबेरार

= %

🌡 | गरेउपनिषद्विपे तायोगकेउपयोगी अनेकपदार्थीका निरूपणकरिके ताप्रतंगक्षिकै विषिष्ठमिष्युक्त अङ्भुतंपांगकी वेणनिक पाया 🐧 🕍 हैं। और अमृतनादुउपनिषद्विपे तथाईसडपनिषद्विपे तथाश्वरिकाडपनिषद्विपे वेदकीशाखाबेंकेभेदकरिके जोजीयोग निरूपणकऱ्याहे ॥ है हैं। सोगाभी आपर्ने भिन्नभिन्नकरिके निरूपणकऱ्याया ।। और ब्रह्मडपनिषद् अमृतविद्वउपनिषद् नारायणीयडपनिषद् महोपनिषद् आ हैं। समग्रीएडपनिषद् केनस्पडपनिषद् याषट्डपनिषदें।विषे जाजाब्रह्मविद्या कथनकरीहे ।। सांसूर्णेत्रज्ञविद्याभी आपने कथनकरीथी ॥ ॥ 🏿 तया तापरमहंससंन्यासविपेस्यित संवत्कादिकसन्यासी सर्वेछोक्तिविछक्षणआचारबाछेहुएवतिहें ।। यहवात्तीभी आपने कथनकरीयी ॥ पायोंकरिके वैराग्यक्रंप्राप्तहुए जेपुरुपहें ॥ तेपुरुपही यापरमहंततंन्यातकेअधिकारी हें ॥ यहवात्तीभी आपने कथनकरीथी ॥ तथा ता 🔢 प्राप्त विस्तारते कथनकरीयो ॥ हेभगवत् ॥ ताएकादरोअध्वायके अंतविषे आपर्ने येतकेतुकावर्णनकत्पाथा ॥ जोयतकेतु ब्रह्मज्ञान 'धूर्मी तर्ज्ञपा ॥ हेभगवन् ॥ यहश्वतकेतुकीवात्त्विहृतआश्यर्काकारण्है ॥ यति यावात्तिकेशयणकरणेका इमारेकुं वहृतअभिछापा है ॥ हेभगयन् ॥ आपनैपूर्व ताएकार्श्यभ्यायकेशादिषिप सबैछोकोतैषिछक्षणआचारबाछ संबर्गकादिकसंन्यासी कथनकरेथे ॥ तिन ||गोर तापरमइंससंन्यासकेप्रहणकरणेका वेराग्यहीकाउँहै यदवातोभी आपर्ने कथनकरीथी ।। और गर्भदुःखोंतेंआदिङेके नानाप्रकारकेड संन्यासम्बगकरणेकीरीति तथातासंन्यासीकेमरणतेअनंतरसंस्कार तथातासंन्यासीकायेश तथातासंन्यासीकाआचार यहसंघूर्णवार्ता

ऽ॥ था ॥ तथा साब्रहाविद्याः किसप्रकारकीथी ॥ यहसंष्रुणंवातां आप कृपाकरिके में अद्यावान्हिष्यकेप्रति कथनकरी ॥ इसप्रकार ॥ ऽ॥डोव्दिमानशिष्यकरिकेष्टछाहुआ सोशीग्रुक ताशब्दावान्हिष्यकेप्रति छांदोग्यउपनिपद्विपे कथनकरिहुईकथाक्कं कहताभया ॥ ||शोगुरुरवाच ॥ हेशिष्य ॥ पूर्व एकथेतकेतुनामा ऋपिकाबाङक होताभयाहे ॥ ताथेतकेतुबाङकविपे मातापिताका बहुतरनेहहो||श्र हेमगग्य ॥ सीसर्बस्येनकेतु किसदोपकरिकै अज्ञताक्रुं प्राप्तहोताभया ॥ तथाकिसम्बात्मानें ताथेतकेतुकेप्रति ब्रह्माविद्याकाउपदेशक∽या∏ /|संन्यासियोंषिपे श्वतकेतुकाभो कथनकऱ्याथा ॥ ताएकाद्र्शअध्यायकेअंतिषेपे प्रुनः तिसीश्वेतकेतुकाकथन आपूर्ने किसवासते कऱ्याहै॥|

क रिल्यहोताभया ॥ तथा ताथतकेत्रको सर्वेदाकोडाकरणेविषेही मातापिताने ५ विन्तामिप किपित्मात्र क्रेशक्ष्माप्तद्देक तापुत्रकेमति यायकारकावचन कहतामया ॥आरुणिरुवाच् ॥ हेपुत्रा।अविक्केकारणजिसका सांगोसेहहै ॥ तासेहकेकशहोडके मेंपितान तथामाताने तुमारेक्षशिक्षाकरीनहीं ॥ किंतु तासेहकेवज़ेते हमों ने सर्वता तुमाराञ्छनक -पाहै॥याकारणते हूँ ऐसीडन्मतद्शाक्ष्माप्तभयाहै॥हेपुत्रापुत्र शिष्य स्त्री यातीनोक्ञाञ्चिते तिनपुत्रादिकाविषे बहुतदोप माप्तहोते गीरवेतकेतु उपनयनसंस्कारतेरहित् द्वाद्शवर्षकाहोताभया ॥ और बाङकोकीकीडाविषे अत्यन्त प्रीतिमान वभयेजेदोप तिनदीपिकरिके साप्रुच इस्टोकिमिपी दुःखक्रंदीमामहोगेहैं ॥ जोर मरणेतेअनेता तामातापिताकेटाटनते तिसप्रचिपे उत्प धुत्रक्ष सर्वेदा क्रिसाहिकरणी ॥ तहाँ तीनवर्षपर्यंत ताप्रुवक्षं माताने क्रिसाकरणी ॥ और मरणेतेअनंतर नरक्षेत्रमासहोगे हैं ॥ याते मातापिताने ताप्रुवक्षं पिताने क्रिसाकरणी ॥ और ताअष्टवर्प ते उके पादाज्ञक् माताने क्रिसाकरणी ॥ और मर्भाषानेतेटके अयया जन्मते छेके अध्वर्षपर्यंत । जिनकूमी नहींकरताभया॥ और सोथेतकेतु इसरबाङकांकु तथास्त्रि रिषेतकेतु अग्निसितदुष्ट्यपभकीन्याई सर्वजीवोंकू दुःखकीही प्राप्तिकस्ताभया ॥ और सीचेतके रिणियाकेसमीपजाताभया ॥ और सोआरुणिऋपि ताचेतकेतुष्ट्रचेकेडन्मत्तदभाक्देहिष्के आप किरिके शीघही आपणेग्रहाबिपे भागिजा तिनपुत्रादिक्तिये बहुत्युण उत्पन्नहोंने हैं ॥ यहवाता जोनीतिशास्त्रवाछोंने कथनकरी है।। सो है पुत्रक्षांत्राम है ॥ और तिनपुत्रादिकोकेताङनकियेते तिनपुत्रादिकोषिपे बहुतगुण उत्पन्नहोपे हैं ॥ यहवात्तां जोनीतिज्ञास्त्राद्यां क मिथ्यानहीं है ॥ किंग्र सांगतों यथाये हैं॥ हेप्रज तानीतिशास्त्रविप याप्रकारकेवचनकहेंहें ॥ जेमातापिता स्नेहकेवशहो } हॉकरेंहें ॥ किंग्र संबंदा ताप्रजकात्रात्रनकरेंहें ॥ तेमातापिता ताप्रजकेश्वहाजानणे ॥ कहिते तामातापिताकेत्राटनते पियत ताषुत्रके आचार्यग्रहें श्रहाकरणी।। रहेड हरू पींह तथाबाहाणोंक तथागीआदिकपशुवांक कठोरवचनोंते निरादरकारिक तथादंबादिकोंतेत हुआ तिथितकेतु कभीतौ भोजनक्षंकरताभया॥ और कभीतो भ योहै।याकारणते हु ऐसीजनतद्याक्ष्मातभ ताभया॥ इत्तप्रकार बाल्युअवस्थाविष स वीमया ॥ वामावानसम्बद्धाः मीतहोतीमई ॥ वाकारणते तोङ्

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

्रीताने तुम्होरक्ष शिक्षाकरीनहीं ॥ याकारणते दे बहाचये ते रहितहुआ द्वादशवयेकाहुआहे ॥ और किसीअनाचारीनिक्छप्रबाहाणकीन्याई 🍪 १ से स्मारक्रकीपे नहींबरपब्रुष्कीन्याई प्रतीतहोताहे ॥ हेप्रज ॥ नीतिशाह्नकेमयांदाकापरित्यागकरिके हमने सेहकेचझते इतनेका। 🛇 जिग्यत नुम्हारा ठाठनक पाह ।। यात मिरिता तुम्होरेडपन्यनसंस्कारक कि तुम्हारेक्षितिशाकरों यहबाता अत्यतदुष्टहे ।। और स्ने 💆 ं गिंगे ॥ जोर तुम्हारा हमारेकुटविपेजन्मदुआहे ॥ याँतें तुम्हारीअपकीतिकरिके हमारी तयाहमारेबुद्धपुरुपाँकीभी अपकारिहिबिगी॥और ||﴿
2 शेषुपुरुपाँकीगा अपकीरिहे ॥ सामरणतेभीवापिकहे ॥ याँतें हेपुत्र ॥ दे किसीवेदवेतागुरुकेसमीपजाइके वेदविद्याकाअध्ययनकर ॥ हे||०
| शिष्प ॥ इतप्रकारकेरचन जभी ताआरुणिपितानें तायेतकेतुषुत्रकेप्रति कथनकरे ॥ तभी सीयेतकेतु तापिताकेरचनोंकूथवणकारिके||९
| शिष्प ॥ इतप्रकारकारकार्याओर तापिताकीआहाँ तिसेतकेतु आपणेग्रहकापरित्यागक्रिके किसीअन्यदेशिवेजाताभया ॥ तहांजाइके||﴾ | तुर्मातमितापित तुम्हारीभीश्रद्धाहोयेगोर्नहीं ॥ और श्रद्धांतिवना विद्याकाउपदेशकरणा भस्मविषेआहुतिकीन्याईब्यथेहोवेहे ॥ याते द्रा ्रिसीरूसरेशारायग्रुदुकेसमीपजाइक ताआचायकञ्पदेशत विद्याअध्ययतादिक ब्रह्मचाराकपमाङ्कसपादनकर ॥ ६५अ ॥ जाञ्ज त्रलचना ( )आश्रमग्रंभारणकरिक येदयिद्याकाअध्ययन नर्होकरेगा ॥ तो इसङोक्विये नरकदुःखतैभोअधिकदुःखकेदुण्हारी नुम्हारो अपकोतिहा िरुतोदूसरेशाचार्यगुरुकेसमीपजाइके ताआचार्यकेडपरोगुर्ते विद्याअध्ययनादिक ब्रह्मचारीकेषमींक्ष्रंसंपादनकर ॥ हेप्रुत्र ॥ जोद्रं ब्रह्मचर्य

होता।।तौ मैप्रियघुत्रक्षं दूसरेब्राझणोकेसमीप किसवासतैमेजता ।।और सोइमारापिता विद्याअध्ययनकरणेवासतै इमारेक्रं दूसरेब्राझणों के 

गपाइकेस्नेहपूर्क अनेकरापयोंक्रंकरिक हमारेप्रतियाप्रकारकाषचन कहतेभयेहें हेथेतकेतु जितनीकीवेद्विद्या हमारेक्र आवर्तायो साप्त पूर्णवेद्विद्या हमों में तुम्हारेप्रति उपदेशकरीहै।।इसतेंअषिककोईविद्या हमारेपासहैनहीं।ऐसेग्रुरुवेकिवचनों तेंभी यहजान्याजविहे।। जोमें यिहें हे खेतकेतु जितनीकि विद्विद्या हमरिक् आवतीथी सास

्र गपाइकेस्नेहपूर्वक अनेकग्रपथाक्रुकारक हमारप्रातयाप्रकारकावचन कहतमयह हथतकतु ।यतगाकावदावचा हगारक्ष याययाचा हो। ४ पूर्णवेदविद्या हमों में तुम्हारेप्रीत अपदेशकरीहै॥इसतेअपिककोईविद्या हमारेपासहैनही।ऐसेग्रुरवेकिवचनों तेभी यहजान्याजाविहे।। जोमें २ ४ स्वतेकेतु ताआहणिपिताते अपिकविद्यावाद्याहुं ॥किंग।। युत्र पितातेभीअपिकबुद्धिमानहोवेहे।। यावाताविपे कोईआश्ययनहीं हे ॥

= 8 = ्री नामकरिकेभी कथनकरें हैं।।सोअज कुकर्त मृत्युसंजीवनीविद्याक्षेपढ़िके बृहस्पतिआदिकसर्वेद्वतावोंक्रे साविद्या पढ़ावताभयादे ।। यह ्रि श्रास्त्री सेन्द्रेस्त्रमण्यातामासीसे स्थापनस्त्रीतिसी सीमन्त्रे ।। देसे प्रेयनेस्त्रम्भ सापगीतनान्त्रेयिकतिसानन्द्राद्या ।। देस्प्रका श नहेर्ते जैसे पूर्व बृहस्पति तथा ताग्रुहस्पतिका अजनामापुत्र आपणेपितातेंभी अधिकविद्यावानहुआहै ॥ जाअजक्रं शास्त्रिये गंयु या
 तामकरिकेभी कथनकरें हैं ॥ सोअज क्रुक्तें मृत्युसंबीवनीविद्याक्रपिहके बृहस्पतिआदिकसर्वेदवतावोंक्रं साविद्या पट्टावताभयाहे ॥ यह

्री आपणेगृहविपेनाइके आपणेपिताकेपादोंऊपर नमस्कार नहींकरताभया ॥ किंतु स्तंभकीन्याई नम्रभावतेरिहितहोइके ऊंचेआसनऊपर श्रीस्यितहोताभया॥ हीज़ष्य ॥ इसमकार ताथेतकेतुपुत्रकूं नम्रतातेरिहितदेखिकेभो सोआक्षिपिता ताप्रुत्रऊपर कोपनहींकरताभया ॥ शि Phantis it make it manatalana and a control of the control of the control of the control of the control of the

्रीताहै ॥ साअतिग्रयता तुमारेविपेकोनहे ॥ यहवातों दं हमारेप्रतिकहु ॥ हेथेतकेतु ॥ तुमनै आपणेगुरुकेपति कभी यहप्रश्रज्ज्याहै ॥||९ ४| ग्रोनिमएकनस्तुक्थवणकरिक संप्रणेअञ्चतपदार्थोकाभीविज्ञान् अवणहोंवे हैं॥तथा जिसएकवस्तुकेमननकरिक संप्रणेअमननकरेहुएपदा||४ ෛ मुशकन्या ॥ तभी सोआरुणिपिता ताखेतकेतुषुत्रकेमति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ आरुणिरुवाच हेथेतकेतु ॥ ताए () किंतु कुपाकरिनेयुक्तहुआ सीआरुणिपिता तार्थेतकेतुप्रकेहितवासतै याप्रकारकावचन ताप्रुचकेप्रति कहताभया ॥ आरुणिरुवाच ॥||४ ११ स्वेतकेतु ॥ निसर्वातिश्यताकेअभिमानकरिकै दौर्स्यायुकीन्याई नम्रतातैरहितहुआहै ॥ तया जिसअतिश्यताकेअभिमानकरिकै दो ||आपणेक्रे पट्संगोसिहतचात्वेद्रिकवित्ता मानताहै ॥ तथा जिसअतिश्यताकेअभिमानकरिकै द्र आपणेक्रुंसर्वविद्वानों ते अधिकमान योंकाभीमनमहोने हे।।तथा जिसएकमस्तुकेविज्ञानकिएकै संप्रणेशविज्ञातपदार्थोंकाभीविज्ञानहोंवेहै ।।ऐसावस्तु तुमने कभी आपणेगुरुको । |स्छाहे।।गोर्द्र तापस्तुकूंजाणताहोने ।। तोहमारेपति कथनकर।हिशिष्णा। इसप्रकारकावचन जभी ताआरुणिपिताने वितकेतुप्रजेकपति | ्रीएकवस्तुके अवणकरिके तथामननकरिके तथाविज्ञानकरिके सर्वपदायोंका अवण मनन विज्ञान होने हैं ॥ ताएकवस्तुक्र में क्षा ॥ तभी सीयेतकेतु ताबस्तुक्रनजानताहुआ तागर्वे तै रहितहोताभया॥ और पिताकेवचनक्षेत्रवणकरिके परमआअयुक्तात हुआ सोथेतकेतु शद्धाभक्तिपूर्वके तापिताक्ष्रंनमस्कारकरिकै याप्रकारकावचन कहताभया॥ थेतकेतुरुवाच ॥ हेभगवच् ॥ जिस∥ गणतानहीं ॥ यातें आप कृपाकरिक तावस्तुकाउपदेश हमारेप्रति करो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ताश्वेतकेतुर्ने आरुणिपिताके

्रीतिसीतीनहर्णाताकिरिके तेज जरु पृथिवी यातीनोकाकारण जोपरमात्मादेवहै तापरमात्माहपकरिके तासवैजगत्कू निश्चपकर ॥||८|

🎢 क्यस्तुकेनानणेवासते द्रं प्रथम तीनदृष्टांतोंकिंकि यासवैजगत्कुं तेज जङ प्रथिवी यातीनभूतकूषकिरिकै निश्चयकर ॥ तिसतेंअनंतर \iint

ांक्राणीका ज्ञानरागि है।। १॥ और जैसे तेनक्ष सुन्पीपडिकेज्ञानहुएतिअनंतर तासुन्पेकेकापैरूप कटककुंडछादिक

त्प स्ट्रुगारिकम्पेष्रायोका द्यानदेगिते ॥ तात्प्यंपक् ॥ नोपुक्ष एकवार तामृतिकाकेपटहृषकायंत्रिपे यहमृत्तिकादीहे याप्रकारका |नरोग दे॥२॥ और जैसे नसनिकतनादिकपिन्धित जोछोहदेँ ॥ ताछोदपिडकेज्ञानहुएते अनंतर ताछोहकेकार्य

रातारम गोपरमात्मादेगरेतापरमात्मादेगकेन्नामहुष्तेभनंतर यात्रीबोक्तं तेज नङप्थिवीह्दप यासर्जगत्काज्ञानहोंदेहैं।श्का।हिभगवन्।। निमारामार ग्रीसकाङ्गकरिक्तोदेसे ॥ यक्सीति सुवर्णापेडविषे तथाछोद्दविष्मो नामिछेगी॥तेसे तेज जुङ्क पृथिवी यातीनभूतो ो भागको ।। तोषुक्प नापटनीभिन्न दूसरेष्टोत्तकोकैकायोंकेंदेखिकै यहष्टित्तिकाहै ॥ अथवानहीं है याप्रकारकेसंशयके पातहोंवैनहीं।किंत

मगानीनं सिमकरफादिरूपजॐकेषमान निर्मळतारूपकरिकेशसिद्ध जोनखनिक्छेतनादिरूपछोड्हे ताछोड्छे तीसराइष्यांतरूपकरिकेकथनं थे हत्यांते ॥ पाँते ताजछत्तीपे ताछोत्पिटकाइष्यांत संभेचे हे ॥ अय एककारणवस्तुकेद्दानते सर्वकार्योकाद्वानहींये हे यानियमिषे थे ॥ ५ ॥ गोलक्पनापाननेतरे तेभेदनादोर्हे ॥ निनभेदनादियोकेमतकेखंडनकरणेतासते प्रथम तिनभेद्यादियोकेमतका निरूपणकरे हें ॥ देखे

हेमरंगतिरहित केष्ठ मरुपिडमिपे कोईकारणता ठोकिषिप्रपिछ्हैनहीं ॥ याकारणति याठोकोकेडछिक्छेगीकारकरिके ताथिति 🖒

ंश्य ॥ भक्षाणक्षम मत्ताशमोदेख र र र र कर ममेत्रमत्रकाज्ञानद्वीत है ॥ यात्रीत अर्थिषे के देकभे याद्रीपुरुष स्थात्रीपुरुषि

गुर्गापुर हाट्याँतभी संभौदी।तथापि नलिक्किनक्ष्पळेहिपिड जठक्ष्यहेनहीं।।यति ताजळ्सुतिषिपे ताछोहिपिडकहिप्यति संभवतानही।। समारात ॥ देसेतकेतु ॥ यद्यपि द्रगोभूतजळकेसंबंधतेही घृथिवीआदिकों ते नानाप्रकारकेकाये उत्पन्नहोंके हे ॥ जळकेसंबंधते बिना तिन गुरिसीजादिकों ते कहिभीकाये उत्पन्नहोंकेही ॥ यति अन्वयव्यतिरेककारिके तितजळोंबिपे कारणता प्रसिद्धहे ॥ तथापि घृथिवीआदिकों

गृति हाहारिउ गुरिवोह्परे यतिताप्रयिवीभूतविषे ताम्नीतकापिडकाह्ष्टांत संभवे है।तिसे सुवर्णपिडभी तेजरूपहे ॥ यति तातेजभूतविषे

🌿 नायकुंगीकारकरिके गौणक्ष्यतामाने हैं।। तिनभेद्वादियोंका यहुआभियायहें ।। जिसपात्रिषे तंडुळपकाते हें तापात्रकानाम् स्थाठीहे ।।||३ ्रीणरूपतामानतेनर्ते ॥ किंगा ॥ याठोकविपे सर्वताकिकोविष्युरुषये कपिठ बुद्ध कणाद गोतम आदिकमहात्पुरुष्पेंशोवेकपिठादिकभी । | श्रीतप्रमाणतिषिरद्ध जिस जिसआपणीबुद्धिकिरिके जिसजिसअथकीसिद्धिकरे हैं ॥ सा सिनोकोबुद्धि तिसतिसअर्थविपे अप्रमाणदी| ४ | गोगे ॥ तिनबुद्धियोकोअप्रमाणताविषे यहकारणे । तेकपिछादिक्षिन अतिप्रमाणतिषिरद्धे केनरुआपणीबुद्धिकरिके जगतकेकार  $r_0$  ।।तहां ताश्रुतिकेअयेषिरे आपणीबुद्धिकारिके सोन्याय हमों नें कर्पनाकऱ्यांहै यहप्रथमपश जीतुम अंगीकारकरों सोसंभेषेनहीं ॥ $||_{0}^{1}$ || रिके कर्पनाक-पाहे ॥ अप्रा अतिप्रमाणक-पबुद्धिक्रिके कर्पनाक-पा है ॥ अप्या बुद्धुरुष्किपर्पराह्मपसंप्रदापकेवळतें कर्पना||श्र गिएनतगुद्धि आषणे सर्रजतक्षेत्रय में नै न्यभिचारीहीहोंनेहैं।|याकारणैतहीं नेद्नेतापुरुप केनलपुरुपगुद्धि किसोअर्थनीसिद्धिषि प्रा 🖔 🎖 और तिनतंडुळॉकानाम पुटाकहे ॥ तहाँ तिनतंडुळॉक्षंपकावणेहाऐफुरम् अग्निडपर अञ्युक्तस्याळीपात्रकूराखिकै तापात्रिमे तंडुळोंकू कादाणा यादरनिकासिकेदेखें ॥ बोतौ सोएकतेइछकादाणा पिकायाहोंमेंहे ॥ तौ तिनसर्वतंड्छोंकुं पकाहुआजाणेंहें।।और सोएकतंडुछ एकपरमात्माकेज्ञानते. सर्वजगत्केज्ञानक्क्रयनकरणेहारीश्चतिषिषे जोतुमने यह स्थाङीपुङाकन्याय कल्पनाक-याहै ॥ सीआपणीचुद्धिक ्री गोवें ॥ तिसतेंअनंतर तेपाचकपुरुष यहतंडुळ गिळिगयेंहें ॥ अथवा काचेंहें ॥ याप्रकारकीषरीक्षाकरणेवासते तिनतंडुळीविषे एकतंडुळी कादाणा नोकाचाहाँगेहे ॥ तो तिनसर्गतंडुठोंक्काचाजाणे हैं ॥ याकानाम स्थाठोपुठाकन्यायहे ॥ तास्याठीपुठाककीन्याहेंहीं तेभेद्मा दिगुरुप ताएकआत्मोकेज्ञानतें सर्वेजगत्काज्ञान कथनकरेंहैं ॥ ऐसेभेदवादीपुरुपों तें अद्रेतत्रज्ञवादीपुरुपों में यदपृष्टाचाहिये॥ हेवादी ॥

्री क्षाप ॥ पत्रधुष्ट्रपाशण्यन्यापापाप्त वरुगरम्ब " प्रान्तमान्तरे हैं ॥ याकारणते तिनोकाधुक्तियां परस्परक्षी खंडितहोइजावेहें ॥ जेते ||८ १० णक्षं तयाआत्मकित्वरूपक्षं तयावंपमोक्षक्षं मित्रमित्रहों कथनकरे हैं ॥ याकारणते तिनोकाधक्ष्में परस्पराविरद्धभयेक्षेत्रमावणहारियां वेठोकोंकोद्यदियां हैं ॥ तिनद्धियोंविषे किताएकद्वद्धिक्षेपी प्रमाणतातिद्धहोनिहीं ॥ ते ||८ |४|

्रीतंभेद सिद्धहोपेनहीं ॥ किंवा वारम्वार सहचारदृशेनतेंजम्यबुद्धिकुंजोप्रमाणक्षमानिये।।तोजहाजहां प्रयिवान्पर्मरहे हे ।।तहीतहां छोह ।

हेरुयत्पर्पर्मे हे ॥ याप्रकारकेवारम्वारस्वारदृशेनतेंजम्यबुद्धिकुंजोप्रमाणक्ष्यमं छोह्रछेरुयत्वपम्कान्यवेद्धि साध्र ।

हिसी प्रमाणक्ष्पदोणीचाहिये ॥ और ताबुद्धिविषे प्रमाणक्ष्यताहेनहीं ॥ काह तें वज्ञमाणीवेषे प्रयिवानमंतीरहे हे ॥ परन्तु छोहर्छस्य ।

राम्पर्म तहां रहतानहीं ॥ और तकेकानाम न्यायहै यहअद्वितीयपक्षजोवादी अंगीकारकरे ॥ ताबादीसे यहप्रछाचाहिये ॥ तान्यायीवेप ।

तिरुक्षता किंपप्रकारहे ॥ तहां सीवादी जीयहरू ॥ जैसे न्याय प्रमाणक्ष्यस्थिते हैं। तेसे सीतर्कभी प्रमाणकपरअनुवहरूरे हैं। ?)॥ याकारणंतें सोन्याय तकेरूपहे ॥ याप्रकारकहणेहारेबादींतें यहपुळाचाहिये ॥ सोतकेरूपन्याय ताप्रमाणऊपर किसप्रकारकाउपकारक १९ रे हे ॥ यहतुमारेहंकह्याचाहिये ॥ तात्पर्ययह ॥ सोतकेरूपन्याय ताप्रमाणाविपे प्रमाणताकोसिद्धिरूप उपकारकरें हे ॥ अथवा सोतकेरू है-यायकास्वरूपसिद्धहोपेनहीं ॥ किंतु तापुरुपकीबुद्धिकुंहीं न्यायरूपतासिद्धहोपे है ॥ यांतें यान्यायरूपसंप्रदायपक्षकाभी ताप्रथमप ४ पन्यायताप्रमाणऊपर ताप्रमाणकेविरोपीकीनिष्ठतिरूप उपकारकरें है ॥ अथवा सोतकेरूपन्याय ताप्रमाणऊपर प्रमाणताकीअभिन्य १) किरूप उपकारकरें हैं ॥ तहाँ सोतकेरूपन्याय ताप्रमाणऊपर प्रमाणताकीसिद्धरूप उपकारकरें है ॥ यहप्रयमपक्ष जोवादो अ १) गीकारकरें सोसंभेनहीं ॥ कहितें ताप्रमाणिवेषे विषयोकोप्रकाक्षकतारूप जाप्रमाणताहै ॥ ताप्रमाणताकू कहिंशाह्यबाळे तो स्व तोग्राह्य ः हं ॥ और कोईकशास्त्रगालेतों परतोग्राह्यमाने हें ॥ तहां ताप्रमाणताघमेकेआश्रयके जित्तनीकीसामग्रीग्रहणकरें हैं ॥ तित्तनों 🗳 अ॰ ९२ होंसामग्री ताप्रमाणताघमेकेभोग्रहणकरें याकानाम स्वतोग्राह्माहै ॥ और ताप्रमाणताघमेकेआश्रयके जित्तनीकीसामग्रीग्रहणकरें हैं ॥ 🗳 तितनीसामग्री ताप्रमाणतायमेक नहीं प्रहण्करे याकानाम परतोत्राह्यताहै ॥ तहां वेदांतमतविपे तथामीमांसामतिषिपेती स्वतोत्राह्यताहे

तकेकी अपेक्षाकरैनहीं ॥ और सोतके जोकदाचित ताप्रमाणकेविषयतीभन्नपदार्थीकृविषयकरताहों ॥ तीभी तातकेका प्रमाणकपरउप कार संभवेनहीं ॥ काहेते ॥ ताप्रमाणविषे विषयेकीप्रकाशकतारूप जाप्रमाणताहै ॥ साप्रमाणता तातकेकीप्रश्रुतितेष्ट्रेहीसिद्धहै ॥ ताष्ट्र ॥ और नैयायिकेंकिमतिषेप परतोत्राह्यताहै ॥ तहाँ स्वतोत्राह्यतापक्षिपेती ताप्रमाणताहृपकीसिद्धि सीप्रमाण आपहीकरे है ॥ ताप्रमा क्षेत्रकाशकरणीवेपे किसीद्रसरेकीअपेक्षाकरेंगा ॥ तौ ताप्रमाणिवेपे अप्रमाणकष्ताही प्राप्तहोंचेगी ॥ यति सीप्रमाण आपणेसमानविषयक णताकेति द्विषे ताप्रमाणकुँ दूसरे किसीकी अपेक्षाहों वैनहीं ॥ जैसे द्रीपक घटा दिक्षिष्यों केप्रकाश्करणेषिषे दूसरे किसी प्रकाशकी अपेक्षा करतानहीं ॥ तैसे सोप्रमाणमी विष्योंकीप्रकाशकताह्र प्रमाणताविषे इसरिकसोकीअपेक्षाकरतानहीं ॥ जोकदाचित् सोप्रमाण विष्यों

मेसिङ्प्रमाणताकीसिङ्गातकेका प्रमाणके तातकेकोअपेक्षा संभवेनहीं ॥ किंवा अप्रमाणरूपजातकेहे तातकेका प्रमाणकेविपयविपपवेरा अमक्रिकेभीहोइसकैनहीं ॥ काहेते याङोकविषे प्रमाण तथाअप्रमाण यहदोनों आपणेस्नरूपकेभेदकरिकै तथाआश्रयकेभेदकरिकै तथा

विषयकेभेदकरिकै परस्पर विञ्ज्ञणहीहोंने हैं॥किचित्मात्रभीतिनोविपे साहर्यताहोंनेनहीं॥और छोकविपेसमानस्वभावविष्टिपदार्योकाही बि परस्पउपकार्येउपकारकभाव देख्याहै ॥ विरुद्धसमाव्याञ्जेपदार्योका परस्पर उपकार्येउपकारकभाव कहदिल्यानहीं ॥ याकारणतेभी ताप्रमाणऊपर ताअप्रमाणक्ष्पतकेका उपकारसंभवेनहीं ॥ और सोवादीजोयहद्धसरायक्ष अंगोकारकरें ॥ जैसे याञ्जेकाविपे यानीमों के अनिष्केकारण विपादिकपदार्थ प्रसिद्ध ॥ तैसे तिनविपादिकोकीनिष्टातिकपउपकारके अपिष्मंत्रादिककारणभी प्रसिद्ध ॥ ।

तिरूपउपकार करे है ॥ मीयहद्सरा

= の =

🌡 काहेतें जेंसे याळोकमिपे सो विरोधीकीनिद्यत्तिरूपवपकार प्रसिद्धे ॥ तेसे इहांप्रसंगविपे साविराघाकानिद्यात्त्रप्वपकार सभवतानहीं ॥ 🖒 प्रकार प्रमाण तथाताकामिरोधीअप्रमाण यहदोनों जोकदाचित् एकदेशिषेही इकट्ठेस्तेतेहोर्थे ॥ ती सीतके ताअप्रमाणकीनिवृत्तिरूप १ उपकार ताप्रमाणऊपरकरे ॥ परंतु सीप्रमाण तथाअप्रमाण यहदोनों एकदेशिषेषे इकट्रेस्तेनरहीं।और एकदेशिषे तथाएककाछिपे रह माताहुआनोपंडुकहे ॥ तामंडुकक्रं द्वसरासपं म्रोहे ॥ तेसे प्रमाण अपमाण यादोनों षिपे एकक्ष्मसंजेहारा कोहंदुसरामसिद्धहैनहीं ॥ जि सविरोधीकीनियुत्तिरूपउपकार सोतके प्रमाणऊपरकरे ॥ किंवा ॥ जिस स्थङ्गि समानगङ्गाङ दोप्रमाणोंकी एकतिपपनिपेपग्रतिहो जैहरिवहायोंकाही परस्वरत्रिरोधहोंवे है ॥ सित्रदेशकाङिषि रहणेहरिपदार्थीका परस्परिवरिष कहांदेख्यानहीं ॥ जैसे मक्षिकारूपत्रासक्त

्री शप्रमाणत्वपंभी केवङअप्रमाणिवेपेहोरहेंहैं ॥ प्रमाणिवेपेरहेनहीं ॥इसप्रकार भित्रभिन्नअर्थक्रेविपपकरणेहारे तिनप्रमाणअप्रमाणिवेपे पर ११ पर विरोपीपणासभयेनहीं ॥ किंवा ॥ जोवाहो प्रमाणकेविरोधीकोनिबृत्तिकप तकेकाडपकार ताप्रमाणऊपर अंगीकारकरें हैं ॥ १४ तागदीसें यहप्रछाचाहिये ॥ सो तुम्हारातक ताप्रमाणकेविरोधीक् अप्रमाणकप्जाणिके निबृत्तकरें हैं ॥ अथवा सीतक ताप्रमाणकेविरो ्रीयोक् प्रमाणकप्ताणिके निष्ठतकरें हैं ॥ तहांसीतके ताप्रमाणकिविरोधीकुं अप्रमाणकप्ताणिके निष्ठतकरें हैं यहप्रथमपक्ष जीवादी अंगीकारकरें ॥ सीसंभवेनहीं ॥ काहेरों याटोकविषे जैसे कोई पुरुप पोसेडुएअबक्ट पुनः पीसतानहीं ॥ तथा मरेडुएक्सरीरक्ट पुनः मारता १८ नहीं ॥ तेसे ताप्रमाणकेविरोपीकुं अप्रमाणकपकरिकैजाणताहुआ सीतक ताप्रमाणकेविरोधोकीनिष्ठत्तिकरणेविषे प्रदुत्तहोंजेगानहीं ॥ जैसे १ एउड़ेकेसर्केतिष्याजाणताहुआ यहपुरुप तामिष्यासर्किनिश्वतकरणेविषे प्रवृत्तहोंवेनहीं ॥ और सोतके ताप्रमाणकेविरोधीकुं प्रमाणक ४| ये३ ॥ तिसस्थङविषेदी बुद्धिमादपुरुष तिनदोनोप्रमाणोंका परस्परविरोष अंगीकार करें हें॥ सोइद्दर्पसंगविष्टेनहीं काहे तें प्रमाणकीतों ||सत्परस्तुषिपे प्रवृत्तिहोपेहै ॥ और अप्रमाणकी असत्प्यस्तुविषे प्रवृत्तिहोषेहै ॥ और जेसे ताप्रमाणके तथाअप्रमाणके है| तिसे ताप्रमाणके तथाअप्रमाणके धर्मोकाभी भेद्है ॥ तहाँ प्रमाणन्यपंती केवछप्रमाणविपेहीरहेहै ॥ अप्रमाणि

अ**० ३२** 

 पजाणिकै । धृतकरे है यहद्वसरापक्ष जोवादीअंगीकारकरें ॥ सोभी संभवेनहीं ॥ काहेतें ताप्रमाणकेविरोधीविपे प्रमाणहपताकुं विषयक है
 एकेहारा जोतकेहे ॥ तातकेकरिके ताप्रमाणकेविरोधीकीनिवृत्तिसंभवेनहीं ॥ जोकदाचित् सोतके ताप्रमाणकेविरोधीक्रियमणहप्ताणि है
 केभी ताकीनिवृत्तिकरेगा ॥ तो सोतके कदाचित ताप्रमाणक्रेभीनिवृत्तकरेगा ॥ यद्यपि अतिअवुक्ठतकेकरिके ताप्रमाणकेविरोधीकीनि ।
 वृत्ति संभवेह ॥ तथापि अतिप्रमाणतेविना केवछदुरायहतेअर्थकीसिद्धिकरणेहारे जोतुमवादीहा ॥ तिनतुमवादियोंक्र ताञुष्कतकेकेवछते ।
 तावाह्यितकरोक्तिसिद्धहोणो अत्यंतदुवेटहे॥इत्तेकिकि ताप्रमाणविषे स्वतःप्रमाणताकाओक्षीकारकरिके ताप्रमाणव्यग नकेकेवण्यत्ता । केडपकारकाअभाष वर्णनकरे हैं।।हेबादी ॥ ताप्रमाणविषे जोकदाचित् परतः प्रमाणताभीमानिषे ॥तौभी ताप्रमाणऊपर तातकैका कौनउपकारेंदै ॥ सेतिकैकाउपकार तुमने कह्य चाहिये॥तात्प्यैवह॥तातकैका ताप्रमाणऊपर विष्योकाप्रकाश्वरूपउपकारतौ संभवेनहीं ॥कहिते सोविष्यकाप्रकाशतौ ताप्रमाणकरिषे अभाव वर्णनकऱ्या ॥अब ताप्रमाणिवेषे परतःप्रमाणताकाअंगीकारकरिकै ताप्रमाणऊपर तके

हीनिद्यतिरूपडपकारभीसंभवेनहीं ॥काहे तें ताप्रमातानिष्टअसंभावना यूर्व

रिकै जोकदाचित् प्रमाताकेअसंभावनाकीनिष्ट्यिसभी अंगीकारकरिये ॥ तौभी तातकेक।

छेपाफमें किरिकेजन्यहोते हैं ॥ याँते तिनपापकमों केषिरोधी पुण्यकर्मों करिकेही ताअसंभावनाकी भावनाकीनिष्टित्तिसमेवनर्ही ॥ किंवा ॥ तातकेकरिके जोकदाचित्र प्रमाताकेअसंभावनाकीनिष्रति

॥ तैते तातकेका प्रमाण्डपर प्रमाताक असंभावनाक

। तर्ककारक ताअह

ाति संभक्ते ।

= > = याते तापूर्वसिद्धम इप उपकारकरे है ॥

ताप्रमातास्त्रपृद्धी उपकार सिद्धहोषेना ॥ ताप्रमातातिभित्र ताप्रमाणऊपर तातर्ककाउपकार सिद्धहोषेनानहीं ॥ किंग काशकरणेषिपेअसमर्थ जोअप्रमाणहे ॥ ताअप्रमाणिषेपेतौ सहस्रतकाकिभी प्रमाणकप्तासिद्धहोइसकेनहीं ॥ और विपयके

सात्रमाणह्पता तातककात्रब

प्रकाज्यकरणीत्रपंसमध

Semo

तात्रमाणन्द्रपर

सतिक

नीतक अपमाणरूप है।। यहप्रथमपक्ष जोवादी अंगीकारकरें सोसंभवेनहीं।। काहेतें याछोकिषिपे जोजीपदार्थ अपमाज्ञानकाविषयहोते है 🕅 तिदीपकीपाप्तिहोषिगी ॥ किंवा ॥ ताप्रमाणके प्रमाणरूपताकी अभिन्यक्तिकरणेहाराजीतके है ॥ तातकेक्रुं जीप्रमाणरूपमानींगे ती प्रमाणत्त्रपर्नकीअभित्यक्तिकरोग ॥ सोप्रमाणभी मिथ्याहोहोषेगा ॥ यति ताअप्रमाणरूपतर्कक्रिके ताप्रमाणताकीअभित्यक्तिसंभवैनर्ती / और सोतकै प्रमाणरूपक्वे यहद्वसरापक्ष जोवादी अंगोकारकैर सोभीसंभवेनई॥कहितें तातकैविपे किसीभीवादी में प्रमाणरूपतामानीनहीं |॥ कितु सर्ववादी तातकैविपे अप्रमाणरूपताहीमानें हैं ॥ यति तातकैविपे प्रमाणरूपतामानणेविपे आपणेसिद्धांतकीहानिरूप अपसिद्धी ॥ सोसोपदार्थ मिष्याहीहोंदे हे ॥ जेसे अप्रमाहानकेविषय ग्रुक्तिरजतादिक मिष्याहीहोंदे हें ॥ तेसे सोअप्रमाणरूपतकेभी जिसप्रमाणके 

ग्रेडेनीसरातकै अंगीकारकरणांहोंचेगा ॥ इसप्रकार परम्परा तर्कोंकीथारामानणेषिपे अनगरत्यादोपकीप्राप्तिहोंषेगी ॥ किंवा ॥ जोवादो तातकैक्ष्रमाणरूपमानेहै ।। तावादीसंयक्ष्रखाचाहिये ॥ सीतकै स्वतन्त्रप्रमाणंहै ॥ अथया सीतकै प्रत्यक्षादिकप्रमाणोंकेअंतभूतिहुआ ्रीप्रमाणहे।। तहां सीतक स्वतन्त्रप्रमाणहे ॥ यहप्रथमपक्ष जीवादी अंगीकारकरें सीसंभेषेतहीं ॥ काहे तें तातकीविषे स्वतन्त्रप्रमाणता किसीभीवादीने अंगोकारकरीनहीं ॥ और सीतर्क प्रत्यक्षाड़िकप्रमाणोंकेअंतभूतहुआ प्रमाणहे यहदूसरापक्ष जोवादी अंगीकारकरे सोभी 🎖 | संभेत्रती ॥ काहेते ताप्रमाणरूपतर्कका प्रत्यक्षप्रमाणिषिपेती अंतभविसंभवतानहीं ॥ यातें तातर्कका अनुमानास्किप्रमाणोतिपेद् अंतभोवकहणाइविंगा ॥ सीतिनअनुमानादिकप्रमाणोविषेभी इसप्रमाणविषे तातकैकाअंतभविद्धे यहनियमक∽याजावैनहीं ॥ काहेते तिनअनुमानादिकोके प्रमाणकपतात्रिषे सर्वेसादियोंको एकसंमतिहैनहीं ॥ किंतु तिनप्रमाणोविषे नानप्रकारिकाविवाद देखणेंमें आते है ततकैकेप्रमाणताकीअभिन्यक्तिकरणेहारा कोईद्वसरातकैअंगीकारकरणाहोंबैगा ॥ और तादूसरेतकैके प्रमाणताकीअभिन्यक्तिकरणेहार

ागोर तांहगणाह्यना छेतो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द यहतीनप्रमाणमानै हैं ॥ और नैयायिकोकेएकदेशोतो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान

॥ तहां चार्याकती एकप्रस्यस्यमाणहमित्रे हैं ॥ और वैशेषिक बोव्ह आहंत यहतीनोंतो प्रत्यक्ष अनुमान यहदोप्रमाणमाने हैं॥

यहतीनप्रमाणमाने हैं ॥ और नैयायिकती प्रत्यक्ष अनुमान डपमान शब्द यहचारिप्रमाणमाने हैं ॥ और प्राभाकरती प्रत्यक्ष अनुमान ৠ अ॰ ९२ उपमान क्षान्द अर्थापति यहर्पचप्रमाणमाने हैं ॥ और भट्ट वेदांत यहदोनोती प्रत्यक्ष अनुमान उपमान क्षब्द अर्थापति अनुपर्ञिच ॣ यहपुट्यमाणमानेहें ॥ और पौराणिकती प्रत्यक्ष अनुमान उपमान झब्द अर्थांगीत अनुपरुबिध संभव ऐतिहा यहअष्टप्रमाणमाने हे

॥ शंका ॥ हेसिद्धाती ॥ जोप्रमाण आपणेविषयतेंड्यभिचारी नहींहोंचे है ॥ सोईही प्रमाणहोंचे है ॥और जोआपणेविषयतेंड्यभिचारीहोंपेहे ॥ सो प्रमाणहोंवेनहीं ॥ याप्रकारके प्रमाणङक्षणकेविचारिकयेंते घूवें यद्यपि सीतर्क किसीप्रमाणकेअंतर्भतहोहसके है ॥ णङक्षणकेविचारिकयेंत्रभात सीतर्के अप्रमाणताङ्ग्राहोंचे है ॥ यांते पूर्वेडक्त विनिगमनाविरहदोपकीप्राप्तिहोंनेनहीं ॥ समाथान ॥ हेवादी ॥ इसप्रकार पूर्वेटकप्रमाणकेङक्षणकिरिके तिनम्माणोंकेविचारिकयेते जोकदाचित् तिनम्बसादिकपट्यमाणोंविपे आपणेआपणे ाऔर तंत्रशाहावाळेतो प्रत्यक्ष अनुपान उपपान अब्द अर्थापति अनुपळिच संभव ऐतिह्य चेष्टा यहनवप्रपाणमाने हैं ॥ इसप्रकार ते गादी भित्रमित्रप्रपाणोंक्षेशंगीकारकरे हैं ॥ तिनसर्वप्रपाणोंविपे तातकैरूपन्यायका किसप्रपाणविपेअंतभावे यहतुमारेके कह्याचाहिये

अर्थ तें अञ्योभचारितारूप प्रमाणता होवे ॥ तोभी सोन्यायरूपतकै किसप्रमाणकेअंतभूतहोवे हे ॥ यहपूर्वज्ञ विनिगमनाविरद्दरूप दोप तुमोरेमतिषेपे चळातकारसेप्राप्तहोवे है ॥कहिते भट्टपादादिक विद्वाचुकुरुषोते तिनप्रत्यक्षादिकपट्प्रमाणोकु आपणेआपणेविप्यविषे नियमतें प्रमाणता सिद्धकरीहै ॥ शंका ॥ इसिद्धांती ॥ नानाप्रमाणरूप जोअनुमानप्रमाणहै ॥ ताअनुमानप्रमाणकेअंतर्भंत सोन्याय

पदीप प्राप्तहोंनेनहीं ॥ तहां अनुमानप्रमाणकू सर्वप्रमाणकपता याप्रकारहे ॥ प्रतिज्ञा १ हेतुरुउदाहरणश्उपनयधनिगमन ५यापंचवाचय 💡 ॥ ९ ॥ क्ष्पअवयर्गेला समुदायक्ष्प परायंशनुमानहोंने है ॥ जैसे प्रसिद्धशनुमानिषे ॥ पर्ततोनिद्धमान् ॥ अर्थपृष्ट यहपर्वत वित्रवाछाहे यह रूपतर्क है ॥ याकारणते सोन्यायरूपतर्क तिनप्रत्यक्षादिकसर्वप्रमाणोकअंतर्भृतहै ॥ याप्रकारमानणेविषे सोष्र्वंडक्तविनिगमनाविरहरू

वितीवित्रमान् ॥ अर्थयह यहपर्वत वित्रिवाछाहे यह

ं। शोर दूमरा क्षेत्रअययत् अनुमानप्रमाणकृपके ॥ और तीसरा उदाहरणअययव प्रत्यक्षप्रमाणकृपके ॥ भीर चतुर्थं उपनयअवयत् उप है मानप्रमाणकृपके ॥ और तस्मात् याअंशकृष्कि पूर्वजन्तसर्वप्रमाणोकासंबहकरणेहारा जोनिगमनअवययेहे ॥ सीसर्वप्रमाणकृपके ॥ श काईसे तिनदूरणोहूकहणेहारा जोमेंककहुँ ॥ तथा तिनदूरणोहूँअवणकरणेहारा जोतुँ श्रीताहे ॥ तिनदूरणोहूकहणेहारा जोकवाचित्
 श प्राक्तिमान महाद्रुआपुरहोते तो इम तिनसर्वेदूरणोंकेकहणेविप सम्यहोते ॥ तथा तुँ तिनसर्वेदुरणोंकेअवणकरणेविप समये होते ॥ तथा तु तात्रहाकेसमानाग्रुप हमारा हुनारा हैनहीं ॥ याते तेसंपूर्णेद्रपण यद्यपि इमरिसंकहेजातिनहीं ॥ और तुमा हिमरिपाति । तान्यायकरतकृषि अभिनेदेशवाजात्र्यादिहे ॥ तिसतुमरिपाति मिस्रहोती संक्षेपते तिन । गणांकिरितिमान कथनकरताहु ॥ तु साव्यानहोहुक अवणकर ॥ हेवाही ॥ जिनप्रत्यक्षादिकप्रमाणों है तुमने अनुकानप्रमाणकेअ । तर्गेतान्या । ते प्रत्यापिकप्रमाण अनेककार्योहुकरे हैं ॥ अथवा तेप्रत्यक्षादिकसर्वपाण भित्रमित्र अनेककार्योहुकरे हैं ॥ तहां । त्रांतानाया । काहिते जिसअनुमानप्रमाणकृ । 🏋 🎮 ॥ अयंगक् तोत्रोः भूमनाटाहोषे हे. सोसोबद्गिबाडोषे हे जेसे रसोईकरणेकास्थानहे यहउदाहरणअवयव्हे ॥ इ. ॥ तथाचायं॥ |१ | असंयह यहप्तेनभी तामदानसकीन्यूई बिह्नव्याप्यभूम्बाङोहै यहउपन्यअक्यक् ॥ छ ॥ तस्मात्तथा अर्थयुह बिह्नव्याप्यभूमुबाङा प्हनिममनअव्यवह ॥ ५ ॥ तहां प्रथम प्रतिज्ञाअव्यवतो आगम्प्रमाणरूपहे ॥ स्यतद्वएमी आपणेआपणेकायेकू अवञ्चकरेंगे -यतहूषभौतेप्रत्यक्षादिक्प्रमाण आपणेअनेककार्याक / नागोग्सं मोअनुमानप्रमाण सर्गप्रमाणरूपहे ॥ ताअनुमानप्रमाणकेअंतभूतङ्गा सोन्यायरूपतकेभी १ नोगूनकृतिनिगमनागिरदरूपत्रीय दमारेमुतिषिषे प्रप्तहोषेन्हीं ॥ समाधान ॥ हेवादी यहतुमस्यवन ब | म्परनभाग् परित्यायकरिंगनहीं ॥ किंतु तेप्रत्यक्षादिकप्रमाण ताअनुमान 🏅 | एमनं प्रत्यशादिकप्रमार्णोका समुदायूरूपमान्याहै ॥ताअनुमानप्रमाणि 🏅 होगेन यद्वनंतभी तापहानसकीन्याई बिह्नेबाछाहे 🏻

। किंतु तिनम त्यक्षादिकप्रमाणोंक्रं आपणेआपणेषिपयषिपे स्वतंत्रप्रमाणता सर्बेद्धिमानपुरुषोंक्र् अनुभवसिद्धहै।।याते तिनप्रत्यक्षादिकप्रमाणोंका अनु मान्विपेअंत्भोव संभवेनहीं ॥ किंवा ॥ प्रवेडक प्रतिज्ञादिकपंचअवयवीविप दूसरेहेतुरूपथ्यवयवक्षे ताुबादीने अनुमानरूप अंगीकारक तासिद्धहोते।। जभीतिनप्रत्यक्षादिकप्रमाणोंक्रं आपणेआपणेविषयविषे स्वतंत्रं प्रमाणताः नहदिलणेमेंआवै ।। सोऐसहिनहीं

यवोंिंगे वाक्यरूपतातुष्यद्वीहै।। तावाक्यरूपताकेसमानद्वएभी एकप्रतिज्ञावाक्यविषेही आगमप्रमाणरूपता अंगीकारकरणी दूसरेवाक्यों पिपे आगमप्रमाणरूपता नहींअंगीकारकरणी यद्दवादीकाकहनाभी धुक्तिरहितहै ।। किंवा ताप्रतिज्ञाअनयवक् आगमप्रमाणरूपता जो वादीने अंगीकारकरीहै ॥ सो संभवेनहीं ॥ कहिते सोप्रतिज्ञावचनतों संदिग्धअर्थक्रुकथनकरे है ॥ और सोआगमप्रमाणतो संदिग्धअर्थक्

जोकदाचित् सीआगमप्रमाण संदिग्धअर्थक्षंभी कथनकरेगा ॥

हीकथनकर है

ह्यनकरेनहीं ॥ किंतु सोआगमप्रमाण निश्चितअर

हेतुहै ॥ याङक्षणमें बोधनकरी जाताहेतुषिषे साधनरूपताहै ॥ सासाधनरूपताका अभावहोषेगा ॥ किंवा ॥ पूर्वेडक्त प्रतिज्ञादिकपंचअव

ऱ्याहै ॥ ताहेतुरूपअनुमानिषेपे प्रत्यक्षादिकसर्वप्रमाणरूपता अंगीकारकरणी अत्यंतिषिरुद्धहै ॥ काहेते ताहेतुरूपअवयविषे तिनप्रत्य शादिकप्रमाणोकाअतभोव देखणेषिपेआवतानहीं ॥ और सोबादी जोकदाचित् ताहेतुअवयविषे तिनप्रत्यक्षादिकप्रमाणोकाअप्याद्दारक रिकै ताहेतुरूपअनुमानके सर्वप्रमाण्रूपताअंगीकारकरे ॥ तीपंचमीविभक्ति जिसकेअंतविषेहोवे ऐसाजोडिंगकाबीपकवचनहे ताकानाम

िकरणहारे प्रतिज्ञानका तथाआगमका अभेदमानणा अन्यतिकिष्डहे ॥ बार उपनयवान्यविपस्यत जातयाञ्चहें।तिथा निगमनिवास्या | |१|१हियतजो तहमात् शब्दहे ॥ तेदोनोंशब्द पक्षविषे व्याप्तिमानहेतुकेसंबंधमात्रकूं।वीषन्करे हें ॥ साङ्घ्यादिक्रूकेश्वनकरेन्हीं ॥ याते |४ ्रीपान किसवासतेकऱ्याहे ॥ समाथान हेवाहो ॥ यद्यपि यहऱ्यायरूपतकेवृद्धआचार्यों ने विचाररूपमनविषे उपयोगीकब्राहे ॥ तथापि |४ १ सोतके श्रीतप्रमाणकीसहायतातेविना स्वतंत्र किसीअथेकेनिश्चयकरावणेविषे समथेहविनहीं ॥ किंतु सोतके श्रीतप्रमाणकीसहायताक्के |४ १ अगोकारकरिकेह किसीअथैकानिश्चयकरविहे ॥ यति आचार्यों ने ॥ मंतव्यः ॥ इत्यादिकवचनोविषे जोतर्ककाअंगीकारकऱ्याहे ॥ सोश्च |४ ्रीकारु करुपनाजन्यतकेषिपे जोतावादीका अत्यंतआदर्धे ॥ सोईहो तावादीके विचाररूपद्दष्टिकीमंदताछू स्पष्टकरे हैं ॥ झंका ॥ हेसिद्धां||४| १| तो ॥ तान्यायकूपतकेकुरिके जोकदाचित्र किसीअर्थकीसिद्धिनहींहोतीहोंवे ॥ तो ॥ <u>मंतन्यः ॥ इत्यादिकञ्</u>चतियों में विचाररूपतकेकावि||५| ण्हपतासंभवेनहीं ॥ इसतें आदिछके अनेकप्रकारकेद्रपण तावादीकेकहणेविषे प्राप्तहोंवे हैं ॥ यातें आगमप्रमाणरूपस्येकीउपेक्षाकिष्कि||अ ताउपनयवाक्यक् उपमानप्रमाणरूपता संभवेनहीं ॥ तथा निगमनवाक्यक् पूर्वउक्तसर्वप्रमाणरूपता संभवेनहीं ॥ ओर तक्केजीवनका 🕌 |तिशत्रक्रतक्रैनही अंगीकारकऱ्याहै॥श्रतिप्रतिक्रट्युष्कतकेका प्रहणनहींकऱ्याहै॥यातै यहअर्थेपिष्टभया।।साश्चांतेस्थाङोप्रुडाकन्याय||४ अपिष्ठित्रम्नोटमाप्तिहै ॥ साट्याप्ति केवळकरूपनाह्नपहिहै ॥ यातै ताकरूपनाह्नपञ्चाप्तिक्षंकथनकरणेहारे उदाहरणवास्पिषे प्रत्यक्षप्रमा 📆 🌿 नग्बुद्धि हेतुहै यहहूसरामध्यकापक्षही अंगीकारकरणाहीवैगा ॥ साश्चितिप्रमाणजन्यबुद्धितौ तावादीकेइष्टअर्थकीसिद्धिकरेनहीं ॥ झंका॥ 🕆 🎖 हिसिद्धाती ॥ साञ्जीतप्रमाणजन्यबुद्धिहीतातकेतेविना किसप्रकार उत्पन्नहोवेगी ॥ समाषान ॥ हेवादी ॥ व्याकरणादिकछोकिकउपायो ते 🕻 3 66 =

ईही ताकारणकेअद्वितीयपणेके सिद्धकरें है याअर्थकेरपप्टकरणेंनासते याप्रकारकीयुक्ति

कथनकरताभया ॥ हेथेतकेतु ॥ यहपटकारांबादिककार्यं केवछ वाणीमात्रक्षिकेही प्रतीतहोंवें हैं ॥ तावाणीतेविनां वास्तवते प्रतीतहोंवे नहीं ॥ याकारणते तेषटशरावादिककार्यं घट शराव याप्रकारकेनाममाबही हैं ॥ तिननामेतिभिन्न तिनषटशरावादिककार्योंका कोईबा

स्तवस्वरूपहैनहीं ॥ और तेषटशरावादिककार्य मृत्तिकामाज्ञही हैं॥तायाँतैं मृत्तिकानै पटशरावादिककार्योंका आरंभकरो

पकायकाजपादानकारणनहीं हें॥कितु सोक्षीर तादिषका निमित्तकारणहैं॥शंका॥हेभगवन्॥याङोकविपे जोजोभावकायें उत्पन्नहोंने हें ॥ निकारणकह्यानाहिये ॥ सोजपादानकारणकौनहें ॥ और सोद्धिभी भावकायें हें ॥ यति ताद्धिरूपकायेका ताक्षीरतैभिन्न कोई |५ पवहीं गौआदिकों ने भक्षणकरेहुए वासादिकविषेत्रवाहों हैं ताक्षीरकेजपादानकारणहों हें ॥ तथा दृषि तक घृत इत्यादिक ॥ के उपादानकारणहों हैं ॥ काहेते ने तेजादिकतीनभुतों केअवयवहीं यथाक्षमतें सोहित शुक्त कृत्ण यातीनरूपोंकरिके सर्वेत्रमतोत गिभावकाठितिने नाशक्ष्मातहोते हैं।।और सामृतिका घटभावकाठितिने नाशक्ष्मातहोतेनहीं।। याकारणतेही ।। वाचारंभणंविकारोना विनहीं।। किंतु निमित्तकारणहोहीने सुतिकारपक्षारणक्षंतरपकहाहि।। और हेभेतकेतु।।जोरारिणापीकारणहोते हैं।। सो ज्यादानकारण अ क्षेत्रकेतातिकारणहोहीने हैं।। काहेतें जोकारण आपणेकार्यविषे अनुगतहोते हैं।।सोकारणही ताकार्यका ज्यादानकारणहोते क्रितिकेंगितोत्तहोंने हैं ॥ तैसे द्विभावक्रमातहुमा स्वेशित प्रविकीन्याई शोरहपहोड़के मतीतहोनेनहीं ॥ युत्रिन्याई सत्तिकाह्न । र अस्तिन्याहें स्वीतकार्यातहिका सोक्षीर प्रविकीन्याई शोरहपहोड़के मतीतहोनेनहीं ॥ युत्रे यहजान्यानाने हैं॥ सोक्षीर ॥ हेथेतकतु ॥ जैसे विशेषआकारवाळावोसिकाकाापँडहे ॥ सीसतिकाकापिड घटरूपकार्यकीउत्पत्तिकाळिविपे तावरहष्कार्य

कीवकैपनीतद्वीनहीं।। याकारणते तोष्टीतिकाकापिड तावटरूपकायकीडरपातिविषे उपादानकारणनहीं है।। कि निरित्त का डपा तकारण नहीं के पकारकीडरपतिकाठविषे तावटरूपकायकीडरपातिविषे उपादानकारणनहीं है।। कि निरित्त कि कारणनहीं । याने सीकीर तावकि

ै काग्जें ।। तेंने पासादिकानिमें अवयम्कपकरिकेस्थित जे तेज जुळ पृषिमी यहतीनभूरतेहैं ।। वें तीनभूरतेही यासिकापानिप अनुगरहांह ||१|| | कि मीतहोंगेहा। याने तेजदिकतीनभूतकी तिनद्भिआदिककार्योकेडपादानकारणहें ।। यांते यहअथेसिद्धभया ।। जो बस्तु परिणामीको ||४| | गेता। गोगरत होरक्तियाई उपादानकारणहोंगेनहीं ।। ओर जोवस्तु परिणामीनहींहोंजे है ।। सोवस्तुत पादानकारणहोंगेहे ।। याँते श्रीते ||४|| | गिरे टोहमणिएइक्टिके कथनकन्या जोसुवणेहे ।। तथा नखनिकेतनपद्करिके कथनकन्या जोलेहिंहे ।। तासुवर्णेछोहकु परिणामित्वरूप ||४|

मीम्तारणनहीं हैं ॥कितु विवर्त्तजपादानकारणहें ॥ इतनेकृष्कि कारणविषे सत्यक्ष्पता निरूपणकरी ॥ अब तिसीकारणविषे आद्वितीयक पता हर पट करणे गाति प्रथम कारण कार्य दीनों के भेदाभेदपक्षका तथा केवळ भेदपक्षका खंडनकरें हैं ॥ है शिष्य ॥ सांह्य शास्त्रवा छे गंता केगळगेर्दी मांगेरे ॥ सीतिनदोनोंका मत अयुक्ते ॥ काहेतें याळोकाविपे जिन जिनपदार्थोंका परस्पर भेदहोंने हैं ॥ तेतेपदार्थं पर रुपर भित्रांभेत्रदेशिपेदीगंतेंई ॥जेसे गो अथ यादोनोंकापरस्परमेदहे ॥ यातें सोगो तथाअथ परस्पर मिन्नमिन्नदेशाविपेदीगेतें हें ॥और गेतु पटािपे तथाप्रतिकापटािपे सोमिन्नमिन्नदेशिषेप्द्यितिषणा हैनहीं॥याँतितोंविषे परस्परभेदभी संभैनेनहीं ॥ तात्पर्ययु ॥ जेसे , गारिक द्यांतक्षता ताश्चतित्तरहिक्यनकरी कितु तासुवर्णलोहकू विवर्तेचपद्गनत्वरूपकरिकेटप्तिकपता श्वतिमें क्यनकरी है कहिते तेमुगणीदेक गोक्यानित भूपणोदिककायों के परिणामीकारणहोंने ॥ तो जैसद्धिरूपकार्यकेटरप्तिकाळविपे तोद्धुग्यरूपपरिणामी कारण मतीतहोंपनहीं॥ तेसे कुंडटकंकणादिककायोंकीटरपत्तिकाळविपे तेसुवणोदिककारणभी नर्हामतित्रोज्ञानिवाहिये॥ और कुंडटा रिकस्पोतिकाळीगे तेसुगणीदिककारण सबैठोक्केंक्सतितहोंगे हैं॥ याकारणते तेसुबणीदिक तिनकुंडछारिककायों के परिणा गगगद्रगाग्रादिकमीमोतक उपादानकारणका तथाकायंका परस्पर भेदाभेदमानेहो।और नैयायिकबादीतो ताउपादानकारणका तथाका

अपिरुप्तपाककेअभागदुर् भूमरूपव्याप्यकाभीअभावहाँमेंहैं ॥ तैसे मित्रदेश्वतित्वरूपव्यापककेअभावहुर् भेदरूपव्याप्यकाभी अभा वहाँगी।याकत्रवेक्तिके ग्रहशनमानसिटभया ॥ मनिका पट यहदोनों परस्पर अभिन्नहैं ॥ भिन्नदेश्वतित्वकेअभाववाछेहोणे ते ॥ जे

| याअनुमानक्रिक भरानर्सिंगे र ॥ से मित्रदेश्युतित्नके अभाषषालेभी नहीं बेषि भी अश्व यहदोनों हैं ।

हीं है। काहेंने भूतलादिक तहां अभेद् रहैनहीं

्वं स्वीगदरों में ॥ श्रमा ॥ हेसिद्ति ॥ पटादिककार्यते तेतुआदिकदेशविषहेंहैं ॥ और तेतंतुआदिककारण भूतळादिकदेशवि स्वर्दे ॥ गाँग गानगदातकारणका तथाकार्यका भित्रभित्रहीदेग्रहोश्याते सोतुमारहेतु पक्षविष्णवृत्तिहोणेते स्वरूपासिद्यामाहित्याभास ै।। गारास्पागित्रेतुते ताकारणकार्यकाअभेद सिद्धहोइसकैनहीं ॥ समाधान ॥ हेबादी ॥ ताकारणकार्यका जोतुमने भिन्नभिन्नदेश क निर् एरराहिकपरायोहेरु निष्णेहे अनुभवकरणेहारे जेलोकहैं॥तिन्लोकोंने सीकार्यकारणका भिन्न भिन्नअधिकरण अनुभवकरीतानही एन हत्याँ ॥ सोकेषङ आपषीकरूपनामाञ्कारिके कथनकत्याहै ॥ षारत्तवते तिनोंका भिन्न भिन्नअधिकरषानहीं ॥ गाँग गोरापंकारपकाभेद्षस संभवनहाँ ॥और भेद अभेद यहदोनों परस्पर विरुद्ध हैं।। जहां भेदरहेहे

अपरोक्षह्म है ॥

ताअपरोक्षश्रमकोनि

नियंहपह ॥ आर् कायेह पहाण ते तं बंदशंतापादकपा 🏋 वृष्गु पृथिती तठ तेन रूपकारणते भिन्नसताबाटेनहींहैं ॥ तेसे तेष्ट्रिय्वाज्ठतेजभी परस्परमेदवाठेहोणे ते कार्यरूपहींहैं ॥ और कार्यरूप ्री होण ते तेषुथिवीआदिक तापरमात्मारूपकारणते भित्रतत्ताबोळ नहींहैं॥तात्पर्ययहाथिहअधिकारोपुरुप प्रथम पृथिवी जळतेल यातीत्रभू , । तहमकाएणां विषे पटा दिककायों के भेदके अभाव छूं निश्च पक्रिके तिसतें अनंतर तिसीह एतंतक्रिके दापृथिषीज छते जरूपका यें के भेदके अभाष । गुनाहाने है। और हे येत केता। जेसे पटकारावादिक पदाय प

**/|सिद्धानिपे ताशनिदाक् कार्यरूप अंगीकारक**ऱ्यानहीं ॥ किंतु बिद्धांतिषिपे ताअविद्याक्ष्अमादिमान्याहे ॥ यति सजिडताषिशिष्टभेद्ररू 🌿 सं प्रमात्मारूपकारणतिषे निस्रयकरे।। श्रंका॥हेभगवत् ॥ यटादिकपदार्थं भेदबाछेहें याँतें कायेरूपहें ॥ यहजोआपने भेदरूपहेतुतें ्रीकांगंक्षता सिद्धकरीहे ॥ सोसंभवेनहाँ ॥ काहेंने जोहेतु आपणेसाष्यपदार्थकुं छोडिके अन्यत्र नहींरहेहे ॥ ताहेतुतेही तासाष्यपदार्थकी भी गोगारी फार्यरूपता अंगीकारकरे हैं।।ताबादीसे यहपूछाचाहिये ॥ ताआत्माविपेस्थित जोकायैताहै ॥ साकायैता कारणतेरहितहै ॥ , १ परित्रभी त्यभिनारीहे ॥ समापान ॥ हेशिष्य ॥ ताअविद्याविषे यद्यपि उत्पत्तिरूपकार्यतारहेनहीं॥तथापिअधिष्ठान्विषेकल्पितत्वरूपक्। गिता ताअगियाविपेभोरहेरै ॥ याते सोजडताविह्यस्टिभेदरूपहेतु व्यभिचारीनहींहै ॥ शंका ॥ हेमगवन् ताआत्माविपे ताजडताविशिष्टभे र्हणोतुकेशभावदुष्भी सोकायंषणा किस्वासतैनहींहोंवे ॥ समाषान ॥ हेशिष्य ॥ ताआत्माविषे जडताविशिष्टभेदरूपहेतुकेअभावदुष् आत्मागिष्डेनहीं॥ याते ताआत्मापिषे कार्यक्षपता तिस्होषेनहीं ॥ शंका ॥ हेभगषम् ॥ तोजडताषिशिष्यभेद् अविद्याविपेभीरहेही॥ गारीहोंने है ता।शोर सोमेद्रूपहेतुभी कार्यन्वकेशभाववाङेआत्माविपरहेंहै।।यार्ते सोमेदरूपहेतुभी ब्य ग्वोकोतिहिङ्गेष नहीं।।समाथान।।होक्रिप्य।।जडताथमीविज्ञिष्योभेद्है ।। सोभेद्रूपहेतुहोकायपणेम । सोहेतु व्यभिच 🎖 अपगा सामापंता कारणसहितहे ॥ तहां ताकायंता कारणतेरहितहे यहप्रथमपक्ष । गौर जीहेतु आपणेसाध्यक्ष्छोडिके अन्यत्रभिरहेहै -

अ० **५२** तकार्यताभी कारणतेरहितहोणीचाहिया।और सोबादी जो

हपूछाचाहिये॥ सोआत्माकाकारण असत्यरूपेंहै अथवा सत्यरूपेहै॥तहाँ सोआत्माकाकारण असत्यरूपेंहै यहप्रथमपक्ष जोवादी अंगी गुअथिषे इए।पितिकरे सीसंभवनहाँ ॥ काहेते घटपटादिककार्योषिपे मुत्तिकातंतुआदिकोंक्रंकारणता सर्वेछोकोंक्रं अनुभवकरिकैसिद्ध तिनिना कार्यकीउन्पत्तिसंभेषैनहीं ॥और साआत्माषिपेत्थितकार्यता कारणसहितहै॥यहदूसरापक्ष जोवादी अंगीकारकरे ॥ ै से आत्माविपेस्थितकार्यता कारणतेरहितहै ॥ तैसे घटपटादिकजगत्विपे

नहोंनेनहीं ॥ यातें सोसत्पकाअभावरूपअसत्यभी आपणीसिद्धिषिषे सत्यरूपप्रतियोगीकीअपेक्षा अवश्यक्रिकेरोगा ॥ यातें तासत्यव ।॥तौसोआत्माभी ताकारणकीन्याई असत्यरूपहोहोपैगा॥सो आत्माकुंअसत्यकहणा अत्यंतिविरु ्र छहे॥ किंग आत्माकाकारण असत्पक्ष्पहे यावचनिषेपिस्थतजोअसत्पक्ष्य हे ॥ ताअसत्पक्ष्वकाअर्थं सत्पवस्तुकाअभाव प्रतीतहोते पिआवतीनहीं ॥ और यहआत्मादेवभी सर्वेछोकोंकेअनुभवकरिकै त गिकिज्ञानते विना अभावकाज्ञा कारकरे सो संभवनहाँ ॥ काहेते याछोकविषे सत्यरूषकिषेत्रसिद्ध जेषटपटादिककार्थ हैं ॥ तेसत्यकार्य मिनीअपेक्षा अवश्यकरे है ॥प्रतिय है।।और याछोकषिपे जोजोअभावहोषै है।।सो आपणेज्ञानिषे प्रतियोग

ण्तिही उत्पन्नहोवे हैं ॥ असत्यते सन्यकीउत्पत्ति कहांभिदेखणिवि

थाश्रितस्मृतिरूपशास्रक्षिके सत्यर

कोईभीअभाव किसीभीकार्यकेप्रति कारणहोइसकैनहीं ॥ यहवात्तां पूर्वअष्टमअध्यायिषिपे कारणॉकेविचारप्रसंगमें विस्तारतेकथनकरिआ यहाँ॥यति ताआत्माकाकारण असत्यहै यहप्रथमपक्ष संभवेनहीं ॥ और ताआत्माकाकारण सत्यहै यहदूसरापक्ष जोवादीअंगीकारकरें तानादींसे यदप्रजानाहिये ॥ सोआत्माका सत्यकारण परिच्छित्रहे ॥ अथवा अपिरिच्छन्न

स्तुविपेही आत्माकीकारणता संभवहोइसकेंह ॥ तासत्यवस्त्तकेअभावविषे आत्माकीकारणतामानणी निष्फछहै ॥ किंगा याङोकविषे

|है| यद्ययमपक्ष जोवादी अंगीकारकरे सोसभवेनहीं ॥ काहेंतें याळोकविषे जोजोपदार्थं परिच्छिन्नहोंने हैं ॥ सोसोपदार्थं जडहीहोंने हें ॥ और ﴿ |८| तोनोपदार्थं जडहोंने हें ॥ सोसोपदार्थं कार्यरूपहोहोंने हैं ॥ और जोजोपदार्थं कार्यरूपहोंने हैं ॥ सोसोपदार्थं आपणीउत्पातीवेषे इसरे ﴿ |४| कारणोकीअपेशा अवक्ष्यकरें हें ॥ जैसे घटादिकपदार्थं परिच्छिन्नहोणेतें जडहें ॥ और जडहोणेतें कार्यरूपहें। और कार्यरूपहोणेतें कारण् पहोणेतं आपणीउत्पातिषिषे किसीदूसरेकारणकीअपेक्षा अवङ्यकरेगा ॥ आगेतिं सीकारणभी आपणीउत्पातिषिषे किसीदुसरेकारणकीअ ||होगे हे ॥ सोसोपदार्थ अनारमारूपहोहों है ॥ जेंसे ग्रहादिकपदार्थ आत्मांतिभिन्नहोणेतें अनात्मारूपहुँ ॥ और याछोकषिपे जोजोपदार्थ करणाहोगेगा ॥ याकेविपेभी यद्विचारक-पाचाहिये ॥ सोआत्माका सत्ताह्पकारण आत्मातिभिन्नहै ॥ अथवा आत्मातिभाभेनहै ॥ तदा सोस्ताहप्कारण आत्मातिभिन्नहै यद्म्यमपक्ष जोवादी अंगीकारकरे ॥ सोस्भैबेनहीं ॥ कहिते याछोकविपे जोजोपदार्थ आत्मातिभिन्न () ! गुराकेसापनहें । ग्रेर याटोकविपे कोलोपदार्थ भोकाआत्माकेमुखकासापनहों है ।। सेसिपदार्थ जडहोंवे है ।। जैसे भोकाआत्माके | गुराकेसापनहें ।। ग्रेर याटोकविपे कोलोपदार्थ भोकाआत्माकेमुखकासापनहोंवे है ।। सीसोपदार्थ जडहोंवे है ।। जैसे भोकाआत्माके | गुराके सापनदोणे तें तेग्रहादिकरदार्थ जडकप्हें ।। जौर याटोकिषिपे कोजोपदार्थ जडहोंवे है ।। सीसोपदार्थ कार्यरूपहोंवे हे ।। जैसे । जैसे कार्यरूपहोणेते तेग्रहादिकपदार्थ मृत्तिकादिककारणोंकरिकैजन्यहें ॥ तैसे सोआत्माकासत्तारूपकारणभी आत्मातिभित्रहो । । वेशकरेगा ॥ सोद्वसराकारण किसीतीसरेकारणकीअपेक्षाकरेगा ॥ इसप्रकार कारणोंकीपरम्परामानणेविषे अनवस्थादोपकीप्राप्तिहोंबेगी ॥ |ताअनगर्यादोपकेनिवारणकरणेवासते सोआत्माका सत्यकारण चेतनक्ष्पढे तथाअपरिच्छित्रकपहे।। यहदूसरापशही तावादीने अंगीकार निभपेद्धायाउँहें ॥ तेसे सोआत्माका सत्यकारणभी परिच्छिन्नहोणेतें जडरूपहोंनैगा। और जडरूपहोणे तें कार्यरूपहोंनेगा।और ब 🌡 गड रूपहोणेते तेग्रहादिक कार्यरूपहें ॥ और याछोक्किषे जोजोपदार्थ कार्यरूपहोंवें हैं ॥ सोसोपदार्थ किसीकारणकों अवश्यहोषेगा ॥ और कार्यरूपहोणे तें किसीइसरेकारणकरिकेजन्यभी णते पुरंउत्तपरम्पराक्रिक्शयंह्रपभा

अ॰ १२ गगेरे सोद्वसाकारणभी किसीतीसरेकारणकरिकैजन्यहोषैगा ॥ इसप्रकार कारणेंकीपरम्परामानणेषिषे पुनःपूर्वकीन्याई अनवस्यादो पकीप्राप्तिहोंकेगी ॥ ताअनवस्थादोपकीनिष्टनिषासतै ताआत्माके सत्तारूपकारणकूँ तावादीनैँ आत्मारूपमान्याचाहिये ॥ तथा चेतनरूप मान्यानाहिये ॥ तथा आनंदरूपमान्याचाहिये ॥ तथा सर्वभेदतैरहित अपरिच्छित्र मान्याचाहिये ॥ तथा कारणतेरहितमान्याचाहिये ॥

ऐसे आत्मारूपसताक्षं जभी तावादीनें आत्माकाकारणमान्या ॥ तभी ताआत्मारूपसतारूपकारणतेंभिन्न दूसरेकिसोकार्यविपेतो आत्म

, यहअर्थासिस्मया।यहआत्मादोव किसीकारणकरिकै उत्पन्नहोंचेनहीं।याकारणतेहीं वेदकीश्रतियां ता आत्मादेवकूं अजकहें हैं।।तथा नित्य कहे हैं ।। तथा अग्निआदिकसर्वेकारणाकासीकारणकहें हैं ।। तथा स्वयंज्योतिरूपकहें हैं ।। तथा सर्वेमेदतेरहितकहें हैं वक्की यहछांदोग्यउपनिपद्कीश्रति सत्काब्दकरिकैकयनकरें हैं ।। हेथेतकेतु ।। साश्रति तासत्शब्दकरिकै याआत्मादेवके केवछ सत्य रूपताक्रूकयनकरेंनहीं ।। कितु साश्रति तासत्शब्दकरिकै याआत्माके चेतनरूपताक्षे तथाआनंदरूपताक्रंभी कथनकरें है ।। कहिते सत् हपतासंभवेनहीं ॥ याते तावादीने जोआत्माका सत्तारूपकारणमान्याहे ॥ तासत्तारूपकारणकुंहीं हमवेदांती आत्मारूपमाने हें ॥ याते

चित् आनंद आत्मा याचारिपदार्थोंका जोकदाचित् परस्परभेद अंगीकारकरिये।। तो ताभेदरूपवस्तुपरिच्छेदरूपहेतुते तिनसत्यादिकचा

) कारणोंकीपरम्परामानणेविषे पूर्वकीन्याई अनवस्थादोपकोप्राप्तिहोवेगी ।।याँतें सत् चित् आनंद आत्मा याचारोंविषे किनित्माडमी भेद सम्पेतिहीं ॥ किंतु सत् चित् आनंद आत्मा याचारोज्ञब् एकहीअयेकेवाचकहें ॥ ज्ञांका ॥ हेमगवत् ॥ सत् चित् आनंद आत्मा यहचा ने से स्टिन्स अपिक्टिस अकेवेलाचक होति ॥ उत्पानिषिपे किसीदूसरेकारणकीअपेक्षाह्रविगा।और तादूसरेकारणकूंभी आपणीउत्पानिषिपे किसीतीसरेकारणकोअपेक्षाहांपेगो।।इसप्रकार रोंषिपे घटादिकोंकीन्याई जडताप्तिद्धहोंवैगी ॥ और ताजडतारूपहेतुतेँ तिनसत्यादिकोंषिपे घटादिकोंकीन्याई कार्यरूपता सिद्धहोंचेगी ।और ताकार्यतारूपहेतुतेँ तिनसत्यादिकोंबिपे घटादिकोंकीन्याई कारणकीअपेक्षासिद्धहोंबेगी।औरितिनसत्यादिकोंकेकारणङ्कॅमी आपणी

्रिक्तात्मित्र । ताअसत्वणेक्रं सत्शब्द निष्टतकरेंहै ।। और ताआत्मिषि आतिकरिकेप्राप्तभया बोजडपणाई ।। ताजडपणोहं नित शब्द निष्टतकरे है ।। और ताआत्माविषे श्रीतकरिकेप्राप्तभया जोडुःखपणा है ।। तादुःखपणेक्र् आनंदशब्द निष्टतकरें है ।। और ताआत्माविषे श्रीतिकरिकेप्राप्तभया बोपरिच्छिमपण्डे।।तापरिच्छिमपणेक्षेआत्मग्रब्द निष्टतकरेहै।इसप्रकार असत्पबद्धःख परिच्छिप ्रीतपर्यस्यामाकाकार्यकप्यहजगत्भी निवृत्तहोनिन्हीं ।। और यहअधिकारीपुरूप जमीताग्रुरुशाह्वकेडपदेश्तै तापरमात्मारूपसताक्व भन्नप्रात्मारूपकारकेदेखेंहे ॥ तभी याअघिकारीग्रुरुपके ताअज्ञानरूपमायाकी निवृत्तिहोइजाँवेहैं ।।तामायारूपकारणकेनिवृत्तहुएँतेअ तारूपकीनिद्यतिकरिके तेसत्यादिकशुब्द पूर्वेशज्ञातआत्मोकेस्परूपकू कथनकरेंहैं।ायाँते तिनसत्यादिकशब्देंविपे प्रनरुक्तिदेपकीप्राप्ति यटज्ञासबादिककायाँविपे मृत्तिकारूपकारण सर्वेदा अनुगतहुआ प्रतीतहोषेहे॥ तैसे आत्मारूपसताभी याजगत्विपे सर्वपदार्थीविपे अन् गतहई प्रतीतहाँवै ॥ शंका ॥ देभगवच् ॥ जेसे रञ्जूरुपअधिष्ठानकेज्ञानदुएँतेअनंतर सर्फूपअष्यासकी निष्टतिहोड्जाचै है॥तेसे ताअधि हेउपदेशकरिकेही तेगालक ताराजाकू महाराजाहू पक्रिकानिहै । तिसे साआरमारूपसत्ता सर्बभार्यमानदुईभी यापुरुषोक्ष ब्रह्मवेतागुरु होंगेनहीं।ायांने यहअयेसिद्धभया।जैसे आकाशते गंधवेनगर उत्पन्नहोंवे हैं।।तैसे सत्यर्वरूपआत्मादेवतें यहतेज जछ प्रथिवी रूपसबेनगत ष्टानरूपसत्ताकेज्ञानद्वएतेंअनंतर यासंसाररूपअध्यासकीनिवृत्तिहोणीचाहिये ॥ और ताअधिष्ठानरूपसत्ताके ज्ञानद्वपभी यासंसाररूपअ आत्मारूपकरिकेशाननहीं होने हे ॥ तमप्रीत अज्ञानरूपमायाकीनिद्यतिहोषेनहीं ॥ और जबप्रैत ताअज्ञानरूपमायाकीनिद्यत्तिनहींभई प्पातकोनिद्दत्ति देख्णैविपेआदतीनहीं ॥ समाथान ॥ देखेतकेत् ॥ जैसे यद्यपि मुढबाङकोंक्रं मुजुष्यरूपकरिकेतो महाराजाज्ञातहै ॥ भापि तिनमूठवाङकोंकूं पितादिकबुद्धपुरुषोंकेउपदेशतैषिना सीमहाराजा राजारूपक्रिकेजातहोषेनहीं ॥ किंतु तिनपितादिकबुद्धपुरुष किडप्रकातिमा सासत्ता आपणाशात्मारूपक्रिकेप्रतीतहोवैनहीं।और जमपर्यंत याअधिकारीपुरुपक्र तातत्पदाथरूपसत्ताका आपणा उरपन्नहोंगें हैं ॥ अय ताआत्मादेविषे विवत्तं अप्रादानरूपताक्रिकै प्रमुसत्यरूपताकूँ अनेक्युक्तियोंसे निरूपणक्रे हैं ॥

Con stratement without and there

नराहतआकाश्मिषे गंधवैनगर कदाचित्भीप्रतीतहों है में ॥ हेखेतकेतु ॥ जैसे ताआकाशके अज्ञानतेहीं |२ ॥ और जैसे नायकार है नीपरहित आसादेवविषे यहजगत् कदाचित्भी प्रतीतहोंबैनहीं।।।। तेसे याआत्मादेवकेअज्ञानतेहीं यहसवेजगत् उत्पन्नहोंबैहे ।। ॥संकू कदाचित्भी देखतानहीं॥ पकारापुरुप ताजगर रतर यह आ

ें पर्नगरकीन्याई मिथ्याही है।। और हेखेतकेतु ।। ताआकाश्चिपे तीनकालमेंअसत्यहुआभी सोगंघवैनगर जैसे मायोकेवशतें किसीद् । पर्गीपुरुपक्रं मध्यकालिपे प्रतीतहों है।। तेसे याआनंदर्गक्ष्यआत्माविपे तीनकालमेंअसत्यह्जशभी यहजगत् मायोकेवशते किसीदोपद्गीपुरुपक्रं मध्यकालविपे प्रतीतहों है।। याकारणतें भी यहजगत् मिथ्याही है।और हेखेतकेतु ।जिसे तामायाकरिकेमीहित पुरुपोने ताआकाशूमिपे सोगंपवैनगर देख्याहुआभी तामायादोपतैरहितपुरुप ताआकाशाविपे तागंपवैनगरक्रेदेखतेनहीं ।। तैसे मायादो यातें यहजगत्मी ताग भी यहजगत् वास्तवते तीनकाळमें हेनहीं ॥ कितु याआस्मादेविषे यहजगत् केवछ नाममात्रते प्रतीतहोंगेहैं ॥ गस्तग्रेंतो तीनकाछिषिपेहैनहीं॥ किंतु ताआकाश्षिपे सोगेषवैनगर केवळनाममाजैतेप्रत सीगंपवंनगर उत्पन्नहोंवे है।

पगळेअज्ञानीपुरुषांने याआनंदरम्बरूपआत्माविपे यहजगत् देख्याहुआभी तामायादोपतेरहितविद्वानपुरुप ताआत्मादेवविपे याजगत्केदे खतेनहीं ॥ याकारणतेहीं तेअज्ञानीजीवतीवंपक्रप्रातहोंने हैं ॥ और ते विद्वानुपुरुप मीसक्रपातहोंने । और हिसेतकेतु ॥ जेते स्वप्न अनस्याविपे यहप्कहीस्वप्रद्वापुरुप अनेकरूपोंक्ष्यारणकरिक किसीरूपकरिकेती वंपक्षेप्राप्तहोंने है ॥ और किसीरूपकरिके मीसक्षे कि मेल्हें ॥ जोर किसी प्रप्तहों है ॥ तैसे यहएकहीआत्मादेव अविद्याकेसंवंथतें अनेकह्मणेंहंपारणकरिकै किसीह्पकरिकेती वंपक्रप्राप्तहोंवेंह हपकरिकै मीक्क्रप्राप्तहोंने है ॥ और हेश्वतकेतु ॥ जैसे तास्वप्रअवस्थामें तास्वप्रद्रपष्टिकपनिषे सोवंषमोस वास्तव

A 500

क्रिक सोआर्ताणीपता ताथतकेतुपुत्रकेप्रति सित्तिका सुवर्ण लोह यातीनाँविपे आपणेआपणे कार्यकीअपेक्षाक्रिके सत्यरूपता कहता।

भयांहे ॥ तथा घट भूपण सङ्ग इत्यादिककार्योतिपे असत्यरूपता कहताभयांहे ॥ हेश्वतेकतु ॥ जेसे मृत्तिका सुवर्ण छोह यहतीनों आपपेआपणे घट भूपण सङ्ग इत्यादिककार्योकीअपेक्षाकरिके सत्यरूपहें ॥ तेसे यहपरमात्मादेवभी पृथिवी जङ तेज रूपसर्वेजगत्की। अपेक्षाकरिके परमसत्यरूपंहै ॥ याकारणतें श्रुतिभगवती तापरमात्मादेवकुं सत्यकासत्ययानामकरिकेकथनकरे है।। ऐसापरमात्मदिब तुमरिक्षंभी अवश्यकारिके जानजेयोग्यया॥जिसपरमात्मादेवकेजान्येहुए याङोकविषे कोईभीपदार्थ जानजेयोग्यरहसानहीं ॥ परंतु ऐसा समीपजाइकै प्रश्नर ॥ तिनगुरुवें किंचपदेश्ते ताप्रमात्मादेवकेत्वक्षक् जानिकै त्रुनः श्रीघदी इमारेपासआव ॥ हेशिष्याताआ्र गीपताँनं जभी इसप्रकारकाषचन ताथेतकेतुकेप्रति कह्या तभी सोथेतकेतु ताआरुणिपिताकेप्रति याप्रकारकाषचन कहताभया ॥ थेत तिन्दमरेगुरुवेनि हमारे से कोईमीविद्या ग्रह्मराखीनहीं॥किंतु जितनीकोविद्यातेहमारेगुरु जानतेथे।।सासंप्रणेविद्या तिनगुरुवों नेहमारे प्रति रमात्मादेव हमने प्रमादकेवक्तते आषणेगुरुवासि प्रछानहीं।याति हेथेतकेतु ॥ तापरमात्मादेवकेजानणेवासतै देअभी प्रनः तिनगुरुवोंकि तेतुरुगाच ॥ हीपेता ॥ जिसपरमात्मादेवकेज्ञानते यासवैजगत्काज्ञानहोवे है ॥ तापरमात्मादेवकेस्वरूपक्षे तेहमारेग्रुरु जाणतेनहीये ॥ त्मारेगकाउपदेश अवश्यकरिकैकरते ॥ परंतु तापरमात्मादेवकाउपदेश तिनगुरुवों नें हमारेप्रति कभीभीनहांकन्या ॥यातें यहजान्याजा | मेरे॥ तेहमारेगुरु तापरमात्मादेवकेत्यरूपकूंजाणतेनहीं ॥ हेपिता ॥ बेहमारेगुरु में येतकेतुक्षिप्यकू आपणेपुत्रोतिभीप्रियजाणतेषो।याति काहेरी जोकदाचित् तेहमारेगुरु तापरमारमाषेवकुंजाणतेहीते तौ हमारेषिपेअत्यतेहोहबाळे तेहमरेगुरु मेंश्रद्धावान्जिष्यकेताई तापरमा

उपदेशकरीहै ॥ यति प्रनः तिनगुरुवों केसमीपनाणेषिपे हमारा कोईप्रयोजन

सिद्धहोषैगानहीं ॥ हेपिता ॥ तिनग्रुरुवोष्नेआज्ञाक्ष्पाइ

तंकायंहपहोगेगा।ताकायंहपसत्तातिषे सर्वजगतकीकारणतासंभवेनहीं ॥ याँतें इहां सर्वजगतकाकारम्करकरिकेकयनकरीजासका है ॥ साकारणहपसत्ता ताजातिहपजडसत्तातिविद्धाणही तुमनैजानणी।हेचेतकेतु जेसे सूर्यकेडद्यतैपूर्वसर्वेओर्ते अंपकाररहे हे॥तेस याजग त्कीउत्पत्तिंपूर्यं यहसताही बाकीरहे है।।और याहीकारणरूपसताकूं मायारूपउपापिकेसंबंषतें श्रीतभगवती अञ्याकृतनामकरिकेकथन करे है ॥ हेथेतकेतु ॥ याजगत्कीउत्पत्तिंतूष्वं जोसत्ताषस्तु कारणरूपहोड्केस्यितद्वेषे है॥ तथा जासत्तारूपकारणक् अतिनं अञ्याक्र ।नामका्किकथनकन्याइ ॥ सोसत्ताह्तपकारणवस्तु निर्गुणब्रह्महर्षहो ॥ शिसनिर्गुणब्रह्मविषे ॥ यतोवाचोनिवर्तते अघाप्यमनसासइ ॥

र्क आपणेसमानजातिवालेड्सरेगीअवादिकोति सजातीयमेदवालेहोंबे हैं ॥ तैसे यहपरमात्मादेव तासजातीयभेद्वाञाभीहेनहीं ॥ और] त्यादिकश्रीतेषाने विद्यान्युरुष्केभी मनसहितवाणीकोनिद्यति कथनकरीहै ॥ तथा विसनिर्धणत्रहाषिषे यहदेशकाञ् तथास्थुञसुक्मप । यातीनभेदांकाअभाव निरूपणकरें हैं।। हेथेतकेतु ॥ जैसे याछोकिषिपे एकहीयुक्ष आपणे पत्र घुष्प फुछ गाला स्कंप इत्यादिकुअषय नैते याङोकविने तेगौअथादिक आपणेतैविरुद्धवातिवाङेमहिपादिकोतै विजातीयभेद्वाङेहोवै हैं ॥ तेसे यहपरमात्मादेव ताबिजातीय| भेदगाछाभोरिनहीं ॥ हेथेतकेतु ॥ यहपरमात्मादेव सजातीय विजातीय स्वगत यातीनभेदोंतैरहितहै ॥ याकारणतें वेदवेतापुरुप यापर| अरुसार क्यनकऱ्याहै ॥ बास्तवर्ते सोअतीसकाङभी तात्रह्मबिषेपन्हीं है ॥ अब तानिग्रणब्रह्मबिषे स्वगतभेद सजातीयभेद विजातीयभे किमेदकारिक एकातमेदवाछाहोने हैं ॥ तैसे यहपरमात्मादेव निरवयबहोणेते तार्मातमेदवाछाहेनहीं॥और जैसे याछोक्रमिपे गौअथा ं शुंकाछ पिषेहुएनहाँ ॥ तथा अभीवर्तमानकाछिषिष्हैनहीं ॥ तथा आगिभविष्यतकाछिषिषे होषें गेनहीं ॥ ऐसिनिधुषब्राष्ट्रिष जो ॥ |देवसोम्पेदममशासीत् ॥ याश्रुतिनें आसीत्पद्क्रिके प्रषेशतीतकाङका कथनकऱ्याहे ॥ सोभो काङकीवासनाष्रुकाज्ञिष्यकोशुद्धिके मात्मादेगक् सत्तारूपकहे हें इतनेकिरिकाष्कमेवाद्वितीयाश्वीतिविपेस्थित एकज्ञन्किरिके तापरमात्मादेविषे सजातीयभेदकाअभ

र दिवाया॥और ताश्चतिषिपेस्थित एषश्ब्दकरिके स्पातभेदकाअभाव दिखाया ॥ और ताश्चतिषिपेस्थित अद्वितीयशृब्दकरिके विजा

🔊 अ०५२ **≅** 20 = सिद्धभया॥ताप्रमात्मादेविषेषे यहमायावास्तवर्ते हेनहीं॥तथा तामायाका स्थुठसुरूमकार्यभी वास्तवते हेनहीं ॥ यति याजगत्कीভत्पति 📝 तित्वेतोसत्परमात्मादेवहोस्थितहोताभया॥ताप्रमात्मादेवतिभित्रयहत्थुठसुरूमजगत्त्याताकाकारणमायानदीहोतेभये॥ इतनेकरिकेता तीयभेदकांगोंव दिसायां ॥ ग्रीका ॥ बेभगवच्॥याजगतकीउन्पत्तिपूर्वं यदापि ताब्हाविषे यहकार्यजगत्हेनहीं ॥ तथापि ताकाङविषे |५ करिकेसिव्योद्नि ॥तादिनके उठ्ठकपक्षो रात्रिमाने हैं॥तहां दिनकेराजिरूपताविपे ताउठ्ठकपक्षीका आपणाअनुभवही प्रमाणहे ॥ तोक्रे विपे दूसराकोइंप्रमाणहेनहीं ॥तेते तामायाविपेहैनहीं ॥ यति सामाया मायाकरिकेहासिव्हो।हैनहीं ॥ यति सामाया मायाकरिकेहासिव्हो।हैनेति वास्तविपेकेहासिव्हो।हेभे वास्तविपेकेहासिव्हो।हेभे वास्तविपेकेहासिव्हो।हेभे वास्तविपेकेहासिव्हो।विपेकेहासिव्हो।विपेकेहासिव्हो।विपेकेहासिव्होनेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेक्षेत्र मायातिरहितजोपरमात्मादेवेक्ष ताप्तविकेहासिवही।विपेक्षेत्र मायातिरहितजोपरमात्मादेवेक्षा कार हिलाहेन्द्रेसिक्हो।विपेक्षेत्र मायातिरहित वास्तविकेहासिवही।विपेक्षेत्र मायातिरहित वास्तविकेहासिवही।विपेक्षेत्र मायाविकेहासिवही।विपेक्षेत्र मायाविकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही।विपेकेहासिवही जेहारी सामाया यद्यपि द्वितीयरूपकरिकैसंभावनाहोंवे हैं ॥ तथापि ताब्हाविपे सामाया वास्तवते हैनहीं ॥ किंतु तामा रिकेहीसिद्धहै॥जैसे इममनुष्योंकू प्रत्यक्षप्रमाण जैपकार अयवा मेपादिक याद्रपापुरुप्किनेजोंकुंआच्छादनकरिकेही आकाश्विपित्यपतस्यमंडल्ङ् गच्छादनकरे हैं।तिसे यहअज्ञानकष्मायाभी अज्ञानीपुरुपेंकिबुद्धिकुंआच्छादनकरिकेही ताप्रमात्मादेवुकुंआंच्छादूनकरे है।।यातेंयहअर्थ । तेसे यांशात्मादेवक्रंभीसामाया तीनकाछिनिपे स्पर्शकरेनही ।। ज्उदयहुएतेंअनंतर याबिद्रान्पुरुपोंक् सामाया दिखाई ै माया विद्यमानहें ॥ यातें तामायाकरिकेहो ब्रह्ममिषे सद्भितीयपणा सिद्धानेगा ॥ समाथान ॥ हेथेतकेत ॥तानिग्रेणब्रह याकरिकैमोहितअज्ञानीजीवही तामायाक्ष्त्रक्षविषेदेखेहें ॥यातें सामाया ताब्रक्षविपे मायाकहि देलाईदेवेनहीं ॥तेसे ब्रह्मदेताग्रुरुकेउपदेशजन्य आत्मसाक्षात्कारके गेरे यास्पैभगवाद्के सोअंपकार तोनकाळविपेस्पश्केनेरेनहीं ॥ हेसेतकेतु ॥ जैसे अंपकार अपवा मेपादिक याद्रपूष

उनकानेगाते क्यमक्त्यात्रो असत्कारणवादियोंकामत तामतका निरूपणकरे हें ॥ हेथेतकेतु ॥ इसप्रकार सर्वेभेदेतेरहित सत्तारूपि 🕌

ग्ग अमत्रुप् ॥ महांतासत्ता सत्रुप् व यस्प्यमपक्ष जोवेदांतीअंगोक्रारकरे ॥ तावेदांतीसे यहपुछाचिष्ये ॥तासताविषे जोसत्रुपता। हारणे हमिद्दुष्मी हेङ्हबब्ब्सीपरेराहेतपांडतबन तासताहपकारणकेर्यानोवेषे असताकुंबेगोकारकरिके ताअसताकुंबियाजगत्काका ग्रमहारहित्रोप कथनकरिं ।। तुमनेद्रियों में सम्जगत्का उपादानकारणहृषक्षिक अंगीकारकरीजा सत्ति ।। सासत्ता सत्रहपदे ॥ अ ज्यानंद्रं ॥ और प्रमत्माह्यमत्ताह्रं या मगत्काकारणमानजेहारे नेहम्बेदांतीहें ॥ तिनवेदांतियंकिमतविपे तेअसत्कारणवादीपुरुष

*है ॥ मामग्रदाना आपणेरनक्तांनीसङ्है ॥* अथग सासत्रप्ता किसीयम्हेप्रूसरीसताक्षिकेंसिङ्हे ॥ तहां तासत्विषे सासत्र्पता न्द्रग्रीमिद्र यद्मयमपश् जोनेद्तिअंगीकारकरे ॥ तो तासमानिपेशसतातिष्ठिशणता सिद्धनहींहोषेगी ॥ काहे ते जैसे तासरा

गिंग सारुपतं सत्हपताहे ॥ तेसे ताशसत्तात्रियभी स्वरूपतंसत्हपतासंभवदोइसकेंहे ॥ ताकेनिवृत्तकरनेषिपे कोइभीषादी समयेहोड् गरेनर्हो ॥ और सोनद्रोतो नोयइक्हे ॥ तासत्तानिषेतो अस्ति याप्रकारकीमिषिषुस्वप्रतीतिकोनिषयतारहे हे ॥ और असत्तानिषे सानि| भिगुगमगीनिकीषिषयतारहतीनहीं ॥ यांतें सात्रिषिमुखयतीतिकीषिषयताही तासत्ताविषे ताअसतातें विछक्षणताहें ॥ सोषहताकाकहणा

भो संभौनेहीं ॥ कांहेरी नासत्ताविपेही साविभिमुखयतीतिकीविष्यतारहे हैं ॥ असत्ताविपेरहैनहीं॥यहवात्तों जोवेद्रोतीनेअंगोकारकरोहे ॥

गिरिगठ शापणेकुठामं तीन्माई आएणेषुद्रपुष्पोकेतंकेतमात्रतेहोसिद्धहै ॥ कोईबस्तुकेस्वभावकेअनुसारनहींहै ॥ यार्ते सोतिनोकेबृद्धपु क्गोंकासेकेत ताशसतापिपे विषिमुखप्रतीतिकीविषयतामानजेविषे प्रतिवंथ करिसकेमझी।एकअधिकरणबृत्तिपदार्थोकाहो परस्पर प्रतिव

• फाटोपेप यगपि तासतायिषे पिषिमुखसमतोतिकोषिषयता संभवहोइसकैहै॥तथापि याजगत्कीबन्पतितैषूर्वकाङ्मिप तासताविषे साविषि प्परितिरंग्कमावदीये हे ।।यार्ते तासताकोन्याई ताअसत्तात्रियेभी सात्रिष्ठिसुलप्रतोतिकोविषयता संभूते हे ॥ किंबा ॥ याजगृतकोडन्यांत

पुगप्रतीपिक्षीपेषयता संभयतीनर्हो॥काहेर्ते चिदाभासपुक्तअंतःकरणकीष्ट्रितिकानाम प्रतीतिहै ॥साप्रतीति चिदाभासयुक्तअंतःकरणरूप्

**ह** 0 क मगताकेआधितरहेहे ॥ सोप्रमाता याजगत्कीउत्पत्तिंपूर्काञ्विष्हेनहीं ॥ ताप्रमाताकेअभावहुष् ताकाञ्चिषे प्रतोतिभीसंभयैनहीं ॥ 🔯 ्रे नगातम्बान्तरुष्ट । यद्वाताः । १ यति तावगत्कीबत्पतिर्मेष्ट्रकाळविषे आपदीअविद्यमानहुई साविषिक्षसप्रतीति तासत्ताकीसिद्धि किसप्रकारकरेगी।किन्न नहींसिद्धकरेगी १ और तासताविष्टेसत्यरूपता किसीड्सरीसत्ताकरिकैसिद्ध्वै यहदूसरापक्ष जोवेद्तिअंगीकारकरे ॥ तो तादूसरीसत्ताविष्टे सत्यरूपताके सि १० और तासताविष्टेसत्यरूपता किसीड्सरीसत्ताकरिकैसिद्ध्वै यहदूसरापक्ष जोवेद्तिअंगीकारकरेगितव्यकरणेवासने कोईचनर्थमत्ता करूपनाक ततािनिपे पटािदेकपदार्थोकितुरुयता प्राप्तहेिनेगे ॥ किंना याअंत्यपक्षिपे पटादिकपदार्थोलेतुरुपताछंप्राप्तभई जासताहै ॥ तामता योंनें सबेंगगत्काउपादानकारणहप जासत्ताअंगीकारकरीहै॥सासता निर्विकारस्वभाववाछीहोणेतें एकरूपहै॥अथवा प्रिणामीस्वभाववा ठीहोणेतें अनेकरूपहै।।तहां सासता एकरूपहे यहप्रथमपक्ष जोवेदांतीअंगीकारकरें ।। तोताएकरूपसताविषे ताअसताते कौन्विञ्सुणता तिद्ध होनेगी॥ किन्न सामताभीवाअमत्ताकेही तुल्यहोनेगी ॥ गौर सामता अनेकरूपेंह यहदूसरापक्ष जोवेदांतीअंगीकार्करे ॥ तौ ता रणीहोनेगो ॥ इसप्रकार पूर्वपूर्वसत्ताविषे सत्यरूपताकिसिद्धकरणेवासते कल्पनाकरी जेडन्रउन्रसत्ताहे ॥ तेसर्वसत्तानियतसंस्यातिरहित हीसिद्धहोयेगी॥सर्वेसत्ता सिद्धहोवेनहीं ॥ और तेसत्ता नियतसंख्यावाङीहॅयहदूसरापक्ष जोवेदांतीअंगीकारकरे ॥ सोभी संभवेनहीं ॥ काहे उत्रउत्रसित्तिविनाही सत्यक्ष्पताञ्यवहार सिद्धहोहसकेगा।ायाते ताअन्यस्तातिषुवृष्वेस्ताविकीकल्पना ञ्यथहोषेगी।।किषा तिनवेद्ाित कल्पनाक ्यसंख्यातहैं ।अथवा तेसता नियतसंख्यावाछीहैं।।तहाँ तेसता असंख्यातहैं यहप्रयमुपक्ष जीवादी अंगीकारकरें ।। सोस्भेचनहाँ ॥काहे ते ते असंस्यातसर्मता कमक्रिके अथवा एककाछिषेपे किसीभीजीषक्षे प्रतीतहों वैनहीं।यातै तिनअसंस्यातसर्वतताबोंषिपे कोईएकसत्ता तें तिनसम्मागोनिषे जोअंतकीमताहै।। साअंतकीमता ताअसतातिभिङ्शण सिद्धनहींहोवैभी ।। किंतु साअंतकीसता ताअसताकिसम्। नहींहोवैगी।और ताअंतकीसत्ताविपे दूसरीसतातिविनाही जोसस्यरूपताब्यवहारकीसिद्धिमानी ये ॥ती ताअंतकीसत्तातिष्ट्वेसताबोंविष्भी झकरणेवासते कोईतीसरीसत्ता करुपनाकरणीहोचैगी।और तातीसरीसत्ताविपे सत्यरूपताकेसिद्धकरणेवासतै कोईचतुर्थसत्ता

कीनअपराधक-या है ॥ किंद्र

याजगत्तेपुर्व स्थितिअंगीकारकरीमे ॥ ती ताकाङिभिषे पटादिकप

की जोकदानित

गर्द करमा ११ रहत मास्तारमितायात्माक्कर स्टन्स्तिक ॥ जोर मास्तारम् स्टेन्स्टन्स् स्टेन्स्टन्स् पटाहिकपरायमी तासताकीन्याई याजगत्कीउत्पतितिषु अवश्यकरिकेर्देगे ॥ यति ताष्ट्रकाछकी तथाइदानिकाछकी परस्पर विशेष । ता सिद्धनद्दिगिमा । यति तासताविषे अनेककपताभी संभवेत्द्र् ॥ इसतैआदिछेकअनेकप्रकारकेद्दण तासताविष्पात होने हैं ॥ यति ग्नासत्ता याजगत्काकारणनहीं है ॥ किंतु असताही याजगत्काकारणहे ॥ इतनेंकरिकैतिनअसत्कारणवादियोंकामत निरूपणक≂या ॥ अम् तिनअसत्कारणवादिष्रेनेमतका खेंडनकरे हैं।|हेथेतकेतु।|इसप्रकार असत्कारणकीमिद्धिकरणेवासते तेमद्बुद्धिवादी अनेकप्रकारकी तकं कथनकरे हैं ॥ और तेवादी वास्तवतिषंडितपणेतैरहितहुषभी आपणेक्रं मिथ्याहीपीडितमनिहें॥ऐसेवादियोंकेप्रति यहप्रज्ञाचाहिये ॥

महीं।किहितें असत्कारणतें असत्कार्यकीचन्पति तीनकाङिषिपेभीहोषैनहीं।। जैसे असत्बैंच्यापुत्रक्षफारण हें असत्नरशुंगहपकार्यकी

भैंहैं ॥ किंगा॥साकारणहपसत्ता आपणेरेवह्पतेंहीं सत्यहपताक्रे भी उरगितहोणीचाहिये॥ यांते जैसे असत्वस्तुविप कारणरूपतानहींसंभवेहै ॥ तैसे असत्वस्तुविपे कायरूपताभीसंभवेनहीं ॥ यांते तिनसवैगोदियोंनै ताकार्यक्र सन्यरूपहीमान्याचाहिये ॥ तासत्कार्यको असत्कारणतेंउनपति कदानित्भीसंभवेनहीं ॥ याँते । तेसंप्रणीषकल्प व्यर्थही हैं अब ता उत्पत्ति कदाचित्तभीहोषेनहीं ॥ जीकदाचित् असत्कारणतें असत्कायैकीउत्पतिहोतीहोते ॥ तो असत्वंच्यापुत्र तें असत्नरभुगको गारात्कायेका कारणभी सत्पहीमान्यानाहिये ॥ याँतें ताअसत्कारणवादीनें पूर्व जेजेविकरूपकरेथे ॥ पारोंनें पूर्व विकल्पकरिक जेजेद्रपणकथनकरेथे तिनद्रुपण

भी स्वरूपतेंसत्यरूपताहोणीचाहिये॥ यहजाबाहीने इपणकथनकऱ्याहै॥ सोङ्पण न्याप्तितेरहितहै । कहिते जहांजहां स्वरूपहोंवे हे

तहांतहां सत्यरूपताहोंक्षें याप्रकारकीच्यासिसंभवेनहीं ॥ जो याप्रकारकीच्यासि अंगीकारकरिये ॥ तो स्वरूपते आप्रिविषे उज्जातहे कि । वाले स्वरूपते अव्यक्ति वाले कि । वाले स्वरूपते अविविषे उज्जातहे कि । वाले स्वरूपते जवविष्ये । अविष्ये ॥ अविष्ये पार्थिकरे । विष्ये । विष्ये सिद्धकरे हे ते सिद्धकरे हे ते सिद्धकरे हे ते सार्वात पार्थिक । विष्ये । विष्ये

ी है।। ताटशजािषेभी केयठ आक्षेकुठकोपस्पराही अंगीकारकरणीहोषेगी ।। यंका ।। हेसिद्धांती ।। जोकदािचेत तासताको तथाअस १ साकी आक्षेकुठपमंकीन्याई सिद्धिमानोगे ।। तो तिनदोनोकाभेद सिद्धनहोिहोगे। ।। समाधान ।। हेबादी ।। तासताबिषे तथाअसताबि १ क्रुद्धपतिक्यामुक्से तिनदोनोकामहान्सेदहे ।। कहेते सतातो भावहृष्हे ॥ और असता अभावहृष्हे।।याप्रकार तिनोकाभेद सबै भीप्रप्रहों हे ॥काइत नास्ति याप्रकारकोनिषेषमुखप्रतातिकानोपिष्यहोंने ताकानामअसताहै॥ यहनोबादाने ताअसत्ताकाळक्षणक-या॥ गोगियवहोते हे ताकानाम सताहे ॥ यहसत्ताकाळक्षण जोतुमने पूर्वेखंडनक≂पाथा॥सोहमरिक्नमी अंगीकारहे॥ काहेते हमारेसिद्धांतिषिपे ी समापानक-या ॥ अय आपणेसिद्धांतक्षंभंगीकारकरिके तावादीकेशंकाकासमापानकरें ईंगहेयादी ॥अस्ति याप्रकारकेविधिसुस्पनीतिका | जोपित्यहाँवे है ताकानाम सताहे ॥ यहसत्ताकाङक्षण जोतमने प्रवेशंदनक-याया।सोटसारेकेको अंतीकारके।। क्रांके व्यकेस 👌 गगहे ॥ तथा सर्वत्यणात्रहितहै तेसे वंष्मपुत्राद्विक्शसत्पदार्थभो मनवाणीकेशविष्हें ॥ तथा सर्वेष्यणीतिरहितहें ॥ याते तिनुज ॥ यहत्तर्गाह्यकारोकासिद्धारि ॥ यति तिनअसत्पदार्थाविषे मनवाषीकीविषयताकाअभाव तथा सर्वेष्ठ ॥ यति प्रकार्यसिद्धभया ॥ याठोकविषे जेसुटबुद्धिपुरुष् सूर्यभगवात्विषे धूछिषावे हैं ॥ तेसूटबु ं डोक्निअनुभवक्रिकेतिद्ध ।। यति तिनदोनोक्षोएकरूपतासिद्धहोपेनहाँ ॥ इतनेक्षिकै डोकदध्कूअंगीकारकिरिकै ताषाद्रीकेश्काका ♦ शणांकाशभावसंभेनिसी ॥ याते यक्ष्मपंसिद्धभमा ॥ यालोकविषे चेसृदबुद्धिपुरुष सूर्यभगवान्तिषे धुलिपांने हैं ॥ तेसृदबु १ दिपुरुपदी तागूटिकारिकवासहोंने हें ॥ सूर्यभगनन्कू ताषुष्टिकासंचष्होंनिहीं ॥ तेसे वेदविषेकथनकऱ्याजोसतारूपकारणहे ॥ ९ वासतारूपसूर्यापेषे अस्टबुद्धिवारी कुतकेरूपीयूटिपाने हें ॥ तेस्टबुद्धिपुरुष ताछतकेरूपोगूङिकारिके आपहीषरात्रयक्ष्मासहोंने हें॥ शद्वित्रयत्रक्षकानाम सत्ताहै॥ ताअद्वितीयत्रक्षरूपसत्तायिषे विषिमुख्यत्रतीतिकीविषयतारूपठक्षण सैभवतानहीं॥किंद्र तायक्षरूपसत्ताक्। ्री मनगाणीक्रीअगिषयताहृपही छश्चण्डे ॥ अथवा सबैछ्श्वणातिरहितपणाइछिश्चण्डे ॥ शंका ॥ हेसिद्धांती ॥ जैसे सत्ता मनवाणीकाअवि ु पग्ह ॥ तथा संगठनभावताक्ष्य भव गण्यन्य भव भव भव । हेवादी ॥ ब्रोतियोगी अनुयोगी रूपदोसत्यपदायोक्षिकिही ] सत्पदायोगियेभी तासताकेटश्याकीअतिव्यासिहीयेगी ॥ समायान ॥ हेवादी ॥ ब्रोतियोगी अनुयोगी रूपदोसत्यपदायोक्षिकिही सशेहोवैनहीं ॥ याते हेथेतकेतु असत्हीं याजगत्काकारणहे याप्रकारकेतिनय , 🖔 अभायकानिक्ष्मणहोते है ॥

तांसतारूपस्यक्तं ताकुतक्रप्रिष्टिका र

ात्र तक पृष्तीयातीनभूताकीको करपात्तिकथनकराहै॥परंतु वास्तवतेताळांदोग्यशतिकाभी पंचीकरणविपेढीतारपये है॥तापंचीकरणकिनिपे ग्रिगतारम्यनद्रीं देशमति तेतिरीयकश्चतिका तयाछंद्रीयश्चतिका परस्पर विरोषसंभवेनद्री ॥ अव तेजादिकतीनभ्रतोंके उत्पत्तिकाकम , मापात्र ॥ केष्मक्रमामिम मान निवता गामित्रमान

हपत्रक्रों हैं।। हे खेनकेत् ।। सोसतब्र्झ प्रयम तेनक्ष्टेंबरपब्रक्रताभ्या॥तातेजतेंअनंतर जलेंक्डंबरपब्रक्रताभया ॥ताजलेंतिअनंतर पृथ्यो ्षश्न नित्रुतांकसाय तादात्म्यमाकक्ष्मातदोताभया॥ हेथेतकेतु॥ जैसे सृष्टिकेआदिकाङ्मिपे तेज जङ् पृथ्वी यातीनभूतोंबिषे प्रथम पागगेरदगारीजीगोके तीनप्रकारकेकारण कथनकरें हैं ॥ तहाँ जरायुजनामा जीवोकीजाति प्रथम देहथारीजीबीकाबीजहे ॥ काहेते गत तरका कारणहाये हे॥और सोजळ पुष्यीकाकारणहोये हें॥ तेसे इष्निकाछिषिपभी देखणे मेंआबे हें॥काहेते इद्निकाछिषिपभी जभ ताकारणकेस्वभावकुंअन्तसारकरिकेदी शास्त्रवेत्ताप्रुरुपों । और ताज्ङको युधिते अम्होंबे हे।।यहबाता सबेङोकोंक अनुभवसिद्धे उराग्रक्तामगा॥ तापुरतीक्षं श्रीतिषि अन्नज्ञन्दकरिकेष्यनकऱ्याहे॥ इसप्रकार तेज जरु पृथ्वी यातीनभूतोंक्षंउत्पन्नकरिकै : देरीत्र तृ॥ तेत त्र छुष्पी यहतीनभूतही यासर्जनगत्केकारण है।। यति ग्रम् तप्त प्रम प्रम ॥ तभी ता तप्त ते जस्कीमृष्टिहों में ।

11 तिस गंशनार ग्रीमकारिकरनेवन उत्पन्नहोते हैं ॥ तहाँ एकती मज्ञकादिक्ष्यस्वेदन अब्जिक्ष्यहोते हैं॥ और हुस्ते युकाद्विक्ष्यरचेदन अबज र्शंत्रगतिगेरी शेतभौगक्ष्यनकन्यारे ॥ और इर्हाआपने तास्वेदजका दक्षिच अंडज यारोनोंनिपेअंतभौष कथनकन्या ॥ यातें तासूत्रके रूप हो। है।।पाँर एक्हीस्नेदनका जटीयबद्धिन्नक्ष्पकािक तथापार्थिकअंडजरूपकािक संग्रह संभवद्दाहसकेहे ।। याते जरायुज उद्गिज धदम गहनोनहीं सांदेहपारोजीगोक्ष्योजरूप्हें ॥ झंका॥ देभगवच्॥बहासुबोकेहतायिकाच्यायकेप्रयमपादविषे ब्यासभगवाच्ने स्वेदजका ॥ग अग्रारंग्यनका गिरोगरोगेगा॥ समापान ॥ देशिष्य ॥ ताब्यासभगवाच्का यहअभिप्रायदे॥ जैसे यदप्रसिद्धवृक्षादिक भूमिक्रुद्रक्ष भेरूनेष्टनकरणैहारा नोजरायुनामानमेहै ॥ सोजरायु जठरायिकेतेजक्रिकेजन्यहोंबै है ॥ याकारणतें सोजरायु तेजसपदार्थ है ।

भेरनक्षिकेउत्पार्वाने हे ॥ तिसे मश्रकादिक्पनद्रिज्ञ तथायुकादिक्ष्पभंडज

यह्दोप्रकारकेस्वेदजभी आषणेडपादानकारणरूपजलो

रिकतोपकेपमें तिसकाङिमिषे हें नहीं ।हिथेतकेतु॥ जीचेतन प्राण अपान ब्यान डदान समान यापंचप्राणोंईपारणकरें है ॥ तथा वारंवार तन्तमरण्कीपासिक्प संसारक्षेत्रासहोवे हे ॥ तथा शुभअशुभफ्छक्रपासहोवे हे ॥ तथा बंधकीनिष्ठुत्तिकपसेक्षक्रपासहोवे हे ॥ ताचेतनका आएपागिभी तार्थतःकरणका सर्वेषा नाश्होनिर्दो ॥ किंतु तासुप्रुप्तिअवस्थानिषेभी सोअंतःकरण संस्कारभुतसूक्ष्मवासनारूपक्रिके कारुगिपेभी प्रतीतहोंपे हैं।।नोकदानित् सोमैतःकरण तासुपुपिअवस्थाविपे सर्वेषानाश्क्षेप्राप्तहुआहोवे ।।तौ पूर्विदनकेअंतःकरणते उत्तर ी तानिनारक्रकारके भारत सम्मान के ॥ तहीं जहतेजीविषे तथाजहजाने में निनकेप्रविज्ञातिमा सोविचार संभवतानहीं याते पहजा सानिनारक्रकारके बहुतहप्रहोतिभये हैं ॥ तहीं जहतेजीविषे तथाजहजाने विषये नेतनकेप्रविज्ञातिमा सोविचार संभवतानहीं याते पहजा सानाति है ॥ सोचेतनपरमात्मावेतही तातेजजानिष्येशकारिके ताविचारक्ष्करताभयोहे ॥क्षंका ॥ हेभगवन् ॥ सीपरमात्मादेव तिनते नारिक्तिंगि नोकदाचित् पूर्वहीं अनुमतहुआहोते ॥ तो श्रीतेन तापरमात्मादेवका पुनःजीवरूपक्रिकेन्नेश किसवासतैकथनकऱ्याहै मारि गीवरूपकरिक तिनतेजादिकांविषे प्रवेशविष्डुआनहीं ॥ काहेतें जो प्राणोंक्र्यारणकरे है ताकानाम जीवहे ॥ तेप्राणधारणा र सामीयकाभी तद्मांमास्रोणाचाहिये॥ और सुपुतिषिपे ता जीवकानाम्मसिद्धांतमेंअंगीकारहेनद्दीं॥ समापान ॥ हेभेतकेतु ॥ सुपुति नगारग्रै ॥ मार्ते वासुपुमितेपूर्नमञ्जिषे निसप्रकारकार्यन्तरकाण् प्रतीतहोषे हैं ॥ तिसीप्रकारकार्यनःकरण तासुपुमितंउन्तरनाम्त् ॥ समागान ॥ इंभेतकेत् ॥ यद्यपि यहसतपरमात्मादेव कारणरूपकार्केतौ तिनतेषादिकाँविपे पूर्वहाँ प्रविष्ट्रुआहे ॥ तथापि सोपरमा नाम नीमरे ॥ हेभेतकेत ॥ यासम्देह्यारीजीवोंका आपणेआपणेअगुष्ठपरिमाण दृद्यकमछहोंने हे ॥ ताद्द्यकमछनिपे ज्ञानशिक्तिबाळ जीचेतन तादात्म्यअध्यासक्ष्राप्तहों है ॥ ताअंतःकरणउपहितचेतनकानाम जीवहै॥ र्शन्। । हेमगग्न् ॥ जोअंतःकरणकूंहीं अविकावपापिरूपर्गाकारकरोगे ॥ तो सुषुप्तिभवस्याविषे ताअंतःकरणकानाशृहोइजावे शेतः करण सर्वेदारहे है ॥ ताअंतः करणकेसाथ

प्रमिश्यरम्गागिपे मश्रद्रंगप्तदोतानदी ॥ शंका ॥ देभगवन् ॥ अंतःकरणक्षे तथा अंतःकरणकेवासनावोक्कं जोकदाचित् ताजीवात्माका मिगराभंतःकरण गिरुक्षण प्रतीतहोणाचादिये ॥ और सोअंतःकरण विरुक्षण प्रतीतहोतानहीं ॥ याँते यहजान्याजांवे है।।सोअंतःकरण सु

. .

गिरूपशंगीकारकरोंगातो तेअंतःकरण तथावासना अनेकहाँ।यातें तेजीवभी अनेकहाँवंगा।और।।अजोद्योकीज्ञपमाणोद्यभेते।।इत्यादिक रणकीउत्पतिहुष् तथानाशुहुष्भी यात्रीवात्माका उत्पत्तिनाशृहोवैनहीं ॥किंतु सोजीवात्मा सर्वेदा एकरूपही है॥हेथेतकेतु॥यद्यपि भिन्न भिन्नशंतःकरणोविपेत्थितहोइके सोजीवात्मा भिन्नभिन्नरूपकारिके प्रतितहोबे है॥तथापि सोजीवात्मा किनअंतःकरणोकेकारणभ्रतअज्ञान गुतियोतिरे एक्दीनीयक्दाहै तिनश्रतियोकाविरोघहोवैगा ॥ समायान ॥ हेथेतकेतु॥तामायाविशिष्टपरमात्मादेवरूपकारणविषे याअँतः ्रि करणगासनाविहाष्ट्रनीयका तादारम्यसंत्रंयु ग्राझवेतापुरुषाने कथनकऱ्याहै ।।याकारणतेही अंतःकरणादिरूपकार्यकेसाथ ताजीवात्माका गादारम्पशासा निमाहीप्रपरनते प्राप्तइवि है ॥ जोकदाचित् ताअंतःकरणकेकारणकेसाथ याजीवारमाका तादारम्यसंबंधनहींहोवै॥तौ ता और आत्मज्ञानतिषिना ताअज्ञानका ।।। तथानित्यकहे हैं।। और हेश्वेतके तिः करणकेउद्यकाङिषिष्टी तात्रीयात्माका जोअंतः करणकेसाथ तादात्म्यअध्यासहोवे है ॥ सीनहींहोणाचाहिये॥हे खेतकेतु॥ताअंतः क ी नाशभीहोनेनहीं ॥ ऐसेअज्ञानरूपउपाथिक्षेत्र महणकरिकेही ज्ञाह्मवेतापुरूप ताजीवात्माक्ष्पककहेंहें ॥ तथानित्यकहें हैं ॥ और हेश्वतके हैं उ ॥ जायतु स्वप्र सुप्रुप्ति यातीनअनस्थानीका निमित्तकारणभूत जेसंस्काररूप कमैवासनाहैं ॥ तथा बुत्तिज्ञानरूपअंतःकरणका निमित्त हेसायभी तादारम्पसंचेपक्षंत्राप्तहोंवे है।।सोअंतःकरणकीवासनावॉकाआधारभूतअज्ञान एकहीं है ।।

८ गरणसूत प संस्कारक सामवासनाह ॥ तिनसंविष्तामा विष्यं अज्ञानह ॥ ताजज्ञानकप्यात्रपकनाशकारक जन्म। तिनसंव १ तासनावीकानाग्रहाविहे ॥ तभी यहजीवात्मा मक्षिक्रमासहोवे है ॥ अव अन्वयन्यतिरक्करिके तावासनावीकेनाग्रविषे मेखिकीकारणता ० हिन्सान्ते ॥ देते हैं — ॥ देते — हिन्हे हारणभूत ने संस्कारहर ज्ञानवासनाह ॥ तिनसर्वेवासनावोंकाआश्रय अज्ञानहै ॥ ताअज्ञानहरपशाश्रयकेनाश्वकरिकै जभी तिनसर्व

्री निरूपणकरेंहें ॥ हेथेतकेतु ॥ जैसे याभूमिविपेस्थित जितनेकीवृक्षेहें ॥ तिनवृक्षोंतिपे जिसवृक्षका मुख्यीज नाशहों है।। होसोवृक्षही नाश ्रि ४) के प्राप्तहोंने है ॥ इसप्रेश नाशक्ष्रप्राप्तहोंनेनहा ॥ तैसे यामायाविपेस्थित जितनेकीजोवहें ॥ तिनजीवोविपे जिसजीवक्षेतंक्रपणको थ्रि १५ ।। गासनारोकान कहोंने हे ॥ सोजीवदी मोशक्ष्य सुहोंने हे ॥ और जिनजीवोक्ष्यंतःक्रपणकोवार नावोक्कानका नहींड्याहे ॥ तेजीव तामोक्ष

एकरों ॥ और तानामरूपकेविषिषमकारकरणेविषे तथास्पष्टकरणेविषे यामकारकाडपाय इमारेक्रेमतीतहोवेहै ॥ तेज जङ पृथिवी यहजे

ी द्वारत माना व्याप

॥ तोकेनळ उपारिकेसंकर्ते प्रतीतहोंनेहे ॥ वास्तवतेतो यहजीवात्मा अहितीयबहा रूपही है ॥ झंका॥ हेभगवच् ॥ यहपरमात्मादेवही । यानगत्तिय प्राप्त प्रकाशक्ति प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित । यानगत्तिय प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित । योगक्षित । योगक र्गगरिगिपप्रहाशोहै ॥ तथापि विशेषह्वपते प्रविष्टुडआनहीं ॥ और सोइंहोपुरुष घुनः जात्रव्अवस्थाविषे विशेषह्वपक्रिकेबाश्रीरिविषे , पात्मादेन तारिशेषरूपकरिक प्रदेशकरणेवासते याप्रकारकाविचार करताभया।आपणेआपणेकार्यविषे प्रविष्टहुष् जेयह तेजजङप्थिवी हग्तीनगुत्री। तिनोगिर मेंपरमात्मादेव आपणेनोवरूपतेंत्रवेज्ञकारिक नाम रूप यादोनोंकू विविध्यकारकाकरी ।।तथा तानामरूपक्र स्प करिंक पूर्व प्रिवृद्धआनदीं॥और सीईदी परमात्मादेव पुनः तिनतेवादिकोविषे जीवात्मारूपविश्चेषत्वरूपकरिके प्रवेशकरेंहै ॥ और सीप 🎖 गोशुक्रों ।। तेसे तेन नङ प्रथिती यातीन भ्रतीतिपे सीगरमात्मादेव यदापि सामान्यरूपकारिक पूर्वहीं प्रतिषद्धआहे।।तथापि 🛙

रे. हैं, निक्त कर्न कर हैं। वार्त प्रवित्तवनाका विरोध्यातहोंगा ॥ समापान ॥ हेथांकेतु ॥ जैसे स्वमजनस्थानिषे यहप्कही स्वमज्ञय पुरुष | १ । १) अज्ञानकेत्रज्ञातें अनेकरूपोक्ष्मारणकरिके किसीक्ष्पकरिकेतों बेषक्ष्मातहोंनेहें ॥ जीर किसीक्ष्पकरिके मोक्षक्ष्मातहोंनेहें ॥ जीर किसीक्ष्पकरिके मोक्षक्र्मातहोंनेहें ॥ जीर | १ |

नेसे तास्त्रकिनियुत्दुष्तं अनंतर तेस्वप्रकेबंधमोक्ष तास्वप्रद्यापुरुषक्ष्यातहोषेनहीं ॥ तैसे याआनंदस्वरूपआत्माकि साक्षात्कारहुष्त

अनंतर तांवंपमीश प्राप्तहावनहो ॥ यातंयहअयंतिद्धभया॥ जीवाका परस्परभेद् तथातिनजीवाँका परमात्मिकिताथ भेद् जोप्रतीतहावि

अ० 92 तीनभूतरूपदेवताई॥ तिनोविषेष्रवेशक्रिके मेंपरमात्मादेव तिसप्कष्कभूतक्षं नवनवप्रकारकाक्रों ॥ तिनभूतोंक्रं नवनवप्रकारकरणे 🌿 तेंशें यहनामरूपदोनों स्पष्टभानक्ष्माप्रहोंने गे ॥ तिसतेंहीं यहसन्जगत् उत्पन्नहोंनेगा।इसप्रकारकानिचारकारिके सोप्रमात्मा देन तिसी १ प्रकार कुरताभया ॥ तार्ष्यंयह्यतिज जळ् घृषिबीयातीनभूताविषे एकएकभूतके तीनतीनिष्भाग समानकरे ॥ तहांतिनतीनोभूतोकेदोद

भेतकेतुधुत्रकेप्रतिअध्यारोपधृत त्रिशृत्करणहृष्यकाकथनकरिके यहकार्यजात् कारणमात्रकपद् याप्रकारकअपवादककहणवासत अप्रि आदित्य चंद्रमा विद्युत् यहचारहष्टांत कथनकरताभया ॥ हेश्वेतकेतु अप्रि आदित्य चंद्रमा विद्युत् याचारोविषे जोरक्तरूप् प्रतीतहोवेहे ॥ सेरक्तरूप तासप्तभागवाळेतेजकाहीजानणा ॥ और तिनअप्रिआदिकचारों गिषे जोशुक्ररूप प्रतीतहोवे हे सीशुक्ररूप भागतो प्रयक्षप्रकराले ॥ और तिनभूतोंके तीसरे तीसरेविभागके प्रनःतीनतीनविभागकरे ॥ तिनतीनोविभागोंविषे एकएकविभागकुं रपाकमते तिनतीनभूतोंकेदोदोषिभागोंविपेमित्छाया॥ इसप्रकार तेजादिकभूतोंके आपणेआपणेतौसप्तसप्तविभागहोंवे हैं।।और दूसरभूतोंके दीविभागढाविहें ॥ यादीप्रक्रियाक्षं छांदोग्यश्चतिषिपे त्रिकृत्करण यानामकारिकैकथनक≂याहे ॥ हेशिष्ट्य ॥ इसप्रकार सोआरुणिपिता ता

समकारतेशमिआदिकचारों तेज जळ प्रथिनी यहतीनभूतरूपही हैं ॥ हे थेतकेतु ॥ जैसे रेत्तरूपनाछाजोतेलहे तथाशुक्ररूपपाछाजोजछहे । जिलेकेअएमभागका जानणा। और तिनअग्निआदिकचारोंविपे जोकृष्णरूपं प्रतीतहोंबेहैं।।सोकृष्णरूपं पृथिवीकेनवमभागकाजानणा

तहींपैनहीं ॥ याकारणतें तेअग्निआदिककार्य मिथ्याही हैं ॥ तैसे जरूरूपजेनदीआदिकहें ॥ तथा पृथ्वीरूपजेपर्वतादिकहें ॥ १भी प्रवेकहीसीतिसे तेज जरु प्रथी यातीनभूतोंकेहीकार्य हैं ॥ तिनतेजादिककारणोंकु जभीतिननदीपर्वतादिककार्योते प्रथककरिये ॥ ﴿ १९९० १भी तेनदीपर्वतादिककार्य प्रतीतहोंबिनहीं याते तेनदीपर्वतादिकपदांषेभी मिष्याही हैं ॥ काहतें तेअग्निकताबकार तथाकृष्णरूपदाछीजापृथ्वीहै ॥ यातीनोंकारणक् जभी तिनअग्रिआदिककायोतिभिन्नकरिये ॥ तभी तेअग्रिआदिककार्य प्रती

 निकार मिथ्याहीहोने हैं।। पार्ते तिनअग्रिआदिकषिकारोकेकारणरूपजे तेआदिकतीनधुतहै तेतीनधुत तिनविकारोकोअपेक्षाकिरिकेसत्यरू
 पई ॥ हेबेतकेतु ॥ जैसे अग्रिआदिकविकार कार्यरूपहोणेते पिथ्याहै ॥ तैसे तेज जङ प्रथिषी यदनीनधुतभी कार्यरूपहोणे ते पिथ्याही। तकेतु ॥ इसप्रकार कारणकेसत्प्यरूपताक्ष्रंजाणिक परमहर्षक्ष्रपासहुष् केईकविद्वान्त्राह्मण परस्परमिङिके पूर्वं याप्रकारकेयचन कहते नेरूपणकरेंदें।हिंशिष्य।इसप्रकार सींवहाञ्कनामाआरुणिपिता ताथेतकेतुपुत्रकेप्रति यांबाह्यप्रपंचिषि भौतिकपणा कथनकरिक मनप्रा विद्वानुपुरुप्रकाअनुभव निरूपणकरे हैं ॥ हे । किंतु सीपुरुप कारणकेसरपरूपताकुं तथाकायेकेमिध्याह्मपताकुं जाणिकरिके ज्ञातवस्तुकाही कथनकरेगा ॥ काहेते याठीकवि । ओर तिनतेजादिकतीनभूतोंकाकारणरूप जोसतपरमात्मादेव । ताप्रमात्मादेवकूमी तेविद्यान्पुरुष भछोप्रकार जाणतेभये हैं ॥ ऐसेविद्यान्पुरुषोंकू यासबंजगत्काज्ञानहोपाकोईदुरुभनहीं है इतनैंक तिनमिष्यातेचादिकभ्रतोंका जोपरमात्मादेवरूपकारणहे ॥ सीपरमात्मादेवही सत्यहे ॥ तापरमात्मादेवतेभिन्न यहसर्वजगत् मिथ्य दकभूताकाकायत कथनकर्ग द्रानुपुरुप्का जायाप्रकारकाकहणाहै ॥ सोअसंगतनहीं है किंतु यथायंही है॥ काहेंतें यासबैजगत्काकारणरूपने तेज जरु पृथिवी गेहें ॥ हमनिद्रान्त्राझणोके विद्याहरफुठिविपे जितमेकोपुरुप उत्पन्नहोंनेंगे ॥ तिनोविषे कोईभीपुरुप किसीअज्ञातवस्तुका शिष्रशाहिकग्रह्मप्रपंचिषे तेनाहिकतीनभूतोंकीकायैता निरूपणकरी॥अव यास्थुळसुङ्मस्रिरिषिपे तिनतेना १ शापणेकारणते होकाये किचित्मात्रभीभित्रहेषिनहीं ॥ यातै ताकारणकेज्ञानते तेसबेपुरुप सबैज्ञताक्प्राप्तहोषे ये । ीं है ॥ तासत्यपरमात्मादेनकेज्ञानतेंहीं यासनैजगत्काज्ञानहोंने हैं ॥ अव याहीअयीनिषे निमुत्ते ॥ तिनभूतों क्रेभी तिनिद्वान्युरुष भछोप्रकार जाणतेभये हैं ॥

रेपी प्रीमत्तिनिमि मेन मच्ड गुरुरो

हार तीननिभागोंहेग्रापतुआची अञ्चलक्षीताअञ्चलकाचीतेजसभागहै॥सीतेजसभागभी सुक्ष्म मध्यम स्थूळ याभेदकरिकेतीनुपूकार 🧳 अ॰ ९२ ै कादान दे॥तदां सूरुमतेजसभागतो वाक्रूपकरिकेपरिणामक्ष्र्याप्तहोवे हैं।।और मच्यमतैनसभाग मज्नाह्तपकरिकेपरिणामक्ष्र्याप्तहोवे है ॥ ९ होंगे हैं।।तहां सुस्मजङकाभागतो प्राणरूपकरिकैपरिजामक्ष्रप्राप्तहोंबे हैं।।और मध्यमजङकाभाग रक्तरूपकरिकैपरिजामक्ष्रप्राप्तहोंवें हैं।।औ और स्युटतैनसमाग अस्यिक्पक्रिकिरिणामक्रेपाप्तहोंनेहैं॥तैसे सोजङोयभागभी सुक्ष्म मच्यम स्थुङ यातीनरूपक्रिके तीनप्रकारका

रत्तु । तहां सुरमपायिक्भागतो मनरूपकरिकैपरिणामकूप्रप्रहोंबे हैं ॥ और मध्यमपार्थिवभाग मांसरूपकरिकैपरिणामकूप्राप्तहोंबे हैं॥ और स्थूडपार्थिवभाग प्रीपरूपकरिकै परिणामकूप्राप्तहोंबे हैं ॥ हेकिट्य ॥ वाक तेजकाकार्य है ॥ और प्राण जरूकाकार्य है ॥ और मन प्रथिबिरूपशत्रकाकार्य है ॥ याप्रकारके अर्थकूंअवणक्रिके सोश्तकेतु आपणिपताकेप्रति याप्रकारकाप्रश्रकरताभया ॥ अत रस्युट्याटकाभाग मूत्रकपकारिकपरिणामक्षेत्रातहोंवे हैं ॥ इसप्रकार सोष्टिथिविकाभागभी सुक्ष्म मध्यम स्थूछ यातीनभेदक

्री आर मन ग्रुपशिक्ष्यश्यकाश है । यात्रकारक जनकानकारक यात्रकारक । तेअस्यन्तह्यूळहें ।। और बाक्र प्राण मन यहतीनो १ केतुरुशाच ।। हेरिता ।। अन्नजलादिकपक्ष्यात्रभयेजे तेज जळ प्रथिवी यहतीनभूतहें ।। कोहेर्ते याळोकविषे समानस्वभावबाळे तैतुपटादि १ अस्यन्तसूक्ष्म हें ।। ऐसे तेजादिकस्थ्ळधुरों ते बाकादिकस्थमोंकीज्सात्तिसभवेनहीं ।। काहेर्ते याळोकविषे समानस्वभावबाळे तैतुपटादि

गातयापि मंथनक ---

गार प्राण मन यातीनॉकाउपादानकारणरूप सक्ष्मअंशभी ऊर्चदेशकूपातहोते हैं ॥ इसप्रकार तेज जेळ पृथिवी यातीनस्यूळ्यूतोंते यथा ||﴿ क्रमतं गारु प्राण मन यहतीनॉसूस्म उत्पन्नहोते हें ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ताआरुणिपिताने तायेतकेतुधुनकेप्रति उत्तरकहा॥तभी||५ सोसेतकेन तात्राहणिपितकेपति पुनः याप्रकारकाप्रश्न करताभया ॥ खेतकेतुरुवाच् ॥ हेपिता पूर्वेजापेने वाक्षिपे जोतेजरूपता कथा | नक्री तोयदापि संभेदे हे ॥ काहेते याटोक्विषे जेसे जटकरिके तेजकापराभव देखणेमें आदे है ॥ तैसे याहारीरिवेपे जटकपकप्पात्रकी | ग्रीदक्ति नभी तेनकापराभवहों है॥तभी सर्वेदेहपारीजीयोंका सोवाक् शिथिटताक्ष्प्राप्तहोंने हे ॥ औरताकफपात्रकेबुद्धिकेजभावहुप | मनिषिभी सोअन्वयन्यतिरेक दिलायताहुआ यात्रकारकावचन कहताभया ॥ आरुणिरुवाच ॥ हेथेतकेतु ॥ श्रोजादिकपंचज्ञानइंद्रिय तीनाग्र स्पष्टमतीतद्दीं देशियामकारकेअन्यव्यतिरेककरिके तावाक्षिपे तेजकीकार्येता निस्ययद्देहसकेदेशितभाषि माणविपे जङकीकार्ये ता तग्मनिगे गुषिपीरूपश्चमकीकार्येता किसम्भकार निस्ययकरिजावेश तावाककीन्याई याप्राणमनिषेपे कोईअन्ययव्यतिरेक देखजेसेआ क्रमाना किन कम् हिष्य तथाशाका शाहिकपंचभूत एकप्राण, यापोड्शतत्वों कासमुद्य तसछोहपिडकिनियाई चेतनकेता वारम्यसंघंष मार्थिक मार्थिक प्रक्रमामक रिकेक साजाने हैं।।ओर चंत्रमाहेदेयता जिसका ऐसाजोमनहैं।। सोमनदैप्रधानजिसविपे ऐसाजोसोपुरुषहै ।। ताम नीमप्रुरुषकी विवेताप्रुरुणोमें गृहक्तका कथनकरी हैं।। इहाँ दिनदिनविपेमीजनकऱ्याजीअन्नहै।। ताअन्तेंडत्पन्नभइयोज मनकेब्रोत्। गतानहीं ।हिशिज्य।हमप्रकार जभी तास्तिकेतुने डहाङकपिताकेप्रतिप्रशकऱ्या ॥ तभी सोडहाङकपिता तास्तेतकेतुपुत्रकेप्रति ताप्राण

्राप्तान्त्रहोंदे हैं।[इसप्रकार पोड्यादिनपर्यंत तालन्नकेमक्षणकरणेते तामनोमयपुरुपदिपे पोड्यकला उत्पन्नहोंपे हैं।।और जोषु योकाउपादानकारणहर शक्तियाविशेष्हें।। तिनुशक्तियोकानाम कटाहे ॥ तहाँ एकएकदिनविपे ताअन्नेभक्षणकियेते तामनविषे

1 भक्षणमतकरा।ताअन्नकेनहींभक्षणिक्येते यतिताअन्वयन्य कृनहां।और ताप्राणकेगएहुएतेअनंतर सोअन्वयव्यतिरेक जान्याजावेनहीं ॥

तकेतुपुत्रकेमतिकद्या॥तभीसोश्व ॥ तापंचद्श्वदिनतेंअनंतर सोयेतकेतु प्रनःताआरुणिपि । ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताआरुणिपिताने थ निस्मिक्णेवासते दें जछक्रती आपणीइच्छापूर्वेक पानकर॥ परंतु अन्नक् पंचदश्दिनपर्यंत दें चद्रादिनपर्यंत अन्नकूनहीभक्षणकरताभया तें आपही ताअन्वयन्यो

। तार्थतकेतुक् आपणेसमीपआयाडुआ किंचित्मात्रभी देखिकै सीआरुणिपिता ताथैतकेतुपुत्रकेपति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेपुत्र जातुमने पूर्व ऋग् यजुप् साम यातीनवेदोंके पाठका तिनवेद्रोंकास्मरणनद्दी सहितवेदोंई इमारेसमीप कथनकरो ॥ हेशिष्य ॥इसप्रकारकावचन जभी ताआरुणि ॥ तैसे सीयेतकेतुभी तापूर्वअध्ययनकरेह्रप्अर्थक् केतुकेप्रतिकह्या ॥ तभी सीचेतकेतु पूर्वअप्ययनकरेडुएवेदोंकाचितनकरताहुआभी ताकाछिषिपे किचित्मात्रभी । ॥ और श्रुधाकरिकेशीणहुआहेमनत्रिसका ऐसाजा करताभया ॥ जैसे दुर्बेद्रिपुरुष किसीभीअर्थक्र स्मरणकरिसकतानहा ॥ तथाअर्थका अध्ययनकऱ्याहै ॥ तिनअर्थ ताकेसमीपजाइकै स्थितहोताभय

॥ हेपिता जैसे किसी पुरुषने स्मरणनहीं करताभया तिसतें अनंतर ग्ठानिक्षिकेषुकडुआ सीक्षेतकेतु आपणेआरुणिपिताकेप्रति याप्रकारकावचनकइताभया ॥ पूर्वहमें जिनऋगादिकवेदोंका अर्थसहितअध्ययनक-याथा ॥ तेऋगादिकवेद अभी इमारेक़ प्रतीतहोतेनहीं ॥ किंत्र

THEFT WHEN STREET

भेत्रतार यू निनसने वेद्निकेत्रयं हू प्रकिन्याई जाणेंगा। हे येतकेत्र । जिसे महात्प्रज्नाङितअधिके जभी काष्ठादिकइंधनोंकानाराहोंने है।। रृपादी।सन्ती एककटारहोदे।।याकारणते सोतुम्हारामन किचित्मात्रभीअयंकेजानणेविपे तथा स्मरणकरणेविपे समर्थहोतानहीं ॥ याते ्रमेरत्ये प्रमाणिका सम्बन्धित कार्यका कार्यका कार्यका सम्बन्धित कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका १ मात्राकी पता बाङ्गावाच्चेतकेतुकेमाते वामकारका बचनकहता मया। हे बतकेतु ।। तुअभि अञ्जूष्टिक प्रमाणिक ।। ताअकारका विक्रमेशिक विक्रमे कार्यका । इसे ब्रिजेस महाज्ञा के बासी कार्या कार्यका कार्यका विक्रमे कार्यका । हारुहाष्टांकादाहरूपकापं उत्पन्नहोनेनईगीतिसे पंचद्शदिनपर्यंत अन्नकेनईमिजनकरणेकरिके तातुरुहारेमनकी पंचद्शकछाती नाश्हो नमी अप्रके सदीतनंतुकेसमान कोईकअंगारकण वाकीरहहें॥ताखदोतकेसमानअप्रिकेअंगारकपोंकरिके पूर्वभन्नछितअप्रिकोन्याई १

पुत्रभी अग्रकेभीतनर्ते आपणेषतके कटावोंकीद्यद्विकरिके पुनः इमारेसमीपआवाहिक्षिष्य ॥ इसप्रकारकेपिताकेवचनकुंअंगीकारकरिके प्पारमप्रहार तोत्राज्ञीषिपता तायेतकेतुप्रचकेप्रति अन्नकेभभावहुष् मनकाभी अभावहाँवे है याप्रकारकेज्यतिरेककुंअप्रिकेद्दर्शतिकथन कारिके तिसतेंअनंतर अप्रकेषिद्यमानहुष् मनकीभाविद्यमानताहोवे है याप्रकारकेअन्वयकुं तिसीअप्रिकेद्दांतर्ते कथनकरताहुआ गैथतकेतु अत्रकृषोयनकरिके प्रनः आपणेपिताकेसमीपजाताभया ॥ताथेतकेतुपुत्रकृदेशिके सोआरुणिपिता ताथेतकेतुपुत्रतें प्रनःप्रवै अप्ययनक-पेहुप्रेद्रिमाश्रये प्रछताभ्या॥तिसते आनंतर सीथेतकेतु ताआहाणीपिताकेप्रति सीसवै वेद्काअर्थ कथनकरताभ्या॥

म्। हि॥हे नैतकेत्या नेतेवाक्विये तथामनिषे अन्वयन्यतिरेकक्षिके तुषने तेजोमयता तथाअन्नमयता निश्चयक्रीहे॥तेसे प्राणविषेभी तुम मन अभीआहारहेमद्रणकरणेतं पुनःसर्वहाताक्ष्रं प्राप्तदुआहै॥याप्रकारकेअन्चयव्यतिरेककारिके तुमनेभी आपणेमनिषे अन्नमयता निश्चय गारमारमा महतामया। देशन केतु॥ जेसे सो सद्योत केसमान मुक्स अंगार सक्ष्मश्च प्कृत्णों केपावणक रिके शनैः श्रविक्र प्रतिहिक्त महाच्छ रहताष्रोतं तथामदान्त्राद्रकाष्टोक्षंभी दादकरिसके हैं।।तेसे आहारकेब्रहणतेषु हैं जोतुरहारामन एककटामात्र बाकरिह्याथा।।सोईहीत्रमारा में त्रस्यता निभाषकरणी।काहते जैसे अमतिविना मनकाक्षयहावि है।। तैसे जळतेविना प्राणकाभीक्षयहोवे है।।इतनेप्रयक

त्काकारणक्प जो अद्वितीयम्नप्रहे ॥ तामद्वितीयम्नक्षक्प तत्पदार्थकाशोधन निरूपणकच्या ॥ अन ता तत्पदार्थिषे प्रत्यक्आत्मा

्र हप त्वंपदार्थेरूपता निरूपणकेरेंहें ॥ तद्दां त्वंपदार्थेरूपआत्माविषे साप्रत्यक्ररूपता तीनंप्रकारकी वेदांतशास्त्रोविषेकथनकरिहें॥तद्दांएक १ तो अतःकरणदिकाविपेस्थित चिदामासकीविषरूपताकरिके प्रत्यकरूपताकहींहें ॥ और दूसरा शरीरकीअधिष्ठानतारूपकरिके प्रत्यक १ रूपता कथनकरिहें ॥ और तीसरा इंडियोकीअधिष्ठानतारूपकरिके जनकर सन्त त्मिकेशीयनक्रणेवासते घुनः याप्रकारकावचन कहताभया।हेथेतकेत्यापूर्वहमनेतुमारेपति जोमन अन्नमयरूपकरिकेक्यनकन्याहो।तिस ग्यशुतिषिपे श्रकुनिपक्षिकेद्दर्गतकरिकेक्यनकत्याहै ॥ ताका अभीनिरूपणकरें हैं।।हेशिष्यापूर्वकहीरीतिसे बाक् प्राण मन आदिक्रोकेड तिर्वतकेतुपुत्रकेमति सोडहाङकनामाभाकािषापता त्वपदाथआ

यहमन नहींहोंने ॥ तो तामनिषेप्रतिविवक्ष्प मोहकुंभी यहजीव प्रात्तहोंनेनहीं ॥ ताप्रतिविवरूपमोहकेअभावहुए याजीवात्माकुं राग मनकाही यहतेजजङ्ग्रिथिवीक्पतवेजगत् विङासहै॥तिसमनकेविद्यमानहुएही यहपुरुष वारंवार अध्यासरूपमोहकूप्राप्तहोंचे हे।।जोकदाचित् ॥ तिनरागद्रेपादिकषिकारोंकेअभावहुए यहजीवात्मा पुनःसंसारक्षेत्राप्तहोषेनहीं ॥

कमनही यासवैजगत्कानिवाह करणेहाराहै ॥ शंका ॥ हेभगवन् ॥ यामनङ्भी उपादानकारणतारूपकरिकै आपणेवश्विपस्यापनकरणे । यति यहचिदाभासयु

नाम्यानावेह ॥ जोयह नीव सुपुत्तिअवस्थाविषेवाङ्के तहाँ सवेदुःखातराहतआनिदक्षेत्रज्ञेन् भवकरेशा तथा अञ्जिषक्षेत्रज्ञे भवकर है। पान्न्य तं अनुमानकऱ्याबोसुपुप्तिकाअनुभवेहे ॥ तार्जावोके अनुभवकस्किही सोअज्ञानरूपकारणग्ररीर सिद्धहोंगेहे ॥ अव सुरूम ज़रीरका नि∤ि नुभन्नन्यसंस्कारतिही यानाग्रत्अनस्थाषिपे ताआनंदकी तथाअज्ञानकी स्मृतिहोषेहे ॥ यति याजिषिकेनाग्रत्अपस्थाकेस्मरणरूपहेतु \iint रूपणक्रें हो।हेथेतकेत्।।ताकारणअज्ञानविशिष्ट्यात्मादेवते आकामादिकपंचसूक्ष्मभूत तथामनइंद्रियादिकभौतिकपदार्थं उत्पन्नहोंवेहें ॥ तिनसम्प्रिस्मपदार्योकाशभिमानोजोहिरण्यगर्भे हैं॥ताहिरण्यगर्भेङ् काम्बवेतापुरुष अधिदेवयानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ और मनहेप्र मिट्रधूटधूतभोतिकपदार्थोकेअभिमानिदेवताई शास्रवेतापुरुष विराद् यानामक्रिकेकथनकरें हैं ॥ और व्यटिस्यूङकेअभिमानीक् ॥ गोयहरथुट्यारीरतो जायत्स्यस्थाका स्थानहोंदेहै ॥ और सुक्ष्मग्नारीर स्वप्रअवस्थाका स्थानहोंदेहै और तास्वप्रअवस्थाकाआश्री यकर जोशंतःकरणहे ॥ ताअंतःकरणकी दोअवस्थाहोंकें ॥ एकतौ स्वक्पतेंआभित्यक्तिकपअवस्थाहोंकें ॥ और दूसरी संस्कारकप् तिस्धृतिकपश्यस्थाहोंकें ॥ ताअंतःकरणकीदोअवस्थानोकेभेदकारिके सास्यप्रशयस्थाभी दोपकारकीहोंने हे ॥ तहां एकतो सस्यप्रअव थानजिस्षिपे ऐसाजोट्यप्सिक्षमकाअभिमानी तेजसहै ।। तातैजसकू ज्ञाझिनेतापुरुष अध्यारम यानामकरिके कथनकरें हैं ।। अब स्थूळ्छा रीरकावणैनकरे हैं ॥ हेथेतकेत ॥ तिनस्क्षम्तोते यहर्ग्यन्भत उत्पन्नहोंवेंहै॥तथा र्ग्यन्ज्रारीरादिकभौतिकपदार्थ उत्पन्नहोंवेंहें ॥ तिनस् स्यांगिकेआश्रयका निरूपणकरें हैं ॥ हेथेतकेतु यासंवेदेहपारीजीगोंक्रं भिन्नमित्ररूपकरिके जोआपणाआपणास्थूटकारीर प्रतीतहोंनेहैं गाछपेतापुरुप पिथ यानामकरिकेकथनकरिहें ॥ तहायिराट्तो अपिदैवरूपहे ॥ और विश्व अप्यास्मक्ष्पहे ॥ अव जाप्रतादिकतीनअव| स्पारांगेरै ॥ और.दूतरी स्वप्राहितअवस्थाहोंवेहे ॥ तहाँ प्रसिद्धस्वप्रअवस्थाकुं सस्वप्रअवस्थाकहेंहें ॥ और प्रसिद्धसुप्रप्तिअवस्थाकुं स्व पिंगरूपपरमात्मादेवविषे टयमाविक्रपासहोपे हैं ॥ कैसाहैसोपरमात्मादेव ॥ परमआनंदरवरूपहै ॥ तथा सर्वभेदतेरहितहै ॥ याकारण| मरिहतअवस्थाकहें हैं॥ जित्तसुप्रतिअवस्थाविपे सर्वेदुःखोंकाल्यहोंवेहे ॥ काहेतें तासुप्रतिअवस्थाविषे यहमतिविबह्पजीव आपणे

अ०१२ गात्मादेवविषे ज्यभावक्ष्प्राप्तहोइक यहजी पिकेलमहुएं तामनिष्पिस्थतप्रतिविंगक्ष्पजीव आपणेबास्तवस्वरूपरमात्मदिबरूपिंग स्थितप्रोतिन्न आपणेनास्तनस्वरूप विनिष्टिय र्अंगीकारकरिक याअवस्थाकुं स्वपिति यानामकारिककथन । एसपर ांही सीपरमात्मादेव श्रुपा पिपासा हर्प कोक जन्म मरण यापट्रऊर्मियॉर्तेराहितहै ॥ गमी सर्दुःस्तिरहितहोतेहै ॥ तात्त्रयंयह ॥ जैसे दर्पणरूपज्पाधिकेळयहुए ताद्रपणी तकेतु॥कोईक बुद्धिमानपुरुष छौकिकद्दप्रि यात्रकारकावचनकहह में सुप्रपिशवस्याविषे तामनरूष्डपार्ग

मिणकर है॥सोईहीमन तात्रमणकेपारेश नाश्कुनि ताकरिके ग्यहों है ॥ ब्पहों हैं।तिसे सासुपुतिअवस्थाभी यामनकाही परिण मिन्याई इंद्रादिक्देवतावोंक् परोक्षनाम्ही गि आपणेपक्षाक्रिचलायमानकारकडह तोशकुनियक्षी जाहारक्रेप्राप्तहोड्के अथवा नहींपापहोड्के जभी परिश्रमक्ष्पाप्तहोंनेहे ॥ तभी सोशकुनियक्षी ताप किसीपुरुपनें पंजरविपे हटसूत्रक्रिय छीनद्वएपुरुपक्निन्याई तापरमात्मदिवकाहीवावकहैं ॥ काहेतें सुद्रुतिअवस्थाविपे यहजीवात्मा जिसआपणेवास्तवस्वरूप परमात्मादेवकूष्र ित्मादेवकूं श्रतिभगवती स्वमपीत यानामक्षिकेकथनकरें है ॥ और शेष्ठपुरुपोकीन्याई इंद्रादिकदेवतावोंकू परो ताअवस्थाकावाचकनहीं है। ग्दशादिशावप भ 'सेतकेतु॥जेसे जाश्रत्अवस्था तथास्वप्रअवस्था यामनकाही परिणामग मिदेवहं अतिभगनती स्वमपीत यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ आर अछपुरुपा कारणते तेपरोक्षप्रियदेवता तापरमात्मोद्वहं स्वमपीत यासाक्षात्नामकरिके महप्रों हैं ॥ काहेतें जामत्अवस्थाविदे तथास्यमभवस्थाविषे जोमन पूर्वादिक ग्रिकेदुःखत्रिग्हितहोइके

॥ तथा रागकपद थाकरि

|पेन्। स्पाहुआ

अपपंजार वेषे स्टब्यदेशाः

अध्यातम अधिदेन अधिभूत यहतीनप्रका तैसे यहमनभी पुण्यपापकमंह

्रीतामतुर्गासम् तमास्त्रमञ्जस्यातिषे सन्त्रा भ्रमणकि ।। ताभ्रमणकि जभी सीमन अत्यन्तपरिथम्कु प्राप्तेहीत् है।। तथा ै ताताप्रतस्त्रप्रकेगोगरेणेहारक्माका जभीक्षयहोंगे हे ॥ तभी सोमन तापरिश्रमकीनिश्रतिकरणेषासतै ताव्हदयदेशविपे सुप्रुप्तिकंप्रप्रहोते | १ दे ॥ रेशेतकेतु ॥ तासुप्रीप्तश्यक्ष्याविपे कारणअज्ञानवपहित जोआनंदस्वरूप परमात्मादेवहै ॥ सीपरमात्मादेवही ताइद्रियोसहितमन है। है। है। होर तामनिषे स्थितप्रतिष्वतो प्रमात्माह्मविष्यहोषे है।। हैयेनकेतु ।। सुपुत्तिभयस्थाषिषे यहमन ताभज्ञानउपहि रतगरमात्रेगहंगीडके दूसरिक्सीवस्तुक् आथयणकरतानहीं ॥ तात्पर्ययह ॥ तासुपुतिअवस्थाविषे सोमनतो कारणअज्ञानविष्ठय िंग उपकास्थानदे ॥ ताअज्ञानवपदिन परमात्मादेवतिभिन्न दूसराकोईपदार्थ तामनकेख्यकास्थाननहीं हे ॥ यति यहमन ताअज्ञानअप

ग्रेते हैं ॥ जैसे पटगटादिककार्य द्यतिकातंतुआदिककारणेतिं पश्राविहें॥सेसे यहस्थ्रञ्युङ्मपदार्थभी तामनरूपकारणतेपश्रात्भावी ही हैं ॥ ऐसेकार्यक्षपदार्थ तामनरूपकारणका किसमकार आश्यदोविते किंतु नहींहेंबिते ॥ हेश्वेतकेतु ॥ सोमतिविचसहितमन सुयुप्तिश्र ्री होते हैं ॥ यहरेदिवशास्त्रकासिद्धति । याते तासुपुतिअवस्थाविषे तापरमात्मादेवकीपासिहुएभी याजीबोंक्षे प्रनःसंसारकीप्राप्तिकिसवास १ निहोते हैं ॥ समापान ॥ देखेतकेत् ॥ यद्यपि तासुपुतिअवस्थाविषे याजीबोंक्षे परमात्मादेवकीप्राप्तिहोंने हैं ॥ तथापि तासुपुति \ऽ गर्गापेषे गितपरमात्मादेषीये ङपभायक्षेत्राप्तहोंने हे ॥ सीपरमात्मादेषही पूर्वेडक तेज जङ पृथिकी यातीनोंकाकारणहे ॥ तथा तिसी ऽ गर्परपात्मादेगीये तुमन सर्गतरयामीपणा जानणा ॥ शंका ॥ हेभगवच् ॥ परमात्मादेषकीप्राप्तिकरिकै याजीबोंके संसारवंषकोनिबृत्ति कारणअज्ञानिषिट्यभावक्ष्माप्रहुआभो यहमन पुनःउत्पन्नहोषे है ॥ और सुक्तिअवस्थाविषे ।गरमारमार्गमान्ता दूसरेप्रायक्षे आध्यष्मकरेनहीं ॥ याअथंषिषे यहहेतुहै ॥ आनंद्रव्हप्शारमातीभिन्न जित्नेकीस्थूङसुरुमप्दाय है । गंगरणगर्गं मनकारककिष्तदाणतं यामनकाहीकाषेरूपहें ॥ और यालोकविषे जोजोकाष्हेंबि है ॥ सोसो कारणतेंपंशात्भावीह जाशत्तरवप्रअवस्थाविष यासुप्राप्तअवस्थाविषे !! ग्रध्मपंस्कारह्तपक्तिक्वाकीरहे हे ॥ याकारणतेहीं सोमन ्रीयमस्मानित् नमामुक्तिश्यक्सानिषे इननोनिश्चेषताहे ॥

आएणेनेटणेकेस्थानक्ष्राप्तहोड्कै पूर्वभ्रमणकाटकेटुःखतेरहितहोड्कै तथानिश्रकहोड्कै छीनहुष्पुरुषकीन्याई तहांस्थितहोवेहे॥ तिही सीपरमात्मादेव छुपा पिपासा हर्प शोक जन्म मरण याषट्डामयातराहतह ॥ एसपरमात्माद्वावन छ्यनापछ्यात्वर । १ १भी सर्वेहुःसोतिरहितहोवेहे ॥ तात्पर्ययह ॥ जैसे दर्पणरूपदपाधिकेळ्यहुए ताद्पैणविपेस्थितप्रतिर्विच आपणेवास्तवस्वरूप बिविषेपेळ्य 🎉 🖔 तेसे यहमनभी पुण्यपापकर्महृपसूत्रकृतिके याज्ञरीरहृपपंजरिषेपे हृदयदेशिषेप्वांच्याहुआहै॥ तथा रागहृपक्षिणकृतिके उत्पन्नभयेजे मरूपहोने हैं ॥ काहेंतें जाप्रत्अवस्थाविपे तथास्वप्रअवस्थाविपे जीमन पूर्वाहिकदशोदिगाविपे अमणकरे है।।तोईहीमन ताअमणकेपरिश मकरिकेतुकहुआ स्वरूपसुप्रतिअवस्थाक्ष्माप्तहोने हैं ॥ जैसे याह्यकविपे किसीपुरुपने पंजरविपे इडसूत्रकरिकेवांध्याहुआजोश्युति ्री पक्षीहै ॥ सोश्कुनिपक्षी आहारकीकामनाकरिके तापंजरकेअंतरदेशविपेही आपणेपक्षोंकूंचछायमानकरिकेडडेहे ॥ ताकरिके १ तोश्कुनिपक्षी आहारकुंपानहोहकै अथवा नहींपानहोहकै जभी परिश्रमकुंपातहोंवेहै ॥ तभी सोश्कुनिपक्षी तापंजरकेमध्यदेशविपे नकरें हैं ॥ हेस्तकेतु॥जैसे जाप्रत्अवस्था तथास्वप्रअवस्था यामनकाही परिणामरूपहोंवे हैं॥तैसे सामुष्ठात्रिअवस्थाभी यामनकाही परिणा तापरमात्मादेवकाहीवाचकहै ॥ काहेते सुप्रुप्तिअवस्थाविषे यहजीवात्मा जिसआपणेवास्तवस्वरूप परमात्मादेवक्ष्राप्तहोंवे है ॥ तिसपर याकारणतें तेपरोक्षप्रियदेवता तापरमात्मदियक्कं स्वमपीत यासाक्षात्नामकरिकेकथनकरेंनहीं ॥ किंतु स्वपिति यापरोक्षनामकरिकेकथ मात्मादेवक् श्रुतिभगवती स्वमपीत यानामकरिकैकथनकरे है ॥ और अष्ठपुरुपोंकीन्याई इंद्रादिकदेवतावोंक परोक्षनामही प्रियहोंचे है ॥ ॥ तेसे सुपुप्तिअवस्थाविपे तामनरूपज्पापिकेस्यबुष् तामनविपिस्थितप्रतिविवरूपजीव आपणेवास्तवस्वरूपपरमात्मादेवरूपविव रे उपभावक्ष्पातहोंने हैं ॥ हेथेतकेतु॥कोईक बुद्धिमानपुरुष छौकिकदृष्टिकुंअंगीकारकरिके याअवस्थाकुं स्वपिति यानामकरिकेकथन करेंहें ॥ और कोईक विद्वान्युष्ठपतों याप्रकारकावचनकहेंहें ॥ यहस्विपितिनाम ताअवस्थाकावाचकनहींहें ॥ किंतु सोस्विपितिनाम 🐰 अध्यातम अधिटेव अधिमत यहतीनप्रकामकेदःख्हें ॥ तिनदःखोंकरिकेतपायमान्हें ॥ ऐसामनरूपश्रक्रनिपक्षी 🏽 नामत्अगस्यानिषे त्यास्वप्रअवस्थानिषे सर्वेदा अमणकरे हे ॥ ताअमणकरिक जभी सोमन अत्यन्तपरिश्मकं प्रातदेषि है ॥ तथा 🔛 हैं। है।। और तामनीपे स्थितप्रतिविज्ञी परमात्मारूपविषेयहों है।। हेथेतकेतु ।। सुप्रतिअवस्थाविषे यहमन ताअज्ञानउपहि तिरापात्मादेवनिपा दूसरेपदार्थे आश्वयणकरेनहीं।। याअर्थविषे यहतेतुहैं।। आनंदर्वरूपआत्मीतिभेन्न जित्तैकीस्थूटसूर्मपदार्थे हैं। है। तिराप्राप्ताय मनकरिकेकस्पितहोणेते यामनकाहीकापिरूपहें।। और याटोकविषे गोजाकायहाने हैं।। तोता कारणतेपश्चात्मावीहीं। होने हैं।। जैसे पटपटादिककार्थ मुत्तिकातंत्रआदिककारणोत पश्चात्माविहै।।तेस यहसूट्यूटसूर्मपदार्थमी तामनरूपकारणतिपश्चात्मावी है। है। है। प्रतिकापर्याप्त तामनरूपकारणका किसप्रकार आश्यवहोंकी किंतु नहिंहिकिंगे।। हेशेतकेतु ।। सोप्रतिविज्ञाहारणेहैं।। तथा तिसी ्री हे ॥ हेशेतकेतु ॥ तासुप्रुप्तिअयस्थाविषे कारणअज्ञानकपहित जोआनंदस्वरूप परमात्मादेवेहै ॥ सीपरमात्मादेवेही ताइंद्रियोंसिहितमन ∜ के ठपकास्थानेहे ॥ ताअज्ञानउपहित परमात्मादेवतेंभिन्न दूसराकोइंपदार्थ तामनकेठयकास्थाननहीं हे ॥ याते यहमन ताअज्ञानउप गत्मादेगीये तुम्ने सर्तातरयामीपणा जानणा ॥ झंका ॥ हेभगवन् ॥ परमात्मादेवकीप्राप्तिकरिके याजीवोंके संसारचंघकोनिद्यित् होंगे हैं ॥ यहगेदांतशास्त्रकासिद्धांतहे ॥ यातें तासुपुप्तिअवस्थाविपे तापरमात्मादेवकीप्राप्तिहुएभी याजीवोंकें पुनःसंसारकीप्राप्तिकिसवास | तहोगे हैं ॥ समापान ॥ हेथेतकेतु ॥ यद्यपि तासुपुप्तिअवस्थाविपे याजीवोंकें परमात्मादेवकीप्राप्तिहोंवें है ॥ तथापि तासुप्रीत तात्राप्रतस्वमुक्भागद्गेवारोकमाका जभीक्षयहोंने हे ॥ तभी सोमन तापरिश्रमकीनिष्टातिकरणेवासतै ताहदयदेशिषे सुप्रतिकंपातहोंने कारणअज्ञानविषेत्रयभावक्ष्माप्तहआभो यहमन ्री हितपसात्मादेवकूछोडिके दूसरिक्रिसीयस्तुकूं आश्रयणकरतानहीं ॥ तात्पर्ययह ॥ तासुपुप्तिअवस्थाविषे सोमनतों कारणअज्ञानिषिषेङ्य पुनःउत्पन्नहोंनै है । गासुपुप्तिअवस्थाविषे अगस्यागिपे तथामुक्तिअवस्थाविषे इतनीविज्ञेपतांहै ॥ गूक्ष्मसंस्काररूपकरिकेबाकीरदे है ।

े सुपुतिअवस्याविपे ताप्रमात्मादेवकीत्राप्तिहुएभी पुनःसंसारकीनिवृत्तिहोषैनहीं ॥ हेश्वतकेतु॥यहआत्मादेव यद्यपि सवैज्ञएकहीहै॥तथापि र्] केसंस्कारीकाआश्रयकृपअज्ञान नाश्चर्षप्राप्तहोंने हे ॥ यात्रकार्मक् तासुक्तिअनस्थानिषे तथासुषुप्तिअनस्थानिषे विद्यमानहे ॥ याते 🖔 तका विवहः परचकरिके ताआरमाविषे प्रत्यक्रहः पता निरूपणकरी ॥ अव क्षरीरकाअधिष्ठानत्वरूपकरिके ताआरमाविषे प्रत्यक्र्रूपताका यासंजीवांका सोमन एकनहीं है। किंतु तेमन अनेकहें ॥ और मुखदुःख बंधमीक्ष इत्यादिकसबंधमें मनकेहीहों हैं।। यातें याठोकिष 🌿 पे कोईसुसिंहे कोईडुःसींहै कोईचद्धहे केहिमुक्तंहै इत्यादिकसर्वन्या विनसकेहै ॥ इत्तेंकिरिके मनविपेस्थितजोचिदाभासहै ताचिदाभा

है। प्राप्तहोंने है। हिसेतकेता। अज्ञनाया उद्ग्या यहदोनोंनाम जो आत्मानिपेष्रपृत्तहोंने हैं।। मों प्राणक्ष्यउपाधिकुंठकिही प्रपृत्तहोंने हैं।। है १ कहिते या आनंदर्वक्षणात्मानिपे साक्षात्छुषाभीनहीं है।।तथा पिपासाभीनहीं है।। किंतु तेष्ठुषापिपासा साक्षाततों प्राणनिपेहीरहेंहें।। १ और यहप्राण सर्वेशरीरिविपेट्यापकहें।। यति यहप्राण सर्वजीवोंकेडदर्विपेस्थितअज्ञज्छ नाडीद्वारा सर्वअगोविपेछजाने हैं।। याकारण रे १ ते अज्ञनाया उद्ग्या यहदोनोंनाम मुख्ययुत्तिकित ताप्राणिषेपेहीष्टेंहें।। और ताप्राणकेसाथ आत्मादेवका तादात्म्यसंबंधेहे।। यति है निरूपणकरे हैं ॥इद्दासक्तेंभंतरपणेकानाम प्रायक्रूपताहै।हेथेतकेहा। मुक्तिकीअपेक्षाकृष्कि किचित्न्युनतावाङी जासुबुप्तिअवस्था हम ने तुमारेप्रतिकथनकरोहै।।सासुबुप्तिअवस्था जैसे वासनारूपमद्धारा आनंदस्वरूपआन्माकेसंबंपवाङीहै।। तथा विवप्रतिविक्षकरमञ्जानकरपक्तवाङ्चा १८ नरूपफङवाङीहै।तैसे दूसरी स्वप्रजाप्रत्रूप्तअवस्थाभी तामनद्वारा आत्माकेसंबंपवाङीहै।। तथा विवप्रतिविक्षकेएकताञ्चानकपुरुपश्चिर्श १८ है।हिथेतकेहा।बास्तवर्ते सवैनामरूपत्रैरहितहुआभी यहआस्मादेव तिसस्थुङ्गरीरकेशिभमानवाङीजाप्रतअवस्थाविषे तथासुद्धमग्नरिर १ १८ केशिभमानवाङीस्वप्रवस्थाविषे अज्ञनाया उदन्या यादानामाक्षेत्रप्रतहोवे हैं।किसे सुप्रतिव्यवस्थाविषे सोआत्मादेव स्वपिति यानामक् । नगणनगर टेनेन्सम आत्मकेभीहोते हैं ॥ हेस्रतकेत ॥ सज्ञनाया उदन्या यहदोनोंनाम यद्यपि आत्माकीअपेक्षाकिरिकेती

नाम मृह्यम् ॥ काहेतं भोजनकच्युद्यअत्रक्तो यहजळही द्रवीभावकरिक छेजविहे ॥ याकारणते तिनजछों छं अञ्जाया यानामकरिके कथनकर हैं ॥ और पानकरिद्धानछक्र यहशोपणकरणहारातेज छेजविहे ॥ याकारणते तातेजक्र उदन्या यानामकरिकेकथनकरे हें ॥ त्रेग याटाफागि नेपुरुष गांगोंकूटनागेद ॥ तिनपुरुषोक्ष गोनाया यानामकस्मिकथनकरेंहे ॥ और जेपुरुष असोकूंटेनावे हे ॥ तिनपुरु गै!हं अभनाया यानापकारिकस्पनकरें हैं।। तैसे यहनञ्भी द्वावकस्वभाववाछेहोणेतें भक्षणकरेहुएजछक़ें छेजावेहें ।। यति तिनजछों हुं थे गिभगगती शशमाया यानापकरिकेक्षपकरेहे ।। और यहतेज शोपणस्वभाववाछाहोणेतें पानकरेहुएजछक़्छेजावेहे ।। याकारणेतें अति तग्रुपता गोपनकरणेपातते प्रथम कार्यकारजोके परंपराकावर्णनकरेंहें ॥ हेथेतकेतु द्राय्यम यास्युटकारीरक्कायंक्ष्पकरिकेषाण ॥ गिर्गोधनंतर द्रांथाकेर्यकरिकेषाण॥तिसतिथनंतर द्राष्ट्रियीक्षं कार्यक्ष्पकरिकेषाण ॥ तिसतेथनंतर द्रांजटक्कं कार्यक्षपकरिके याण ॥ गिर्गोधनंतर द्वांतिकक्षकरिकारिकेषाण ॥ हे क्षेतकेतु ॥ श्रीर १ अग्न २ प्रथिषी ३ जट ४ तेज ५ प्रापंचकार्योविष जोपे 👍 प्राणिगिगीमुस्यम् ॥ तथापि जङ तेज यादीनोंकीअपैक्षाकरिके तेदोनोंनाम ताप्राणिषेभी सुख्यनहीं हे ॥ किंतु जङतेजविपेही तेदोनों। 🏅 नाम मुस्यहें ॥ काहेरी भोजनक-पैदएअब्रक्रतो यहजळही टबीभावकिक्षे जजने ॥ जजन्य भगगती ता तेनक उद्ग्या यानापक्रिकष्यनकरे है।। और याआनंदर्गक्पआत्मादेवका ताज्छकेताथ तथातेजकेताथ ताबात्म्य गुरुकारणेहैं ॥ और साग्रीयो अझकासूटकारणेहैं ॥ और जरुतेजकाँकि परिणामकुंग्रासकऱ्याहुआ सोअझ याज्ञरीरकासुरुकारणेहै और वैद्रीतकेतु ॥ जैसे टोकप्रसिद्धगुर्सोका एकसूटहोषेहें॥और दूसरा अंकुरहोबैहैं॥तेसे श्रुतिभगवतींनें श्रुगपदकरिक यहश्ररीरादिकीन कार्सी अंगुरकपुक्तिक्षपुरको हैं॥ और अझतेंट्रेके सत्यवस्तुपयेतपदार्थं सुरुक्षप्करिकेकयनकरे हैं ॥ यति जैसे अंकुरह्पा्टिंगकरिके गुउकाशरागानहोगेरो।तेसे पाशरीररूपकार्यकारिके ते अन्ररूपमुङ्कारणक्षेनिश्यकर ॥ तथा ताअन्नरूपकार्यकरिके दे पृथिवीरूपमूङ पगांगगन्गगंते ॥ तातेगरूपकायंकातो प्वंडकसत्त्वस्तुही सूङकारणहे ॥ और सीतेज जङकासूङकारणहे ॥ और सीजङ प्रथिषीका अग्गातहे ॥ याकारणते ताजङतेमद्रारा सोआत्मादेवभी तिनदोनोनामोक्स्किकथनकऱ्याजाविहे॥अय तासत्परमात्मादेवविपे सर्वतेअनं

्राप्तान क्ष्म । तथा तीतेजरूपकार्यकरिके हुं तापरमात्मारूपमुछकारणकूनिश्चयकर ॥ हेश्वेतकेतु ॥ सीपरमात्मारूपमत्वरतुही यास श्रेथनभ्रोतिकजगतेकेतन्यतिकाकारणहै ॥ याकारणहैं अतिभगवती तासत्वरत्तकूं मुळ यानामकरिकेकथनकरें हैं॥ और सीसत्वरतुही या भैभूतमोतिकजगत्केउत्पत्तिकाकारणहै ॥ याकारणते श्रुतिभगवती तासत्वस्तुक्रं मुरु यानामकरिकेकथनकरे हैं॥ और सोसत्वस्तुही या मक्ंगत्केरियतिकाकारणहै ॥ याकारणतै श्रीतभगवती तासत्वस्तुक्तं आयतन यानामकरिकेकथनकरे है ॥ और सोसत्वस्तुही यास

किरिके याआत्मादेवविपे प्रत्यक्रहपतानिरूपणकरी ॥ ताक्रिके त्वपदार्थकाशोषन सिद्धभया ॥ अब मरणकाङ्विपे इंद्रियोंकीअ यहमहाबास्य नवबार उहालकोँ इवेतकेतुकेप्रति उपदेशकऱ्याहै ॥ ताकिविपे प्रथमवास्यकेअर्थका निरूपणकरें हैं ॥ हेर्वेतकेतु जाप्रत कापरित्यांगकरेंहे ॥ श्का ॥ हेभगवच् ॥ यहजीवात्मा किसप्रकार तिनश्रिगिकापरित्यागकरेंहे॥समाघान॥ हेर्नेतकेतु ॥ यहजीव जिस हाङिषि मरणअवस्थाकेसमीपप्राप्तहोषैहै॥तिसकाङिषि यहजीव आपणेपूर्वेलेपापकमाँकास्मरणकरिके पश्चातापकरेहे तथातापुरुपक् दिक्रुपाधिवाङाजीवहै ॥ तोजीव पुण्यपापकमंकेअनुसार सर्वेदासुखदुःखकाहीअनुभवकरेहै ॥ इतनैकरिके याज्ञरीरकाअधिष्ठानत्वरू स्वप्र मुघुति यापुर्वडक्ततीनअवस्थावीविपे विचरणेहारा यहजीवात्मा अज्ञानकेवश्ते अनेकश्ररीरॉक्षेत्रहणकरेंहै ॥ तथा अनेकश्ररीरो क्षेत्रात्केरुयकाकारणहे ॥ याकारणते श्रतिभगवती तासत्वस्तुक्रं प्रतिष्ठा यानामकरिकेकथनकरेहे॥जोर वास्तवर्तेती मोसत्वस्तु पूर्छ आयतन प्रतिष्ठा यातीनोंतरहितहै ॥ हेथेतकेतु॥ इसप्रकार जाप्रतअवस्थाविषे तथास्वप्रअवस्थाविषे श्वषापिपासाकरिकेआतुर जापाणा थिष्ठानतारूपकारिकै ताआत्मादेविषेपे प्रत्यक्तरूपतावर्णनकरतेहुए ता तत् त्वं पदार्थका अभेदवर्णनकरेंहें ॥ तहां ॥ तत्त्वमिष्

क्तथा उने इवासोक्रिक छुक्तहों है।।तथा तापुरुषके दोनोंनेत्र उपरआका श्कीतरफ खुठिजां में हैं।।तथा तापुरुषका छुत्व पुत्राहिकवांपव कठिनभूमिषिपेश्यनकराषे हैं॥तथा सर्ववांघव तापुरुपक् चारोंओरतेवेष्टनकरिकैस्थितहोंवे हैं ॥ तथा सोपुरुप हिडफीकरि

॥एसामरणअवस्थाक्रेप्राप्तहुपपुरुपका जोनेशादिकइद्दियोंसहित वाक्रइंद्रियहै तावाक्इंद्रियकी आपणेकार्यकरणेकीसामर्थ्यरूप्पति

फाराहपकारफारफ सबच प्रतातहाव ह ॥ तथा जाआत्मादव आद्धतायहूपहाणेते परम आनंद स्वरूपहे ॥ तथा जोआत्मादेव सर्वजड प्राथाकायकार्यकाणेते स्वयंगीतिस्वरूपहे।ऐसा आत्मादेवही द्यमारावास्तवस्वरूपहे।।याते देक्तानहीं है ॥ तथा भोक्तानहीं हे तथा तापुरुष्केमनिषे उपभावक्षप्राप्तहों है ॥ और तामनकी आषणेकार्यकरणेकीसाफ्यंब्युक्ति कियाब्ष्पप्राणकी युत्तिषिषेठ्यभावक्ष्प्र। प्तकृषि ॥ और साप्राणकीयुत्ति सक्ष्मपंचभूतोंथुकजीवात्साविषे उपभावक्ष्पापहोंचे हे ॥ औरसो पंचभूतौसहितजीयात्मा सुपुत्तिकीन्याई ॥ सोसतवस्तुहा तुमा । तेकल्पितसपीदिक रज्जुमात्र **ट्यकास्यानहै ॥ तथा जोसत्**बस्तु जो राशात्माहै ॥ हेर्रुगत्केतु ॥ जोसत्वरस्तु तुमारा आत्माहै ॥ सोसत्वरस्तु केसाहै ॥ सूरुमपदायोतिभी अत्यन्तसूरुमहे ॥ तथा कालआका संस्कारस्नहप्नाकीरह्माहुआ मायाउपहित आनंदस्वरूपआत्माविषे छयभावछ्प्राप्तदेषिहै ॥ हेर्वतकेत् ॥ सुपुप्तिअवस्थाविषे तथामरण ॥हेर्येतकेतु॥ ऐसासर्जनगत्काअधिष्ठानरूपपरमात्म यक्पक्रिके यासंपातिषिप्रविष्टुडशाहें ॥ तथा जोसत्वस्तु भूबे तेजादिकभूतोंका कारणरूपक्रिकेथनक-याहे । देहादिकसंपातरूप तूनहों है ॥ हेर्वेतकेत गारिकगदात्रप्दायातिभी अन्यन्तमदास्है ॥ शोर जैसे रज्जुषिपेकल्पितजे सपै दंड जळधारा आदिकहै ताताक्षीरूपकरिक सर्वत्र प्रतीतहों हैं ॥ तथा जोआत्मादेव अद्भितीयरूपहोणेते परम आनंद अत्रस्थाविषे केवळ संस्कारमात्ररूपवंधवाळा जोयहजीवात्माहै ॥ ताजीवात्माका जोसत्वस्तु रपही है। तिसे तेजजङ्ग्यिषीरूप यासवैजगत्का सोसत्वस्तुहो वास्तवस्वरूपेहै ग तुमारस्यरूपताभिन्नमह

विद्यानहोंने है ॥ हेशिष्य॥ इसप्रकार जभी ताउ प्रमातानहीं है।दिश्वेतकेतु।तिप्रियुत्रकेताई जोहमने यहहितकाउपदेशक-पाहै।।सोउपदेशतुमरिगवंदोपकीनिग्रुत्तिकरणेहाराहै।।याकारणते गेससर्गासयोगीयामिदेवकाउपदेश हमनेतुमारेप्रतिकऱ्याहै॥तापरमात्मादेवके शवणते तथामननते तथाविज्ञानतेसर्वअञ्जतपदाथोकाभी ताउपदेशुक्षं दुमने आदेश शन्द्करिकैम्यनक्ऱ्याहै॥दुप्पुरुपाकेप्राति जोराजादिकशासनाकरे हैं ताशासनाकानाम आदेश्हे॥हेश्चेतकेह श्रगणहोगे हे।।तथा मननकेअविषयपदार्थीकाभी मननहोंवे है।।तथा अविज्ञातपदार्थीकाभी

तुसँशययुक्तहोड़कै युनःताउहालकापेताकेप्रति अष्ट

दाटःफपितांने तार्वेतकेत्पुत्रकेमातिजीवम्हाकेअभेदकाउपद्शक्षाातिभी सोइवेत

्रताभया॥और सीडदाङकपिताभाताश्वतकतुष्ठत्रक सश्यकागृष्टातकरण्यात्यः ।पारण्यन्यकाष्टपदेशकरिके जीवत्रहाकाअभेद 🕍 भ

ू रहतेंगायाहुं याप्रकारकाअनुभवहोवे है ॥ तेसे तासुषुप्तिअवस्थाविषे यहजीव तासत्वस्तुक्रेपासहोहके जभी जाघ्रतअवस्थाक्ष्प्राप्तहोवे है | ॥ तभी याजीवोक्क हमसत्वस्तुतेंआये हें याप्रकारकाअनुभव किसवासतैनहोंहोता ॥ याहमारेशंकाकीनिष्टतिकरणेवासतैभो आपरें कोई ्टांतकरिके ताहमरिसंग्यकीनिग्नित्ते है ॥ गांभथ द्वितीयप्रअनिरूपणम् ॥ हेभगवच् ॥ तास्त्रप्रप्तिअवस्थाविपे तथामरणअवस्थाविपे बाकादिकसर्वेंद्रियोकेल्यहुएभी अविद्यारूपमाया तहाँ विद्यमानिहै ॥ यातै जैसे याङोकविपे आपणेग्रहतैवाहरआयेहुएपुरुपक् मेंआपणे ्रिनिश्यकराया ॥ तामहावाक्यकेअथकूंजाजिकरिकेभी तास्वेतकेतुक् धुनःसंशय किसवासतैहोताभया।।समाथान ॥ हेशिष्य ॥ महावाक्य १ क्षेत्रपणकरिकेभी तास्वेतकेतुक्रं जोअप्टवार संशयहुआहै ॥ ताअप्टप्रकारकेसंश्योंविषे तास्वेतकेतुके यहअप्प्रकारकेकुतकेही कारणेहैं॥ ॥ याकेविपे हमरिक्षं यहसंज्ञयहोते है।। जोकदाचित् सुदुप्तिअवस्थाविषे तथामरणअवस्थाविषे यासवैजीवोंकूतासत्वनस्तुकीप्राप्तिहोतीहों ॥ नोतेसवैजीव तहाँ सत्वरतुक्के इम प्राप्तहुएँ याप्रकार तासत्वरतुक् किसवासतैनहींजाणते ॥ और तेसवैजीव तहाँ स ग्यरतुक्जाणतेनहीं॥ याते तासत्वरतुकेप्राप्तहुएभी जो सत्वरतुकाअज्ञानहोंवे है ॥ याकेविपे आपर्ने कोईटप्रांतक्छाचाहियो।जिसह र करे हैं ॥ अयप्रथमप्रश्रतिरूपणे ॥ हेभगवन्॥पूर्वआपने सुद्रुप्तिअवस्थाविषे तथामरणअवस्थाविषे सर्वजीबोंक् सत्वस्तुकीप्राप्तिकथनकरी े ह्छांतकह्याचाहिये॥२॥अथतृतीयप्रश्रनिरूपणम्॥हेभगवन् ॥ जैसे संपूर्णनिह्यां समुद्रविषे ठयभावक्षंप्राप्तहोवे हें ॥ तैसे सुषुप्तिअवस्थारि निनशपुछतकोंद्रे सोउदाङकमुनि अप्वारमहावाक्यकेडपदेश्ते निष्टत्करताभ्याहे ॥ अब ताश्वेतकेतुकेप्रश्रह्पअपुछतकोंकानिरूपण

ने तथामरणअवस्थामिपे याजीगोका सत्त्वस्तुनिपेळयहोवे है ॥ याप्रकार निव्योंकेटधांतकिरिके जोयाजीगोंका तासत्त्वस्तुनिपेळय

अंगीकारकरींगे ॥ ती जैसे सम्प्रत्रिषे उयभाषक्ष्राप्तहर्द्देनदियोंका प्रनः तासम्बद्धितउदभषदीतानहीं ॥ किंतु तेनदियां तासम्बद्ध

मुम्होह्क माम्ह्रीमामहोने हे।।तेसे सुप्रोतेभवस्यातिषे तथामरणअवस्यातिषे यहमोनभौतासत्वस्तुकुपातहोहकै नास्कृहीपातहावभौ ी त्रमीनोहेगागृहुप् तास्त्रम्मकीयामि किसकूदेविगो ॥ याह्मारीश्काकेनिषुत्तकरणेषासतेभी आपने कोईडछांतकह्याचाहिये ॥ २ ॥ अ किछोपे अज्ञानीयीवोंकेइंद्रियादिक सूक्ष्मरूपकरिकेहियतहोंने हें ॥ तेसे सूक्ष्मरूपकरिकेरहतहों ।। तो जैसे मरणतेंअनंतर तिनअज्ञानीवीवोंका टा हि । वार नुकार कर हे दियों कि के प्रकरणे वाष्त्रों है ॥ सिईही वस्तु का स्वरूप किसी इंद्रियक किमा किया किया रिए। तक्ताना दिये ॥ ७ ॥ अथ अएमप्रश्निक्षणं ॥ हेमगबत् ॥ जेते मरणअबस्थाविषे तिनाविद्वान्षुरुष्किंकाका दिक निरब्शेषत्यक् 🙏 ग नतुगंत्रशनिरूपणे ॥ हेमगत्त्व ॥ यहआत्मादिव अत्यंतसूक्ष्महे ॥ याते यहसूक्ष्मआत्मादेव यात्युरुजगत्काआधार किसप्रकारहोषे 🕻 गा ॥ याद्मारीश्किक्षित्रत्तकरणेवासतेभी आपणे कहिंद्द्यांतकह्याचाहिये ॥ ८ ॥ अय पंचमप्रशनिरूपणे ॥ हेमगव्त ॥ याअधिकारी कथनकऱ्याह ॥ साश्रद्धा अनुभनकरेहुएपदार्थिषिदेहोहो ग्रारिक्धेत्रियोंकाअपिषयदुआमीरस रसनइंद्रियकरिकेप्रहणक≂षाजावे हे Ⅱ और यहआत्मादेवतो किसीभीइंद्रियकरिकेप्रहणक≂षाजावे रीं ।। एतादेषिप्तांकाशिष्पयातमा कित्तउषायकरिकेनान्यात्रावे हे ।। याह्मारीश्काकेनिधृत्तकरणेषात्तेभी आपने कोईडटातकह्याचा पुनःगःगरागि द ॥ ते त ताविद्वानपुरुषकाभी पुनः जन्म किसवासतेनहाँहोता ॥ याहमारीशंकाकेनियुनाकरणेवासतेभी आपने कोई र है। और जिसपदायंका कदाचित्त्री अनुभवनहींभया ॥ तिसपदार्थविषे क्रन्द्रभीप्रवेश्किसिक्षेनहीं ॥ तो तिसपदार्थविषे साथव्हा गागरो । । गो शामीपुरुषोकेभी नेगकादिक निरंबशेषङ्यक् किसवासतैनहींपासहोते ॥ याहमारीशंकाकेनिद्यक्ररणेवासतैभी िहतप्रहारहोगेगो ॥ यादमारीझंकाकेनिवृत्तकरणेवासतेभी आपनैकेहिंटछाँतकह्याचाहिये ॥ ५ ॥ अथ पछप्रशनिरूपणे ॥ हेभगवत् । हिए ॥ ६ ॥ शप सप्तमप्रधनिरूपणे ॥ हेभगव्त ॥ जैसे मरणकाछिषिषे अज्ञानीजीवोंके पुरुगोंक पुरुशात्मादेव श्रद्ध(किसी प्राप्तहोंने है ॥ याप्रकारकावचन आपने शापनं कोहंद्रधीतकद्याचाहिये ॥ ८॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार सोश्वेतकेतु गामरणकार्यापे नोकदाचित् विद्वानपुरुषकेभोइद्रियादिक The state of the s

गीदिकके तामसजातिमाळेजीगीशासमा सामादिकते समसमारिमारंको ग्रीमामा स सजिसक्रीस्वाळेड्डम्जास्त्रुग्रीमिने सत्तरस्यक्रमासदेगिये ॥ सर्मप्रंकीर नामगुर्धात हे व्वकेत्रति ययकमते तिनशष्त्रश्रीकाडपारक्षताभ्या ॥ तद्दं शत्र प्रथमभागा । निरूपणक्रेहें ॥ हेथेतकेत ॥ जैते याटोकविषे मधुकरजंतु आपणेशपुपाकारग्रहिषे मानाप्रकारकेत्रशीकरप्रकेल नाति गापा है गाप ताभावक्ष्यप्तद्वपुनी आपणेआत्माक्षं विशेषरूपकरिकै जाणतेनहीं॥इदां यदतात्पर्गेदी।।मग्रुरूपदछ[तानिमे जोआपणेस्नारूपकागिरोक्षते।। उठिकै तिसीतिसीशरीरक्रमाप्तद्दी है ॥ तिसतिष्ठिक्षणश्ररीरक्षेप्राप्तवेषेन्दी॥कृषितं जैसे गर्गाकाङकीनग्रसङ्गीकपुरू | भावक्रमाप्तदिक्षीपर्द तिनमंडकोकेसुरूमअवयवस्त्रमंस्कार ताष्ट्रयीविषदे देशजभी जुनगप्तकाद्धा में है तभीतेमङ्ग रिनमन्तर्ताते | २----ब्पक्रिके परिणामक्रमातकरेंहे ॥ तेमधुभावक्रेमासहुए नानावृक्षिकरात में आमगुक्षकारराहें जंगीरमुक्षकारस्य नहींहे ॥ भागनार गाभणे ह नाणतेनहीं ॥ तेसे यासप्रीतेअवस्थाविषे तथामरणअवस्थाविषे तेनानाजातिबालेजीय तासत्तरारत्तुः। भारतोदक्ते सासत् ररताकेसाथ ५८४ किस्कि सोमविककन्याहुआहै।। अथमा तमधुरूपदृष्टान्तविषे तिनरसोंसिभिन्नपातापुरुपपिपेस्गिर जोगमिक्ताभागिकिकारिकार् सोविपेअसिप्पहोंवे है।।और दार्खातिकविपेतो अज्ञानकस्किआयुत्तजीनानिक्ती सोअपिकमुख्यते ।। मागकार सादप्रान्तार्गिकार्गिकार्गिकार् मेगीय पुनः विषयाधिकारोज्ञाने हो गिकरिके केचळगडानकीसमानतामात्र तिनयोगोनिपेमतणकरिनाशिकागामभागम्। नस्तुकेसाषप्कताक्षं मातदीतेहोनं तो तास्तुसितंग्येषुत्तिम्भोगीस् पुनः निस्तगा गैआपणेस्वरूपकाअमिनको॥तो आपणे स्मभागरांमही न ग ॥ जागेते सोडहाटकघुनिभी ताश्रेतके थाविपे यहजीव जोकदाचित् तासत्वस्तुकेसाथा मापि नहींहोणीचाहिये॥समाथान॥हेश्वेतके | हाणादिकजे सात्विकजातिवाळेजीवहैं॥तेर्

|%| के हैं ॥ १ ॥ अय दूसरेपठ्नकाउत्तरकहें ॥ हेभेतकेतु ॥ जैसे यहगंगादिकनदियां आपणेनामरूपकापरित्यागकरिक समुद्रभाषक्रपापता | ४ | के हें ॥ और तेनदियां पुनमेपांद्रारा दृष्टिरूपकरिक तासमुद्रतेंबाहरआइकैभी हमनदियां समुद्रतें आहे हैं याप्रकार तेनदियां जाणती |५ | नहीं ॥ तेसे यहजीय तासुपुसिअवस्याविषे तासत्त्रक्रक्रपातहोहकैभी तासुपुतितेंउठिके हम सत्त्रहोतेंआपेंहें याप्रकार जाणतेनहीं ॥ | ६ शिपेस्पितजोगीके ॥ सोनीव ताग्रुक्षकीज्ञाखागोंकिपे जिसजिसञ्जाखाकापरित्यागकोहे ॥ तिसत्तिसज्ञाखाका ज्ञीपणबोइजावे हे गोगैरिहितदुई कोईमीज्ञाखा जीवनक्रंप्रासदिविनहीं ॥ अंका ॥ देभगवज् ॥ जैसे ता बुस्विपेस्थितजीव जिस्जाखाकापरित्यागकरें हे ॥ 🔇 यहजीय जिस्तातिवाछेडुए तासुपुपिअवस्थाविषे जासत्वस्तुक्षंत्राप्रहोवे हैं ॥ तासत्वस्तुतेआइकै यहजीव तिसीजातिवाछेहोवें हैं ॥ 🗳 ||तिस्तिभित्रज्ञातिषाडेहोर्थेनही ॥ काहते जोजोजीव तासुप्रसिज्यस्थाषिपे सत्वस्तुकेसाथ अभेदभावकुप्य ॥ तिनजीवोक्त जो || || क्यानित् बन्याननहींहोताहोते ॥ तो सुप्रसिषिपे तासत्वस्तुषिपेङ्यमात्रकृष्टिकेहो | दिनदिनषिपे तिनजीवोकेदेहकापातहोणाचाहिये॥ || || शोर ऐतादेलणेषिपेआवतानहीं ॥ याते जोजीव तासुप्रसिज्यस्थाक्ष्यातहोते हैं ॥ तेजीवही तासुप्रतिविद्येकानाक । किया याजीवकानाका || || कितोभोषुफर्लेदेख्यानहीं ॥ कितु जिसजिसपदार्थकू यहजीव परित्यायकरे हैं ॥ तिसीतिसीपदार्थकानाक देखणेषिपेआवेहे ॥ जेसे व | सिद्यमानहे ॥ साअज्ञानकरिक्रेमोहितहुष्पहजीव तासत्त्रहाक्ष्याणिसकतेनहीं ॥ २ अय तृतीयपञ्चकाउत्तर निरूपणकरें हें हेर्वतकेतु॥ \iint |किहें ते तासतत्रह्मकीप्राप्तिकाङ्किषे जिससूर्छाज्ञानमें तासत्त्रह्मकेभानका प्रतिवंधकच्याथा ॥ सोमूछाज्ञान याजाप्रतअषस्थाविषेभी 🌅 ्रीताज्ञारतागिषे जोकदाचित् दूसराकोईजीव प्रवेशकरें हैं ।। तो सा झाखा सुखतीनहीं ।। तेसे सुपुतिअवस्थाविषे यहजीव तासत्त्रक्षक्ष्रपात श्रीकोईके यद्यपि <u>सुक्त</u>ोहडाजीवें ।। यागिष कोईदूसराजीव याझरीरविषयेत्रकारिके याझरीरकंडजवें है ।। याकारणतें दिनदिनविषे या ्री गरीरकागतहोगेनहाँ ॥ समापान ॥ हेर्श्वतकेतु ॥ तावृक्षकेशालाकीन्याई जोकदाचित सुघुप्तिकाळविपे याजरीरविपे । श्रीपरोशकरिके याजरीरक्षेटठावताहोते तो याळोकविपे किसीभीशरीरकानाग्र नर्हाहोणाचाहिये ॥ कहिते जोद्रसराजीव

्यारिषिषेषेत्रकरिकै याश्रीरक्टेंडवि ।। सोद्सराजीव मरणतेंअनंतरभी याग्रीरिषेषेषेक्करिकै याश्रीरक्टेडविया ।। यति याटोकपि किसीमीश्रीरकानाज्ञ नहींहिषेगा। सोप्सा देखणेषिषेआवतानहीं ।। यति जोजीव तासुषुप्तिअवस्थाक्ष्प्राप्तहोंने है ।। सोईही तहीं है। ताजीवतीभित्रकोईद्धराजीव ताद्वसरेशरीरक्ष्यारहोषेनहों।इसप्रकार ताजीवरूपअधिकारीक्क नित्यहोणेते मोक्षज्ञास्त्रकीभी ब्य जीकदाचित् तावटकेबीजविषे अत्यंतअसत्होंवे ॥ तौ अत्यंतअसत्पदार्थकी कदाचित्भी उत्पत्तिहोतीनहीं ॥ जैसे अत्यंतअसत्वंदयाष्ठ तेसे जोजींद मरणअवस्थाविषे सासत्त्रहाक्ष्माप्तहोंदे है ॥ सोईहीजीवतामरणअवस्थातेंअनंतर पुण्यपापकमीकेवशते दूसरेशरीरक्रमा नीव तासुपुतिवेउँहै ॥ कोईदूसराजीव उठेनहीं ॥ हेथेतकेतु ॥ जैसे जोजीव सुपुतिअवर्थाक्ष्प्राप्तहोंने है ॥ सोईही जीव तासुपुतितेंउँ है जैसे वाछोक्षिपे अन्यतसूक्ष्म जीवटकावीजहै।। सीवटकावीज महात्वटकेग्रुक्षकाआधारहोंने है।।कहिंतें सोवटकाग्रुक्ष आपणीउत्पत्तिंपृ र्पताहोषेनहीं ॥ तथा क्रतनाज्ञ अक्रताभ्यागम रूपदोपकीभी प्रापिहोषेनहीं ॥३॥ अच चतुर्थप्रश्रकाउत्तर निरूपणकरेही ॥

वीजिपि स्कंथ शासा पत्र इत्यादिकभेदकरिकैप्रतीतहोवेनहीं ॥ तैसे याजगत्केसुरुमसंस्कारोंगुक्तजामायाहै॥तामायाउपहित यहआत्मा देव सुरुमहुआभी याजगत्कीउरपतितेषूर्व यासवेजगत्काआधारहोवे है॥परंतु याजगत्कीउरपत्तितेषूर्वकाञ्चिपे सोआत्मादेव विद्यमानहे याप्रकारकानिश्चय शास्तदिष्टितरिहतपुरुपोक्रहोवैनहींगिकितु॥ सदेषसोम्येदमयआसीत्गोइत्यादिकशास्त्ररूपीचश्चवाछेनिद्रानुपुरुपोक्रेही सो कवाचित्मी उत्पत्तिहातिनहीं ॥ याते सोमहान्युस आपणीउत्पतितेषुने ताबीजविषरहे है।।परंतु ताबीजद्गाविषे सोवटकायुस ता

पि प्रत्यक्षादिकलेकिकप्रमाणीकरिकेनान्याजावैनहीं॥तथापि यहभारमादेन गुरुशाह्मकेवचनोतिपेविरुशासक्ष्पश्चाकरिकै जान्याजावै है॥ जैसे जळविपेरियतजाळवणहै ॥ सोछवण यद्यपि चक्षुआदिकईद्रियोकरिकेनात्याजीवैनहीं॥तथापि रसनइद्रियकरिके सोछवण जान्याजावै निश्रपहों है।।8।।अव पंचमप्रअकेउत्तरकानिरूपणकौँ हैं।हिह्वेतकेछ।।यासबंजगत्काउपादानकारणरूपजोआरमादेवहै।।सोआत्मादेव युद्य

है ॥ तैसे यहआत्मदिव यद्यपि यासर्वज्ञमपंचिषे विद्यमान्है॥ तथापि ग्रज्ञात्वकेवज्ञातिषे विद्याग्रज्ञपश्चनतिरोद्यगद्य ग्र

ं भग।। शोर तापुक्पकेप्रति सोदयालुपुक्प याप्रकारकायचनकहताभय।। हेपुक्पइसदिशाविपेस्थितगांधारदेशर्ते दें आयाहे ।। यति दे आसारिकाराहास्कारहोपनद्दी। तथापि त्रहावेतागुरुकेउपदेश्रुरुपअपूर्वेउपायते याआत्मादेवकासाक्षात्कार होवे हैं ॥ जैसे गांधारदेश निग्रहोहोहोहससीपुरुपक् कोइंगोरपुरुष महान्वनविष्ठेआइके तापुरुषकेदोनोंनेबांक्ष्यांपिके तावनविष्ठोडतेभये ॥ और सीपुरुष पुन्त शापणेगोगारदेशकेमाप्तिकीइच्छाकरताहुआ अत्यन्तदुःसकूंप्राप्तदेताभया ॥ आंर तामहाज्वनिषेदुःखकूंप्राप्तहुआसोपुरुष इसमहाज्वन मोहंमागिनेगचलेहारा द्यानुपुरुष आवताभया ॥ सीद्यानुपुरुष तापुरुषक्र यनिषे दुःलीदेखिकरिक तापुरुषकेदोनानेशक्षालता भी महारेतागुरुफेउगदेशर्ते आपणेआत्मारूपदेशक्ष्मात्त्रोते हे ॥ तात्पयैयह याअपिकारीपुरुपक् कामकोषादिकचौरों में आपणेआत्मा गृगानुपुरुष जभो महागातयरूपलाषणेहरुतकरिक याशिकारीपुरुष्केसाहीरूपनेबका अज्ञानरूपीबंधन खोछे हैं Ⅱ तभी अज्ञानरूपआ | मीरिशापिर सुराप्तरैकचर्यानाय ॥ इसप्रकार ताद्याखुपुरुषकेवचनंहिंश्यषण्करिके पर्महुपुर्शप्तडुआसापुरुप ताद्याखुपुरुपकेवचन निगीसातारिके तादिशापिपेचङताहुआ श्रमेक्किके ताआपणेगांपारदेशक्ष्प्राप्तहोंवे है ॥ इसप्रकार यहबुद्धिमानअधिकारीपुरुष रूग्राहेशाहक संसारक्ष्यनिष्माप्तक्त्याहे ॥ तथा तिनकामकोषादिक्चोरों ने याषुरुष्केसाक्षीरूपनेत्रोंका अज्ञानक्षीद्दयंथनक न्ग है ॥ ताक्षरिक यहनीय यासंसारक्ष्यननिषे सबैदाश्रमणकरताहुआ परमदुःखक्ष्राप्तहोवे है ॥ ऐसेसंसाररूपबनविषे ब्रह्मवैताग्रुरुक्ष्प गरणंराहितहुआ यहअभिकारिपुरुष आपणेअद्वितीयआत्मारूपदेश्क्याप्तहों है ॥ और ताब्हांनेताग्रुरुकेउपदेश्ते तिनकामकोषादिक गि मेरक्त चीर गोपारदेशतं ठेआयेंद्रे याप्रकारकेआपणेष्ठतांतक् ऊंचेःस्वरतेष्ठकारताभया ॥ ऐसेमहाच्यनविपष्ठकारतेडुएषुरुपक्स **ोंगों! गार्तगाररूपगनकेप्राप्तिको**देतुरूपजाणिकेषोअषिकारोष्ठरूषपुनःकभोभीतिनकामकोषादिकचौरोकेषश्होषेनहं

ं आत्मादैगईत्रतालिसकतेनर्ही ॥ किंतु ग्रुपशास्त्रकेवचर्तोषिपै श्रद्धावान्युरुषदी ॥ तत्त्वंपदार्थकाशोषनकारिकै याआनंदस्वरूपचेतन्यआ∥∯। 🔥 त्माक्त माशात्कारको है ॥ ६ ॥ अम पष्टेमश्रकाउत्तर निरूपणको हैं ॥ हेभेतकेतु ॥ यद्यपि याठोकप्रसिद्धईद्रियादिकउपायोंकरिके या|

ा गमगणकार्यानं माकारिकद्वियंकिर्यन्भनेनर संस्कार्षिक्व्तं पुनः श्रीरक्षापद्विहे ॥ हेथेतकेतु ॥ पाठीकविपेभी जिसपुर पुन गणांपिकद्वानीक्ष्रमार्गलेनर्ग ॥ औरमिष्यादेशदिकोत्तु नात्मारूपमानणेदारा जोअविद्वानप्रुरुपदे ॥ ताअविद्वानपुरुषकेवाका म्म*। मःग्तिमश्ममायदा*वि ॥ मोषुरुष जोकदाचित् किसीमिथ्याकङेकक्रेमीपासहेविहे ॥ तोभो सोसत्यवादीपुरुष तामिथ्याकङेकते र्गया ॥ जार द्वारा गापुरुग्यया ॥ निवहानोपुरुपोक्ने स्वाकेभुरयोने चङात्कारसे प्रहणकऱ्या ॥ और यहदीनोपुरुप चोरहे योने १९६ंग/गागरे याप्रहार्गगवाकेभुत्य विश्वयकरनेभये ॥ और तेभुरय तिनदोनों पुरुपोक्ने राजाकीसभाषिषङ्जातेभये ॥ तासभाषिषे करणकाली नगतांकपुरम् अमिषि छोदकैमरछाईनषाईकै तिनझोनोकेहस्तोबिपेदेतेभये ॥ तहाँजीसत्यवादीसाधुष्ठक्षया ॥ सो. तातस १११थी स्परणी नागापुरुष्कर नंहर नहीं महीक्ष्य हुआई पिके नेरा बोके मुस्य तासापुष्कपक् सत्यवादीजाणिके छोडिदेनेसये ॥ और तात र ॥ गथा गादनाक्ष्यभारत्यक्षार विद्यानपुरुष्के तथाशोषद्यानपुरुष्के मरणकैसमान्दुष्मी सत्यभारमाकृषानणेहाराजाविद्रानपुरुष् गुन्हरंशंबर ॥ और निमपुरनका मिथ्याविष्यभिषायद्विदे ॥ सोमिथ्यावाद्युक्प दुःसक्त् पातहोवेहे ॥ जेसे याछोकविषे एकचौरपु नार मानागुरुष यंनागनीई यात्रकार पुकारनाभया ॥ और सोसाधुषुरुष भी मेंनोरनमीं ब्रुपापकार पुकारताभया ॥ तिन्दोनों भग्धे संगरणनं गांगोर्प्रस्य रत्त्रं प्रदेशम्ह्यान्षिके नेराजाकेमृत्य तांगोरपुरुष्ट्रं मिथ्यागदीजाणिके ताहू येषन्यह् मिषेप्राप्तकरतेभ ॥ गांगिटानगुरुगरेनामांप्रमर्दियनो सामरणकाटीिंपे रास्प्तेरोटियभानक्षेत्रासकोनेते॥ याकारणते सोसत्यात्मवाद्रीविद्रानपुरुष्त १,ग्यंतरं प्रायक कि निमात्रो के स्यानभुर प्रिंक् प्रायक कि स्यय होता भ्या। बोइन दोनों विषे किनिनो रहे। किनिसाध है तासंश्यक निष्क गध्रक्षिक दारकेनरीमाम्बामम्या ॥ और नोमिष्याबादीचीरमा ॥ सो तातपप्छक्षिक दाहकूमामहोताभया ॥ तिनदोनोंबिष ै ग्राहिक्रीड्गोंक्टरगंत्रत्नार पुनः नन्नक्ष्यानहोत्निहीं ॥ और सोअपिद्धानपुरुषती मिष्यातीनकारीरोंकूँ

्यानाष्ट्र १ कियाने है।। याकारणेन हीं मीनिज्ञानपुरुषती सत्यभात्मा देविक सांशात्कारक कि मायारूपपाज्ञ तिरिहत देशा मरणका छिषि

THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF

ूर् दिकइंद्रिय तामरणकाछ विपे स्वरूपेंतेंछयभावक्रेप्राप्तहोंवैनहीं ॥ किंतु संस्काररूपहोड्कैरहेंहें ॥ याकारणेंते सोमिष्यावादी अविद्वान्पुरु 🖟 अ॰ प वारंवार जन्मादिकदुःखोंक्रेपातहोंनैहै ॥ ८ ॥ हेशिष्य॥इसप्रकार सोउद्दालकपिता ताक्षेतकेतुपुत्रकेप्रति॥तत्वमित्वेतकेतो॥याप्रका ्रकामहावाक्य नववार उपदेशकरताभया ॥ तापिताकेउपदेशक्ष्त्र्यवणकरिकै संश्यतैरहितहुआ सोश्वेतकेतु तानवेभवचनविषे प्रथमवच निषेकथनकरेहुएआत्माकेगहतवस्वरूपक्रं साक्षात्कारकरताभया ॥ हेशिष्य ॥इसप्रकार पिताकेउपदेशते आत्मज्ञानक्षेत्राप्तहोइकै सीम हान्तेजनाङाश्वेतकेतु किचित्काङपर्यंत आपणेयुह्विपे निवासकरताभया ॥ तिसत्येअनंतर सीक्वेतकेतु परमवैराग्यक्रप्राप्तहोइके आपणे

आपहीजानिछे है और ताइनेतकेतु में ताउदाछकपिताकेग्रति यहकारणहृपतता सुखरूपहै अथवासुखरूपनहीं है याप्रकारकाप्रभभी ग्हींकऱ्याथा ॥ याकारणतेंभी सोडहाङकमुनि तार्र्वतकेतुपुत्रकेप्रति ताआत्मारूपसत्ताविपे मुखरूपता नहींकथनकरताभया॥और पुर्व नारद्मुनिकेप्रश्रकरिक संतीपक्रेप्राप्तभयानो भगवान्सनन्कुमारहै॥सोभगवान्सनन्कुमारती तानारद्मुनिकताई विनार्हीपूछेते ताआत्मा तकेतुपुत्रकेपति ताआनमरूपसत्ताविपे सुखरूपता नहींडपदेशकरताभया।।काहेतै जोस्थ्मबुद्धिवाङापुरुपहोंबै है सो नहींकहेदुएअर्थकुंभी ाद्वाङकपिताकीन्याई परमहंससंन्यासक्षेत्रहणकरताभया ॥ हेशिष्य ॥ सोउदाङकमुनि ताङ्गेतकेतुपुत्रक् अर्थतमुष्टिमानजाणिकैताङ्गे

 तथा ताहवेतकेतुक्क पुनः बहाङकापताकउपदश्कारक ाजसभकार जारकशानका । . . . . . . . . . . . . . . . . .
 श । अय जिसअयेकअवणकरणेकीत्रुमारेक्ड्रच्छाहोवे सो हमारेसेप्रछो ॥ इति श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य श्रीस्वामिउद्धवानंदिगिरिण विराचित प्रकृतआत्मपुराणे छांदोग्यसारायप्रकाशे आरुणिइवेतकेतुसेवादो नाम द्वादशोऽ |४ ।। ३५ ॥
 श व्यपादाशिष्णेण स्वामिचिङ्घनानंद्गिरिणा विराचित प्रकृतआत्मपुराणे छांदोग्यसारायप्रकाशे आरुणिइवेतकेतुसेवादो नाम द्वादशोऽ |४ ।। ३५ ॥ तथा ताङ्गेतकेतुक् पुनः उदालकपिताकेउपदेशकरिकै जिसप्रकार आत्मज्ञानकीप्राप्तिभईथी ा। सोभो हमने तुमरिप्रति कथनकऱ्या क्ष्पतताकि<u>सु</u>सक्ष्पता कथनकरताभयाहै॥हेशिष्यापूर्व जोतुमर्ने क्वेतकेतुकेअज्ञानकाकारणपूछाथा सोहमर्ने तुमारेप्रति कथनक<sup>न्</sup>या ॥ 👌 ष्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ शीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाञ्गीविष्वेदवराभ्योनमः ॥ शीज्ञंकराचायेभ्यो नमः ॥

॥ झीत द्वाद्शोऽच्यायःसमातः ।

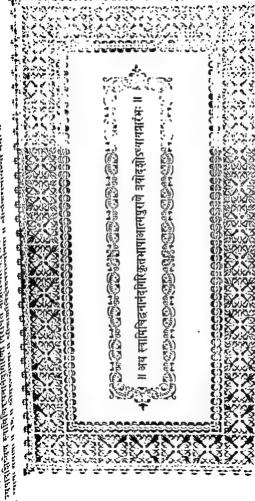

्रे दिकशंदिय तामरणकाछ विपे स्वरूपतेंळयभावक्रेप्राप्तहोंवैनहीं ॥ किंतु सैस्काररूपहोड्केरहेंहें ॥ याकारणेंते सोमिष्यावादी अविद्वान्पुरु 🐉 अ॰ 9ा |१ प वारंवार जन्मादिकदुःखोंक्रेप्राप्तहोंवेंहे ॥ ८॥ हेशिष्याइसप्रकार सोउद्दाङकपिता ताक्षेतकेतुपुत्रकेप्रति॥तत्वमसिक्षेतको।।याप्रका 🕅 रकामहावाक्य नववार उपदेशकरताभया ॥ तापिताकेउपदेशक्ष्त्रकणकरिकै संश्यतैरहितहुआ सीश्वेतकेतु तानवेमेवचनविषे प्रथमवच नविपेकथनकरेहुएआत्माकेवास्तवस्वरूपक्रं साक्षात्कारकरताभया ॥ हेशिष्य ॥इसप्रकार पिताकेउपदेशतें आत्मज्ञानक्रेपातहोइकै सीम

हान्तेजवाङायेतकेतु किचित्काङपर्यंत आपणेगृड्विपे निवासकरताभया ॥ तिसत्येअनंतर सोइवेतकेतु परमवैराग्यक्रप्रप्रहिडिके आपणे उदाङकपिताकीन्याई परमहंससंन्यासक्रेयहणकरताभया ॥ इक्षिष्य ॥ सोउद्दाङकमुनि ताइवेतकेतुपुत्रक्र अत्यंतबुद्धिमानजाणिकेताइवे आपहींजानिछें हैं और ताइवेतकेतुने ताउदालकपिताकेप्रति यदकारणरूपसत्ता सुखरूपहै अथवासुखरूपनहीं है याप्रकारकाप्रअभी ाहीक-याया॥ याकारणतैंभी सोडहाङकम्रुनि ताईवेतकेतुप्रत्रकेप्रति ताआत्मारूपसत्ताविपे मुखरूपता नहींकथनकरताभया॥और पूर्व नारद्मुनिकेप्रश्रकरिक संतीपक्रप्राप्तभयानो भगवाचसनत्कुमारहै॥सोभगवाचसनत्कुमारते। तानारद्मुनिकताई विनाहिष्टुने ताआत्मा तकेतुपुत्रकेमात ताआस्मरूपसत्ताविषे सुखरूपता नहींउपदेशकरताभया।काहेते जोस्ट्मबुद्धिवालापुरुपहोंवे हे सो नहींकहेदुएअर्थकुंभी

तथा तार्रवेतकेतुक्तं धुनः वदालकपिताकेचपदेश्किरिक जिसप्रकार आत्मज्ञानकीप्राप्तिभईथी ा। सीभी हमने तुमरिप्रति कथनक-पा क्ष्पसत्ताकीमुखक्षपता कथनकरताभयाहै।।हेझिष्या।पूर्व जोतुमने क्वेतकेतुकेअज्ञानकाकारणपुड्यथा सोहमने तुमारेप्रति कथनकत्या ॥ 👌 ष्पायः समाप्तः ॥ १२ ॥ शीसुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाज्ञीविक्षेत्रवराभ्योनमः ॥ शीज्ञकराचाष्येभ्यो नमः ॥ ॥ इति द्वाद्योऽध्यायःसमाप्तः ॥

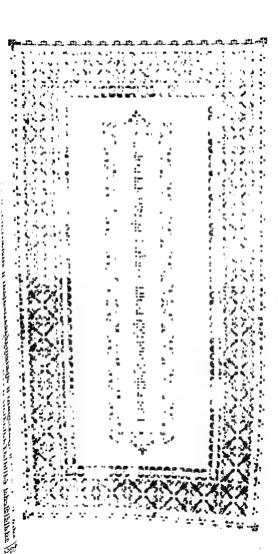

ॐशीगणेज्ञायनमः॥ श्रीग्ररूणोनमः॥ श्रीकाज्ञीविश्वेत्रयान्मः॥श्रीज्ञंकराचायेन्योनमः॥अथ त्रयोद्ज्ञाऽव्यायप्रारंभः ॥ पूर्व 🕍 अ॰ \argmax

🗞 द्वादशेअण्यायिषेपे सामवेदकेछांदोग्यउपनिपुदकेषष्ठेअण्यायकाअथं निरूपणकऱ्याथा 🕕 अव यात्रयोदशेअण्यायिषेपे तिसीछांदोग्यउप 🏻 ब्राक्षणकेप्रति तिनप्राणादिकातैभित्रकरिकै आत्माकाउपदेशकरताभया और हेभगवन्॥याआत्मपुराणके चतुर्थपंचम पष्ट सप्तम याचारअ निपट्के सप्तमेअध्यायकाअर्थ निरूपणको हैं।। इसप्रकार तीशिष्य ग्रुरुकेमुख्तें आपणेआत्माकीत्रहारूपताक्षेत्रभणकि पुनःप्रश्नकर किकामनाकरताहुआ याप्रकारकावचनकहताभया॥ शिष्यउवाच ॥ हेभगवेच ॥ याआत्मपुराणकेप्रथमअध्यायविपे आपर्ने ऋग्वेदेके तरेयउपनिषड्कांअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ ताप्रथमअष्यायविपे सनकादिकमुनि वामदेवादिकअधिकारीपुरुपोंकेप्रति ब्रह्मिद्याकाउपदे | ज्ञकरतेभये ॥ तथा वामदेवस्रुनि माताकेगभैषिपेस्थितहेहिकै तिनअधिकारीजनोंकेग्रति आपणासर्वात्मभाष कथनकरताभया ॥ इसतेआ हिलेक अनेकप्रकारकीवात्ती आपर्ने ताप्रथमअध्यायविषेकथनकरीथी॥और हेभगवत्त्।ायाआत्मपुराणकेद्वितीयअध्यायविषे तथातृतीयअ प्रतद्ैनराजाकेप्रति प्राणप्रज्ञारूपकरिके आत्माकाउपदेश्करताभया ॥और याआत्मपुराणकेतृतीयअध्यायविषे अजातशुराजा बाठाकि ध्यायोतिपे आपणें यञ्जेंदके बृहदारण्यकञ्पनिपद्काअर्थ निरूपणक-याया।तहांचतुर्यंजस्यायिषिपेती दोप्रुरुपवंश एकझीवंश यातीनवं ांविपेस्थितऋपियोंका परस्परमेद तथापरस्पर अभेद वर्णनकऱ्याथा॥ और दृष्यङ्शथर्वण देवराजइंद्रकेपति ब्रह्मविद्या उपदेशकरताभ ध्यायविषे आपर्ने तिसीऋगवेदके कौपीतकिउपनिषद्काअर्थ निरूपणक-याथा ॥ तहां याआस्मप्रराणकेद्वितीयअध्यायविषेती देवराजइंद

या ॥ तात्रह्मास्याक्ष्रत्रमणकारक साइद्र ७००। पाद्र-पर्न्यताप्रणाप्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्ताप्तापा ॥ तिसतेमनंतर सोइद्र ताद् । और सोद्ध्यङ्क्षपि आपणेप्रतिज्ञाकेसत्यकरणेवासते सात्रहाविद्या भावनोकुमार्रोक्पारिक यापणेगुरुकेमस्तककूँकाटिके अश्वकीप्रीया ८ ध्यङ्क्षपिकामस्तक छेद्नकरताभया ॥ और तेअभिनीकुमार ब्रह्मविद्याकेछोभकरिके आपणेगुरुकेमस्तककूँकाटिके अश्वकीप्रीया

॥॥ तात्रक्षविद्याक्षेत्रवणकरिकै सोइंद्र उस्टा तादृष्यक्ऋपिऊपरक्रोपवानहोड्कै तात्रहाविद्याकेनहींउपदेशकरणेकीआद्याकरताभया ॥

अ उत्पर् गालितभये ॥

रम्ह्मिपिकामस्तक छेदनकाताम्या ॥ शाह नेजाभनाम्हणार काराण्या राज्य

अ। अने ताचतुर्यअस्पायविषेकथनकरोथी ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणकेर्ग्चमेअस्पायविषे आपर्ने यहवात्तांकथनकरोथी॥जो जन ब्रोकेप्रति ब्रह्मविद्याकाउपदेशक्रिके तामैत्रेषीक्षं कृतक्रन्यभावकीप्राप्तिकरताभया ॥ तिसतेंअनंतर सोपाज्यरक्षिन संन्यासआ्यम्क्रं पा तालप्रमलस्यायिषिपे आपने यह्वात्तिस्यनकरीयी ॥ संपूर्णसंन्यासी याजगत्केकारणिषेपे विषादकरिके येताथतरमुनिके आश्रम षिपे जातेभये ॥ तिनसंन्यासियोंकेप्रति सीखेताथतस्मिन पूर्वेष्देषेताब्राह्मणोंकाआख्यानकहिक्के याजगत्केकारणकानिश्ययकरावताभ्या| और हेमगव्त ॥ यालानमुराणकेनवमेअध्यायविषे आपने तिसीयजुबैदके कठबछोउपनिषद्काअर्थ निरूपणकत्याथा ॥ तानवमअध्या यकीप्राप्तिकरताभया। और हेमगयच् याआत्मपुराणकेसप्तमअष्यायविषे आपने यहवार्ता कथनकरीथी।।सोयाज्ञवरस्यमुनि आपणेमेंत्रेयी| प्रहणकरताभया ॥ औरहेभगवन्॥ याआत्मपुराणकेअष्टमअध्यायावेषे आपेनें तिसीयजुर्वेदके थेताथतरउपनिपट्काअर्थ निरूपणक्ष्या उपदेशकरताभया ॥ और ॥ हेभगवत् ॥ याआत्मपुराणकेदश् करानाकेयज्ञसभाविषे आश्रळादिकत्राक्षण याज्ञवरूक्षमुनिकेनीतणेकीइच्छाक्रिके ताषाज्ञवरूत्यमुनिकेसाथ अनेकप्रकारकायिवादकर यतिषे आपने यहवातौ कहीयी॥ सोयाज्ञवरून्यमुनि ताजनकराजाकैप्रति दोषार बहाविधाकाउपदेश्करिकै ताजनकराजाक्ष्रे क्रतंज्ञत्यभा यमिपे आपने यहवात्तांकथनकरीयी ॥ पिताकेसत्यवचनकरणेवासतै नचिकेता यमराजाकेछोकविषेजाताभया ॥ तानचिकेताकिधैयंकुंदे तेभये ॥ तथा तासभाविपे याहवर्ल्मयमुनिकेशापकरिकै शाकरुयवाहाणकामृत्युदीताभया॥ और देभगवन् ॥ याआत्मपुराणकेपष्ठेअध्या सिकैप्रसत्रद्वशासीयमराजा तानचिकेताकेपति संपूर्णब्रह्माविद्या

अर्थे निरूपणकऱ्याया ॥ तादशम तथानारायणायउपनिपद्का मेअप्यायिषि आपने तिसीयजुर्वेदके तैतिरीयकडपनिपद्का

अठुभयकहताभया ॥ तथा सत्यादिकसर्वसायनोतिषे संन्यासआश्रमकीअधिकता वर्णनकरीयी ॥ और हेभगवन् याआत्मपुराजके∥ और सीक्रणपिता कथनकरी तास्गुपुत्रकेप्रति साव्रह्मिखाउपदेश्करताभया ॥ और वेननामागंध्वं आपणे बरु णांपेताके समीपजाइके भग्रज्ञाप आपर्ने यहवाता कथनकरीथी

अध्यायिषेपे आपने जाबाङाद्रिकएकाद्रज्ञउपनिपदोंकाअथै निरूषणकऱ्याथा॥ताएकाद्ग्अध्याय्विषे आपने यहवाहों। कथनक|

मै अंतरआचारहै ॥ और तापरमहंससंन्यासीकाग्रुष्यथमंतौ आत्मज्ञानहीहे ॥ सोआत्मज्ञानतौ त्रझडपनिषदादिकोंबिपे आपने कथनक गद्राद्ग्रेअप्यायिषेपे आपने यहवात्तां कथनकरीथी ॥ उद्दाङकस्राने भेतकेतुपुत्रकेसंज्ञयकीनिद्वत्तिकरणेवासते॥तत्त्वमसिथेतकेतो ॥या| संन्यातिषेपे वैराग्यवान्युरुपही अधिकारीहै॥और तापरमहंससंन्यासीको शिखासूत्राहिकों तैरहितपणा नाह्मआचारहै॥और अहिंसादिकथ । आर तापरमहम न्याया ॥ और हेमगबन्॥याआत्मपुराणकेद्वाद्माअष्यायविषे आप्नैं सामवेदकेछांदोग्यउपनिषद्केषघेअष्यायकाअर्थं निरूपणक-माथा॥ रीयो ॥ तापरमहंससंन्यासक् पूर्व संवर्तकादिकमहात्मापुरुप यहणकरतेभयेहैं ॥ और तापरमहंससंन्यासकेमहणविपे वैराग्यहोकाळहे । तांगैराग्यकीउत्पत्तिषिपे गर्भेडपनिपद्काविचार तथामरणकेचिह्नांकाज्ञान तथाअछांगयोग इत्पादिकडपायकारण हैं।

याहै ॥ हेभगवत् ॥ तासनस्कुमारने नारद्धुनिकेप्रति जाव्रहाविद्या उपदेशकरीयो ॥ साव्रहाविद्या में आपकेमुखतेंश्वषणकरणेकीइच्छा तार्षेतकेतुषुत्रकेपति विनाषुछे ते हावाक्पका नववार उपदेशकरताभया ॥ ताउपदेशक्ष्यवणकरिके॥सोभ्येतकेतु संश्येतेरहित आत्मज्ञानक्ष्प्राप्तहोताभया॥हेभगवन् ॥ नारदमुनिकेपति विनाहीपूछेते साआत्माकीसुखरूपताकथनकरता

न्मिकिंमुखेरूपता नहींकथनकरताभया ॥ और पूर्व सनत्कुमारती (द्रिक्सेअध्यायकेभैत्विपे आपनैयहक्ह्याथा ॥ जो उद्ख्किन्सुनि

रतसन्छुमारोकेसमीपनाइके याप्रकारकावचन कहताभया ॥ नारदउवाच ॥ हेभगवन् जोबहा यासवैजगतका अधिमानदे ॥ =>=+। डि रताहुं ॥ आप कृपाकरिके सात्रव्रविद्या हमारेत्रति उपदेशकरो ॥ इसप्रकार ताश्रद्धावाच्हिष्यकरिकेपूछाहुआ सीशीग्ररुताशिष्यके ते याप्रकारकावचन कहताभ्या ॥ शीग्रुक्कवाच ॥ हेशिष्य ॥ पूर्वएककाङिषि संसारकेतापकरिकैतप्तहुआ नारद्मुनि एकांतदेशविषे

। तथा जिसम्बानेह्यान्ते विद्वानपुरुष कर्तन्वभोक्तनान

करकारिके वेदिषकारताक्रेप्रतहएते क्रय यज्ञप् साम अपर्वण यहचारिवेद्हें ॥ तिनचारिवेद्छिभी में आपणेत्रह्यापिताकेपसाइते भूशेपकार तानगढ़ें ॥ओर हेभगयत्॥ तिनचारिवेद्षिपे जेवचन प्रवेषाहाणादिकोंकेकथाप्रतंगक्ष प्रतिपादनकरेंहें ॥ तिनवचनोंकानाम निश्नमिश्।निमक्षित्रमांक्रिमी में भटीप्रकारसंजाणताहुं॥और हेभगवन्॥तिनवेहांविषे जेवचन याजगत्केडत्पितिस्थितिआदिकोंका कथ 🌛 उनदेशक्षा ॥ देशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी तानारदेधनिने भगवान्सनत्कुमारकेपति कह्या ॥ तभी सोभगवान्सनत्कुमार मेदमंद गिनगारोगेगी में भटोपकार जानताहूं ॥ और हैभगवन् ॥ जीबोंकेउन्पातादिकोंकेर्वरूपकानिषेयकरणेहाराजोशाह्यहें ॥ जाशाह्यहो ं समाकुआ तानारक्रेकअज्ञानकीनियुत्तिकरणेवासते यापकारकावचन कहताभया ॥ सनत्क्रमारज्ञाच ॥ हेनारद् ॥ दूं सर्वे छोकोंनिपे यक्षेगंगीनियाचनींकावाम युनाणहै॥तिनपुराणोंकूंभी में भलीपकारजानताहूं॥और हेभगवच्॥यहकाब्द्ताछुहै यहकाब्देअसाछुहै यापकारके गार क्षेपपत्ग∣श्राद्वादिकक्ष्मोकेरीतिक्षं कथनकरणेद्वाराजीपिव्यनामाज्ञाखेहे॥ ताज्ञाखक्रभो में भठीप्रकार जानताद्व ॥और हेभगवन् ॥ पृद्धपत्रादिकपुल्पाकेसक्ष्मकर्पका निर्णयकरणेद्वारा जोगणितज्ञाखेहे ॥ जागणितज्ञाखक्षं अतिने सिंज यानामकरिकेकथनकऱ्याहे॥ताग ा गागःर्गारिकेषपनक्याते ॥ साशासक्रीमी में भटीपकार जानताहुं ॥ और हेमगवच् ॥ जिसशास्त्रकरिके धूमिषिपेदावेहुएथ् [ता तानकारि ॥ जाशाराक्षं निषि याज्ञन्करिकेथनकऱ्याहै ॥ ताशास्त्रक्षेमी में भठीपकार जानताहुं ॥ और हेमगवच् ॥ तक रांजग्ररक्रिकोग्नद्दे ॥ यातें तुरद्रोरक्ने जितनीकीविद्या आवतोहे ॥ सांसंघुणेविद्या तुम हमारेप्रतिकहो॥ तातुम्हारीसर्वविद्याक्ष्यित्प र्हास्के पशास् इस सुम्झोरप्रति बब्रज्ञानकाउपदेश्करेंगे ॥ देशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी तिससनत्कुमारने नारद्मुनिकेप्रति कह्या ॥ ी गानारद्गुनि तासनस्कुमारकेपति दंडनत्पणामक्रीरिके आपणीसर्वेतिद्या कहताभया। नारद्उषाच ।। हेभगनन् ।। मंत्र त्राझण यादो तामकाहैनुकाल्कालहरणहै। बाल्याकरणकुँ श्रुतिन वेदानविद यानामकरिकेकथनक-पांहै ।। ताल्याकरणकुभी में भछोपकार जानताहुँ देगगानितारिषे पेताजो अक्षपाद्ममणीतन्यायशास्त्रहै ॥ तान्यायशास्त्र्रहभी में भलीमकार जानताहुँ ॥ तथा वेद्विपेस्थित 1) - Angry applications of the state and the same of t

्र उत्तरभागैशाताकृभीमेंभञीपकारजानताहूंशजिसन्यायकाञ्चक्रं तथा प्रश्नउत्तररूपवेदकोभागक्रं श्रुतिविषे वाकीवाक्य यानामकरिके कथन 🐉 अ॰ 9३ 🖔 कन्पारे ॥ और हेभगनन् ॥ अनेकप्रकारकेज्यवृहार्गेकेनियमक्रं कथनकरणेहाराजो नीतिकाञ्चहे ॥ जिसनीतिक्षाञ्चक्रं श्रीतिविषे एकायन 🕷 ी पानापकरिकेक्यनकऱ्पाहे ॥ तानीतिशाह्यक्रंभी में भछीप्रकारजानताहुं ॥ और हेभगवच् ॥ वेदकाअंगरूप जोनिक्तक्शाह्यहै ॥ तानिक १९ तक्षाराके नितनेभागीपे सर्वदेवतावींक्रं सर्वात्मक्ष्यक्रिकेयवकऱ्याहे ॥ तानिक्तकेभागकानाम देवविद्याहे ॥ तादेवविद्याक्रुंभी में भटीपकारजानताहुँ ॥ और हेमगम्च ॥ ताऐबिबिबाह्पनिरुक्तमागकुंछोडिकै बाकीरह्याजोनिरुक्तग्नाझहै ॥ तथा शिक्षा करूपहै ॥ यह

में भटी प्रकारजानताहूं ॥और हेभगवन् ॥ यहआयुर्वेद तथा सुअतादिकवैखककेयंथ सवैभूतप्राणियोंकरोगकीनिष्टिकारिके सवैभूत गणियोंऊपर उपकारकरे हें ॥ याँते सुअतादिकपंथतहित ताआयुर्वेद्कं भ्रतविद्या यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ ताआयुर्वेदरूपभूतविद्या कुभी में भूठीपकारजानताहूं ॥ तथा त्रातिप्रुटिआदिकफळोक्रीप्राप्तिकरणेहारे जेनानाप्रकारकेमंत्रहें ॥ ॥ तिनमंत्रोक्सभी में भछीप्रकारजा

नताहूं॥औरहेभगव्य॥अछिविद्यासहितनोषठुविद्याहो।ताषठुविद्याकानाम स्त्रविद्याहै॥तास्त्रविद्याक्षेभी में भठीप्रकारजानताहूं ॥और हेभ

तीनों पेद्केशंग होणेते वेदकेव पकारक हैं।। यातें निरुक्त शिक्षा करुप यातीनों के देविष्या यानामकरिकेकथनकरें हैं ।। ताबेद विद्या कंभी

करणेहारा जोगांपरशास्त्रहे।।तागांपरशास्त्रकानाम जनविद्यहि।।ताजनविद्याङ्गी में भठीप्रकारजानताहै।हिभगवेन।हिसप्रकार इहग्वेद्ते 🦉 गम्य।।गहुकेतुआदिक्यहोकेस्थितिआदिकोंक्प्रतिपादनकरणेहारा जोज्योतिषकाझहै॥ ताज्योतिषकाझकानाम नक्षत्रविद्याहै ॥ तानक्षत्र विद्याक्षेभीमें भठीपकारजानताहू।।और हेभगवत्य।सर्पोविषेजेदेवक्रीरहैं॥तिनोंकेवक्षकरणेकासाधनजागारुडविद्याहै।। तागारुडविद्याकानाम् सपेंदेवविद्याहै॥तासपेंदेवविद्याक्रमीम भठीप्रकारजानताहु॥और हेमगवद्गासबैछोकोंकेमनकूरेजनकरणेहारा तथागीतासिकोंक्पतिपाद्न

१ शासेगागमात्रीं जाननानहीं ॥ देमगन्त् ॥ यद्यपि तिननेदोंकेअर्थके सापान्यते में जाननाहं ॥ त्रथापि निननेहोकेनान्यगकानिया

आदिछैके गांपर्काह्मपर्यंत सर्विव्याओं क्रें में भठीप्रकारजानताहुं॥परन्तु तिनवेद्रिकेतात्पर्यकाविष्यकप् जो आपणेम्।क्षकासाधनहै ॥तामो

नतानहीं ॥ हेमगत् ॥ पूर्वे आपसरीखेमहात्मापुरुपोकेमुखते हमने याप्रकारकाचन अवणक-पाँहै ॥ जो आत्माक्ष्नानणेहाराप्ररुप मूळ मज्ञानक्रीक्रकीप्राप्तिक्षेत्रे अर्थातमदुःख अपिदेनदुःख अपिभूतदुःख यातीनदुःखोंकरिके हमरिक्रूं सर्वेदाशोककोप्राप्तिहोते हैं ।हिदीन क्याकुसनरकुमार ॥ जैसे कोईपतिवतास्त्री छोटेगळकाँगाछीहोषे॥ अथवा पुर्नोत्रिरहितहोषै ॥ तथा योवनअवस्थावाछीहोषै ॥ तथा थनते ग्रोकांकू तरे हैं ॥ हेमगवत् ॥ जेते याछोकविषे तीनकोणवाछेअभिकेकुंडविषे पतनभयानीकोईपंगुपुरुपहै।।ताष्गुपुरुपक्

देतहोते ॥ तया घोषवातरहितहोवे ॥ ऐसीपतिव्रताह्यीका जभी तायीवनअवस्थाविपेही पतिष्ठरग्रहोइजावे है तभी साझी हादैन हमारी

भूत जोअद्वितीयआत्माहे ॥ तिसआत्मादेवकू में जाजतान्हीं ॥ याते में केवछनेदमंत्रोंकेपाठकूंजानजेदाराहुं ॥ तिनमंत्रोंकेअर्थकू में जा

Production of the second s Second second

कर्गीसगुद्रगिपे में सर्वहरूग्हुं ॥ तथा ताअगापशोकरूपीसगुद्रकेपारछेकिन्रेकेपातिकी में सर्वहाइच्छाकरताहुं॥ ऐसेमेदीनकू आप क्र होनातिहोतेगी यात्रकार निरंतर आषणाशोककरे हैं॥तेसे मेंनारदभी हादेव मेरीकौनगतिहोंपेगी यात्रकार निरंतर आषणाशोककरताहूं॥ नारदेकेप्रति स्थूळाऽरुयतीन्षायकारिके आत्माकेबास्तबस्वहपकेबोधनकरणेवासिते याप्रकारकावचन कहताभया॥सनत्छुमारखबाच ॥ ह गरद पूरंउक्तिमत्मैकीशाख्रोंकू दे अध्ययनकरिकेजाणताभयाहै ॥ तेसंष्णेशास्त्र शब्दरूपही हैं ॥ कहिंतें यासंप्रणेपपंचका एकदेशरूप तथा अप्पात्म अपिदेव अपिप्नत यातीनतापोंकेवश्क्याप्तहुआहुं ॥ तथा विचारहीनपुरुपोंकरिकेद्रस्तर जीयहशोकरूपीससुद्रहे॥ ताशो ॥करिक याबोकरूपीसमुद्रतें पारकरो ॥हेबिष्य॥इसप्रकार तानारद्मुनिके दोनतापूर्वकायचाँक्षेत्रयणकरिके सोभगवायसनत्क्रमार ता म नरींहोंगे ॥ तो कोईभोषुरुप किसीमीवस्तुकेकहणीवेपे समर्थनहीं होषेगा ॥ नामकरिकेही सर्ववस्तुबोंकाब्ययहारहोंबे है ॥ गितनेकी म्सुईं ॥ तिनसपंगम्सुनोंक्रं यहवाकादिकईद्रिय नामत्त्ररूपक्रिकेही कथनकरें हें ॥ जोकदाचित् याङोक्षिपे संगरतुरुएते ॥ पेसेसर्वरस्तुरूपनामक्कं द्रं त्रहारूपकरिकैचितनकर॥ हेनारद् ॥ तुम्हाराचित्त द्वेतवासनायांकारेकेह

ं दें तापूरंगभ्यासकदेवुएनामिषे त्रहाभावना करेगा ॥ तभी सो तुरहाराचित्त साक्षात्त्रहाकेजानणेविषेषाग्य होवेगा ॥ हेनारद् ॥ याङोक|

निषे जोषुरुष संपूर्णशब्दरूपनामोंकू ब्रह्मरूपक्रिकेचपासनाकरे है ॥ तिसपुरुषक् नामक्रिकैसंबद्धसर्वेजगत्तिपे स्वतंत्रतारूपफठकीया 🕍 अ॰ 9€ प्रिहों हैं ॥ जैसे महाराजाक आपणेदेश्विपस्वतंत्रताहोंवे हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी तास्तरकुमारभगवान्नें नारदकेप्रति शृब्दरूप

हेनारद ॥ यहज्ञब्रुपनाम बाक्इद्रियतेंडन्पत्रहोंबे हे ॥ यतिं ताझब्दरूपकायेंतें सोवाक्रूपकारण अधिकहे ॥ 9॥ और ताबाक्इंद्रियकें आपणेकायेंतिपे यहइच्छाक्रपमनहीं प्रेरणाकरे हे ॥ यतिं ताबाक्इंद्रियतें सोइच्छारूपमन अधिकहे ॥ २॥ और यहकार्य हमरिक्रेकरणे नामकी त्रहाहपक रिकेडपासना क्यनकरी ॥ तभी सोनारद्मुनि ताभगवान्सनत्कुमारकेप्रति याप्रकारकाप्रत्रकरताभया ॥हेभगवन् या कथनकरताभया ॥ तथा जैसेनामक्षेत्रहारूपकरिकेडपासनाकरणेहारेपुरुपक्षं तानामकरिकेसंगद्धसर्वजगत्तिषे रवतंत्रतारूपफ्ट पाप आ बाक्होंद्रयतेछके आशापयेत त्रयोद्शतत्वाँका वणेनकरताभया ॥ तथा तिनत्रयोद्शतत्वांविषे एकएकतत्वकी प्रस्कपकरिकेडपात गुब्दरूपनामिपे बहाद्द्यिमात्रकरिके तात्रोककीनिवृत्तिहोपेनहीं।याते जोव्रत्तु तानामतेभीअधिकहोवे।। सोवस्तु हमारेपति कथनकरी।। इसप्रकार तानारद्करिकैपूछाहुआ सोभगवान्सनत्कुमार तानारद्केप्रति पूर्वेपूर्वेकीअपेक्षाकरिकै उत्तरउत्तरविपेअधिकतानिरूपणकरताहु इसर्वजगत्विषे स्वतंत्रतारूपफल प्राप्तहो ॥ याप्रकार तिनवाकादिकोकेउपासनावोंकाफळभी वर्णनकरताभया ॥ अब तिनवाकादिकबयोदकातत्वोंकेरवरूपका वर्णनकरें हैं

हों है।सिस तिनवाकादिकोंक बहारूपकरिकेउपासनाकरणेहारपुरुपोंकुंतिनवाकादिकोंकि

∜ योग्यहे अथवा नहींकरणेयोग्यहे।ायाग्रकार कर्तव्य अकर्तव्यरूप दोनोंकोटियोंक्रं मित्रमित्ररूपकरिके विषयकरणेहारी जासेकरपरूपअं ९ तःकरणकीर्शनिहे ॥ मासंकरपरूपकुरितहो ताहुच्छारूपमनकुंउत्पत्रकरे है।ायाँते ताइच्छारूपमनते सोसंकरप अधिकहे।।३ ॥ ओर यहअ

नुसंधानह्मिचत जभी मुखसाधनताह्मकि तथाडुःखसाधनताह्मकि पूर्वअनुभवकरेडुएपदार्थोकीसाहरूयता सन्मुखदेशृश्निप 🥎

गुथाँविपीवष्यकरे है ॥ तभीदी सोकर्तांच्यथकर्तांच्यविष्यसंकल्पद्देषि है यति सोअनुसंपानरूपित्त तासंकल्पतेंअधिकहै ॥४ ॥ और बु

२ ॥ म्यान्यान्यान्य गर्नास्टर्क्तास्त्रम्योग्यत्या साम्मतिष्ट्वअनसंधानकाधनकी ॥ याते सीचितारूप

है ॥ ७ ॥ शोर सोगङ भूमिक्पअत्रतंबरपत्रहोते हे ॥ यति सोभूमिक्पअन्न ताग्ठतेंअधिकहै ॥ ८ ॥ ओर सोभूमिक्पअन्न बृष्टिक्प प्पान ताशतुर्मभानकप्रितत्रशिकक ॥ ५ ॥ और याछोकविषे जिसवस्तुकुं उपेक्षाज्ञानतेभित्रविश्चेपज्ञान विषयकरे हे तिसीवस्तक। ंगानकन्यातागे हे ॥ यार्ते सोनिशेषद्यानरूपीद्यान ताष्यानतॅअपिकहे ॥६ ॥ ओर अन्नकेभक्षणकरिकेउत्पन्नभयाजी अवयर्तोकीदृष्टि ह्मार्ट्ड ॥ मित्रास्टनं सर्वश्च भयक्ष्माप्तहोने हें ॥ ऐसेन्ट्युक्तमनक्रिकेही सोविज्ञानसिद्धहोंने हे ॥ याते सोब्ट ताविज्ञानतेअधिक appenentiation of the second contraction of the contraction of the second of the secon

११एमरण १२ आग्ना १३ यात्रयोद्ग्रतत्यांत्रिषे प्रवेष्वंतत्त्वकीअपेक्षाकरिकै उत्तरउत्तरतत्त्वविपेअधिकताकथनकरिकै तिनवाकादिकत न्। त्रीशिक्षतागिरे पायकारकीयुक्ति कथनकरताभयाशिव प्रथमनामतै बाक्कीअधिकताविषे युक्तिका निरूपणकरे हैं।।हेनारदाजित्म १, एक है। एते में मान्स नत्के मार सामार के मिल के मान स्कल्प होने ता ४ म्यान ५ सिंहान ६ मञ्जे अस्ति । ० आका का नै पूर्त माग्र (अपिरे हे मापिर माष्ट्र प्राप्त पर्य प्राम्न कथन करें हैं। तिसंप्रण मन्द्र प्राप्त छोकों में बाक्डं द्रियक स्क्रियानी ते त्रशां उत्पत्रति है। यात तेजळ तास्मिक्षभत्रतेभिष्क ।। शा और याछोकविषे जभी उष्णताहपतेनकीअधिकृताहि है।। नातेमांअभिक्द्र ॥११॥इत्तां यद्यपि तातेजतेषायुषिपेअपिकताकहणीयोग्यथी ॥ तथापि जैसेडप्णताह्मपेतेज जङकेबुधिकाकारणहोषै है तेन महगादागागुभी तात्रटकेयुष्टिकाकारणेंद्र ॥ यति तावायुका तेजविषेशंतभावमानिके तावायुयुक्तिजेलेंते आकाशक्र्यपिककद्यादि ॥ शोर मुप्तिकेशेतिपि नोपूर्वद्यआकाशकास्मरणद्वि हे ॥ सोस्मरणहीं ताआकाशकेउरपिकाकारणदे ॥ जैसे पूर्वेअनुभवकरेद्वएय गाकाझक्षकायं तें अपिकदे॥१२ ॥ और यदकायं इसीप्रकारहोयेगा याप्रकारकीजाआझाहै॥साआझाही तास्मरणकाकारणहोपे हैं॥ ता आकाशरिरितिनिष्कामपुक्पक्षं तार्मरणकरषेषिषे किचित्मात्रभी प्रयोजनहोषेनहीं।यांतें साआका। तार्मरणतेंअधिकहै॥१३॥हेशिष्य॥ । है।। याँनें सीतेज तिनजडोतेंअधिक है।। १०॥ और यहआकाश तातेजकाआधाररूप है।।याँनें यहआकार टकार्मरणही उत्तरपटके उत्पत्तिकाकारणदेषि हे ॥ पूर्वपटकेरमरणतेषिन। उत्तरपटकीउत्पतिहोषेनहीं ॥ याँते सोरमरणरूपकारण

हैं॥तथा तिनऋगेर्देदिकोकेअथै तथास्वर्गीदिकछोक तथाआकाशादिकपंचभूत तथाइंद्रादिकदेवता तथाअमुरादिक तथामनुज्यादिक |्र कंगमजीव तथायुशादिकस्थावरजीव इसतेआदिङेकेजेअनेककोटिपदार्थहें ॥ तेसंपूर्णपदार्थ याछोकों ने वाक्इंद्रियक्रिके जानतिहें ॥ 🕏 पफ़्छ धूर्वकथनकचाथा।। सोईहीफ्छ यावाक्झंद्रियके डपासनाकाभीहोंचे हैं।। 9।। अब तावाक्तें मनकीअधिकताविषे युक्तिकाविष् भे करेंहें।। हेनारद्दा जैसे दोबदरीफ्छोंके अथवा दोआमठकफळोंके यहहस्तकपुष्टि आपणेविषेजंतभौवकरेंहे ।। तैसे पूर्वकथनकरेहुए ्रे शब्दरूपनामकें तथावाक्झंदियकें यहमनदी आपणेविषे अंतभावकरें हैं।। काहेंतें यामनकेअभावदुष सोशब्दरूपनाम तथावाक्झंदिय ्रे प्रतीतहोंनेनहीं।। यामनकेविध्यमानकुरदी तेवाकादिक प्रतीतदोंवे हैं।। और यहपुरुप तामनकेविचारकरिकेंदी वेदोंकेअध्ययनकुरके हें।। अधिका यहपुरुप तामनकेविचारकरिकों वेदोंकेअध्ययनकुरके हैं।। अधिका इसटोककेकिककी तथापरठोकिककुर अभिज्ञाकर वेदाकेअध्यानकरिकों।। अधिकारकर विद्यासकर वकऱ्याहोवे ॥ तिसपदार्थका तैसाहीस्वरूप कथनकरणा याकानाम सत्यहे ॥ और दूसरे प्राणियोंऊपर उपकारकरणेहाराजीवचनहे ॥ रै तावचनकानाम साधुदे ॥ और ग्रीघही छोकोंकेमनकप्रिमग्रताकरणेहाराजीवचनहे ॥ तावचनकानाम ऋदयज्ञदे ॥ और ताधमेते विपरीत कानाम अधमे है॥ और तासत्यतेविपरीतकानाम असत्यहे ॥ और तासाधुतेविपरीतकानाम असाधुहे ॥ और ताद्धदयज्ञतेविपरीतकाना म अद्धदयज्ञहे ॥ इसप्रकार सावाक्ष्वदियही शब्द्रूपनामोंके तथासवैपदार्थोंके ब्यवहारकाकारणहे यति सावाक्ष्वेदिय तानामतेंअधिक गणिया थर्म सत्य साधु द्धद्यज्ञ अथमे असत्य असाधु अद्द्यज्ञ यहअष्टपदायमा ठोकाँनै वाक्हेंद्रियकरिकेही जानीतेहें ॥ वाक्हेंद्रियते मिना याअष्टपदायों केंहानिषे कोईभीसमर्थहो इसकैनहीं ॥ तहाँ मुखके कारणकानाम थमें है ॥ और जिस पदार्थका जैसास्वरूप अनुभ हैयाकारणतेंही साबाऋइंद्रिय पूर्वेडकनामकीन्याई ब्रह्मरूपकि कि उपासुनाकरणयोग्यहे॥और तानामकीडपासनाका जोस्वेत्रस्तताक जंगमजीव तथायुशादिकस्थावरजीव इसतेआदिलेकेजेअनेककोटिपदाथेहैं ॥ तेसंपूर्णपदार्थं यालोकों ने वाक्हां देयक

🏅 मंत्राम हरे॥ एमेमतक यूत्रत्रपक्रिकेडपसनाकर ॥ २ ॥ अन तामनते संकल्पकीअधिकतातिषे युक्तिकानिरूपणकरे हैं।विनारता। जो||द्वी / गृहम ग्रंजनसम्बन्तकारिकेयुकदानि दे।।सीसंकल्पवान्युक्पदी तासर्वमानसञ्जापारिकेकरे हे ॥ तामानसञ्जापार तेथनंतर सोपुरुप बाकदे | १ हिम्हेन्यापारकेकरे हे।। ताताक्दंद्रियकेज्यापारतेअनंतर तानामरूप शब्दकेज्यापारकेकरें हे ॥ आब्देकेज्यापार विषे संपूर्णेनेदादिकाकि ग्रःशंहागगुर अनमानहोत्रे ॥ और ताज्ञान्द्रोकेसमुद्दिषे सुसकीमाप्तिकरणेद्दारेसबैकमें स्थितद्दिषे हैं ॥ इसम्कारकीपरंपराकरिके सो भृष्ट्रगृद्धिमनग्रकमोकाकारण सिद्धदेषि दे ।किहेते तिनयज्ञादिककमोकी उत्पत्तिकरणेविपे तथास्थितिकरणेविपे तथासंदारकरणेविपे

नेशे। और नागुष्टिसेपकरपक्षिक अयुबरपब्रहोंपे हैं ।। और वाअब्रकेसंकल्पकरिके याभूतोंकेइब्रियसितप्राण बरपब्रहोंपे हैं ।। और | क्रि नियाणोंकाकरकरफारिके पंबरस्वरहोंगे हैं ।।और तिनमेंबोकेसंकल्पकरिके कर्पबरपब्रहोंपे हैं और तिनकमेंकिसंकल्पकरिके घर्मक्ष्पआ थ्री एने उत्पद्दाति ।। और नाएमंकरअशूनकर्मकरिक स्वादिकफ्ळ प्राप्तहोंपे हैं ।। इहां छोक भूत बृष्टि अब प्राण मंत्र कर्म अपूर्वे या | ⊌ शक्तारिकि निक्तारिक्षिक अभिमानीदेवतांग्रांका महणकरणा ।। तिनचेतनदेवतांगोंबीवेन जडछोकादिकोंबिये सोसंकल्पसेभयेनहीं | ⊴ गरगक्तारी कुझउदे ॥ और स्नगोदिकडोक तथाष्ट्रश्रीआदिकभूत जिसचराचरिषक्उरपन्नकरे हैं ॥ साविषकीउरपति संकरपरूपिनि . ४ गीगारोगोगोगोगिगोगोगोगोगोगोम्बर्गानरी गिषायकारकेअन्ययन्यातरेककालि यहनित्तदीतासंकल्पकाकारणसिद्धहोषेहे।। ओर या रागीनिंगं यहार्कत्यही मर्कमत्वाकारणहे ॥ यतिं सोतंकरूप तामनतेंअधिकहे ॥ ऐसे संकर्पक्षं जोषुरुप त्रह्मरूपकरिकेडपासनाकरे| . ३ ॥ गीएमा मांकुमों गि रिहत नयानाश्तरेरिहत नयाजनिश्यतातिरिहत ऐसेलोकोंक्र्यातहोंवेदेशऔर सोजपासकपुरुप आपभी सगेदुः गंंं। गिनगोरै । गिपानाग्रीगिरितग्रेगीत्राव्या अतिश्वतात्रित्रोष्ट्रीश्राअवतासंकर्पते सामान्यज्ञानरूपचित्रकीअधिकता विषेष्र मगं की गमा महुष्दी हो । से कर्ष्य निमा या मगत्की उत्पत्ति हो ने महिते छिकों के तथाभूतों के संकर्षकरिकेतो बुध्डित्पन्न हो | १८३१1णैनक महिनार्याष्ट्रियार्षक्र काक्ष्मकारण्डपकारिक कथनकऱ्याजीसंकल्पद्रीसिसंकल्पभी तभीहों |

ग्ननोह शद्वाप्तरेक अवणकरे हैं।। ताचित्तवाङ्युरुपने विधानकरेजे गुरुत्व उत्तमवर्णत्व आदिकधर्मे हैं ।। तिनधर्मोक्रमी यहछोक श द्वापूर्वेक अंगीकारकरेहें ।। याकारणते यहअनुसंधानक्ष्मित्त तासुंकल्पतेअधिकहे ।। ऐसेचित्तक्रं जोयुरुप ब्रह्मरूपिकडपासनाकरे

हैं ॥ तापुरुपक्षं तासंकरपकीचपासनातेभी अधिकफठकीमापिहोंगेहैं ॥ २ ॥ अब ताचित्तें च्यानकीअधिकताविपे युक्तिकावर्णनकरें हैं॥ ॥ हेनारद् ॥ स्वगंछीक अंतरिक्षठोक भूमिठोक यहतीनोंठोक तथाआकाशादिकपंचभूत तथाहिमाज्यादिकपर्वत तथादेवतावोंके

े समान शमदमादिकसापनसंपन्नमन्जय्य यहसंपूर्णं निश्चलतारूपकस्किस्यितहुष् ध्यानकरतापुरुषकीन्याहं प्रतीतहीं हें ॥याकारणतें सो ध्यान अत्यंतशेष्ठहें ॥ और याळोकविषे जेष्ठरुप आषणेज्ञमदमादिकगुणोंकरिकै यासवैमनुष्याविषेपुष्यताक्रेपासहरहें॥तेषुरुप ताध्यानके

यस्किपितफटक्ष्राप्तहुषकीन्याई जानणे॥ताष्यानतेषिना इसजन्मिषिप तथाजन्मांतरिषेपे सीमहानतारूषफट प्राप्तहेषिनहीं॥और याद्यक विषे जेपुरुप सर्वेदा प्रापेद्रपणाँकाहीकथनकरतेरहतेहाँ॥तथा सर्वेदा निंदाकरतेरहतेहैं ॥तथा अन्यपुरुपोंके अपकारिषेपे तथाकछहिषेपे जे

४) पुरुपसर्वदा उद्यमवाटेहोंवे हैं।।तेपुरुप सर्वमनुष्योंविप अपमजानणे।।ऐसेअथमपुरुप ताष्यानकेअभावतें सर्वदाविसेपयुक्तिचित्तवाटेहोंवें हैं।। ॐ १) ऐसेचित्तकेविसेप्कूतेयान्वाटेमहानपुरुप ग्रासहेविनहीं।किन्दु तेष्यानवाटेमहानपुरुप ताष्यानकेप्रभावतें सर्वदा मान्यद्वांवें हैं।। याकारणेतें

🎳 है॥ ५॥ अम ताप्यानते विज्ञानकीअधिकताविषे युक्तिकावणैनकरे हैं ॥ हेनारद् ॥ ऋगवेद्तेआदिछके अद्भव्यज्ञपयैत जितनाकीवाक् वियोग्य नोनानायकारकाशब्रहो।ताअब्रिविस्थितने मधुर अमञ् छवण कटु कपाय तिक्त यहपट्पकारकेरमहै।।तिनपट्रमांकृंभी यहपुरा |इद्रियकाविषय पूर्वकथनकऱ्याथा॥तिनसपूर्णंपदार्थोक् तथातिसत्भाभिभिष्कपदार्थोक् यहपुरुप ताविज्ञानक्रिकेजानेहै॥कहिते भक्षणकर प ताविज्ञानतंहीजानेहैं॥तथाइसछोक्के तथा परछोक्के सर्वेच्यवहारोंकुंभी यहपुरुप ताविज्ञानतेहींजानिहा।याकारणते सोविज्ञान ताष्यान

्री परअर्थ इसीप्रकारके याप्रकारकेनिअयकरणेहारेप्रकपकानामबोद्धांशीर तानिअयकरेडुए विहितअथंके अनुष्ठानकरणेहारेपुरुपकानाम १/ फिता है ॥और तिनिविहितकमें किफटक्रे साक्षात्कारकरणेहार्प्रकपकानाम विज्ञाताहै ॥ इसपकारकेसाथनोंकीपरम्परा याप्रकपक्र बटक १०| रिक्हीपासहोंपे हैं ॥ याकारणेते सोवङ ताविज्ञानतेश्वहों किंगास्वर्गङोक अंतरिक्षङोक भूमिछोक यहतीनङोक तथाआकाशाहिकपंच ॥ तिससंभनंतर मीपुरुप मंताहों है ॥ तिसतेंअनंतर सीपुरुप बोद्धाहों में है ॥ तिसतेंअनंतर सीपुरुप कत्ताहों ने है ॥ तिसतेंअनंतर सो ्री ताल्यगहारिषेषुकुशञ्तारूपजोज्ञानहै तिसज्ञानविज्ञानकरिकेसंपद्मञोकों के प्राप्तहोत्रे हे ॥ ६ ॥ अच ताविज्ञानते बञ्कीअधिकताविषे यु १) किकावणनकरिक्षाहेनारद्यायाङोकषिषे एकही बञ्जबनुषुक्ष आपणेबञ्करिके ताविज्ञानधुक्तपकश्तपुक्षों के क्षायमानकरे है। १) बञ्जानपुक्षपक्षी याष्ट्रपतिके पारणकरणेहारा भूपतिहोते है ॥ और सोबञ्जानपुक्षपही प्रथमते उद्यमसञ्जाहि है ॥ ताब्धमर्तेअनंतर सो १) पञ्जानपुक्षपु गुरुआदिकोकेसेबाकरणेहिपेसमर्थहोते है ॥ तिसतिअनंतर ताग्रक्कीसमाविष्पीतिमानदुआसोषुक्षप तिनग्रकशादिकोकसमी 🎖 पुरुप पिद्माताहोपे है ॥ इहाँ उपदेशकरणेहोरपुरुपोके परीसारूपदर्शनकेकरणेहारपुरुपकानाम द्रघाहै ॥ और तिनगुरुवों में कथनकन्या 🕅 १) तोअर्थ हे ताअर्थक्वश्वणकरणेहारपुरुपकानामश्रीताहै।और ताश्वणकरेहुएअर्थक़े ग्रुक्तियों से चिंतनकरणेहारपुरुपकानाममंताहै।।ओर । गमनकरे है । तिसतेंअनंतर तागुरुकेसमीपनिवासकरणेविषेत्रीतिमान्हुआ सोगुरुप झ्टाहोंचे है । तिसतेंअनंतर सोगुरुप श्रोताहोंचे है

ैं। शिननटोसंअपिक्ट्रे ॥ ऐसेतेजक्कं जोषुरुप ब्रह्मरूपक्सिकेंडपासनाकरें हें ॥ ताषुरुपक्कं महाच्फलकीप्राप्तिहों हें ॥ १० ॥ अय तातेजते । आकाराक्षी अधिकतानिपे प्रक्रिकामिक्टे हें हेनारद् ॥ तेजनाधुतिजादिक्के जितनाक्षीयहनानाप्रकारकाजगतहो। सोसंधूर्णजगत् याआ । जारातिकों स्थातकात्रकों सोआकार्यक्षि ॥ किया ॥ यहदेहधारीजीय याआकाराक्षेत्राध्यपक्षि । । किया । यहदेहधारीजीय याआकाराक्षेत्राध्यपक्षि । । किया प्रक्रिक्तिकों से ॥ प्रत्यापक्षेत्रकेत्राप्तिक प्रत्युत्वरूपकर्षकेताम । अस्तिक प्रत्ये किया तिससुखुङ्खिङ्खिङ्गिक्रिमा । A TOTAL CONTRACT ASSESSMENT OF THE PARTY OF ्रकेर है। ५ ॥अग रिनक्तकों में राक्तिकरिक्तारिक क्रिक्टियारिक प्राप्तिकरूप । [|तिक्तकांत्रिक्तिक || ग्रेसिक्क बोपुरूप ब्रह्मस्परिकेणासनासरे है || त

है। संग्रामहोग है। तात्रामाश्वनित्र किसोभीकार्यकीसिद्धिबिनहीं ॥ याकारणतेभी सोआकाश तातेजतेअधिकहैं ॥ ऐसेआकाशक्

| मन्गोकत्पहाँगे हैं।।१३।।हेहिष्य।|हेह्यकारसोनारद्धुनिताभगवाद्सनत्कुमारकेप्रति नामतेकोनअधिकहै इत्यादिकचयदिश्प्रश्रकरतास

भूगतमारिमाटमारिकपंत तथाइत्राविकदेगत तथामतुष्यादिकजेगमप्राणी तथावृक्षादिकस्थावरप्राणी यहसंपूर्ण वट्छं जोजपिकारिक्वे क्ष क्ष के १३ कि ११ पटनिता कि ११ पटनित वि ११ पटनिता कि ११ पटनिता कि ११ पटनिता कि ११ पटनिता कि ११ पटनित कि ११ पटनिता कि ११ पटनिता कि ११ पटनिता कि ११ पटनिता कि ११ पटनित कि ११ पटनिता कि ११ पट

ै निननगिभाषके ॥ गोनेनके नोपुरुप ब्रह्मक्षिकेडपासनाकरे हैं ॥ तापुरुपके महाप्षठकीप्राप्तिहोंने हैं ॥ ९० ॥ अच तातेजोंने १ आज्ञानीशिकनाति गुक्तिकावर्णनकरे हैं हेनारद् ॥ तेज्वाधुतेशाहिङ्के जितनाकीयहनानाप्रकारकावगतहै॥ सोसंप्रणेजगत् याशा तोपुरुप प्रद्रावपक्षिकेचपासमाक्री है ॥ सोपुरुप विस्तारप्रकाशकास्कियुक्तकीर्तिमान्छोकोँक्ष्प्राप्तदोषे हैं ॥ ११ ॥ अय ताआकाशति | ग्यानकीशपिकतापि युक्तिकानिरूपणक्री हैं ॥ हेनारद् ॥ याछोकविषे यददेहधारीजीव पूर्वअञ्चभवकरेहुए आकाशादिकजगत्के ग्यान्सीर्सी उत्तर ताआकाशादिकजगत्कीकरूपनाक्री हैं ॥ तथा यहदेहधारीजीव स्मरण्ते वाकादिकहंद्रियोकेव्यापारोकाशा भंकृत्रमहान है ॥ ताआहाज्तिमिना किसोभीकाष्कीसिद्धिबेनिकी ॥ याकारणैतेभी सोआकाज्ञ तातेजैतेअधिकहैं ॥ ऐसेआकाज्ञ 🏻 रमक्रें ॥ नमा तारमरण्तेहीं यहनीय पुण्यपापकमकेपुलडु:खरूपफल्क् प्राप्तहोंने है ॥ तमा तासुलडु:खकेसापनोंक्षं प्राप्तहोंने हैं ॥ रमरन्तिना किंगीभीकायंकीसिद्धिहोनिहीं ॥ याकारणते सोस्मरण ताआकाकातेंअभिक्हें ॥ पेतस्मरणक्षं जीपुरुप बसरूपकरिकेड माशोगंत्र स्पितहों हे ॥ याकारणते तावायुमहिततेजते सोआकाश्वभिकहे ॥ किंवा ॥ यहदेहधारीजीव याशाकाशक्षेत्राथयणकरि ग्री गामारिकर्दियोक्रियागारीक्र करे हे ॥ तथा पुण्यपापकर्मके सुख्ःसरूपफ्लक्षेत्राप्तहोषे हे ॥ तथा तिससुसद्धःसरूपफ्लकेसाथ गमनामें है।। तोपुम्प तास्मरणके विषयभूतत्र बेपदायों विषे स्वतंत्रतारू पफळ्छं प्राप्तहों वे ।। १२ अय तास्मरणते कामनारू प्रभा

मानामारितिताहोने हे ॥ सानिष्कामपुरुप तास्मरणक्षंभीकरेनहीं ॥ तथा इसरिकिसीव्यापारक्षंभीकरेनहीं।याकारणते क्रिक्र । ऐसीमाहाहं जोष्ठरम् महाहपकरिकेटपासनाकरेहे ।। सोष्ठरप सर्वमनवांछितपदायोंक्रमातहों है।।तथा भिकतामिषे गुक्तिकावणनकरे हैं ॥ हेनारद ॥ याछोकविषे जोपुरुप कामनारूपआकाशकरिकेशुक्तहोंवे है ॥ सोआश्रावान रणकारिक सर्पुष्ठवपापकमाहिकरहे ॥ तथा तापुष्वपापकमानि सुखदुःसरूपफल्कभोगनासतै दोनोलोकोनिष्प्रमणकरहे

॥ मीतरन मन्त्राच्या

0 ्या ॥ और तोभगवान्तमनद्धमारभी तानारदकेप्रति नामतैवाक्किकिहें इत्यादिकत्रयोद्गुडत्तर कथनकरताभया ॥ तथा सोभगवान् १ मनद्धमार तानारदकेचित्तविपेटोभडत्पप्रकरणेवासतै तिनवाकादिकोकेचपासनाजन्यफटोक्स्मी तहीतहाँ कथनकरताभया ॥ तिसतै । १ अनंतर तोब्रद्विमाननारदुस्ति तासनत्क्रमारकेप्रति युनन्यप्रकारकामश्र करताभया ॥ हेभगवन् ताकामनारूपशाज्ञातै कौनअधिकहै ॥ इसप्रकार तानारदकरिकेषुट्यहुआ सोसनस्क्रमार यापकारकावचनकहताभया ॥ हेनारद् ॥ यासवैजीवॉर्ने आत्मारूपकरिकैनिश्चयक=या

जोप्राणं ।। सोप्राण ताआशातिआधिकहै ।। अव ताप्राणोंकीअधिकताविषे युक्तिकावर्णनकरें हैं ।। हेनारद् ।। जैसे रथकेचककेजेअरोहें ।। तेअरा तानककेनासिकेआशितरहें हें ।। तैसे यहसंप्रणेषिय प्राणोंकेआशितरहें है ।। कहिंतें यहप्राणही सर्वकारकरूपहे ।। जैसे देवद्ताना मापुरुप अथकरिके प्रामक्र गमनकरेंहैं ॥ यास्थळिषिप गमनिक्रियाकाकर्ताजोद्वेषद्राहै ॥ तथा तागमनिक्याकाकारणरूपजाअथहें ॥तथा तागमनिक्याकाकमेक्पजोयामेहै ॥ यहतीनोप्राणक्पहीहैं॥तथा यहपुरूप सुपात्रवाह्मणकेताहैं गौ देवे हैं ॥ यास्युर्कविष्मी दानक्पिकिया

्रिप्रेपरोगित दुसरेडोद्धमानपुरुप याप्रकारकेवचनकहे हैं॥जिनपितामातादिकमहानपुरुपोंका तुं वाणीकरिकेतिरस्कारकरेहें ॥ तिनमहान् १ प्रिपोंका तुमने वपकन्याहे ॥ कहिते उत्तमपुरुपोंका जोवाणीकरिकेतिराद्रकरणाहे ॥ सोनिराद्रही तिन्डत्तमपुरुपोंका विनाश १ हित्तिपुरे ॥ योते दे पित्रहोंहे ॥ तथा मात्रहोंहे ॥ इत्यादिकवचन तेछोक तापुरुपकेशति कथनकरे हें ॥ और तिनपितामाता तामाणते भिन्न याङोक्षिपे किचित्मात्रभीनहीं है ॥ अब याहीअथैकूछोकप्रसिद्धअन्वयन्यतिरेककरिकेरडकरेहें ॥हेनारद् ॥ याङोक्षिपे जभीकोईपुरुप ताप्राणकेविद्यमानद्वुष आपणेपितामातादिकोकेश्रीरकुं वाणीमात्रकरिकेभी तिरस्कारकरेंहै ॥ तभी तातिरस्कारकरणेहरि निदेहधारीजीवहैं।तिसंपूर्णजीव प्राणरूपही हैं।। काकत्तोरूपगोपुरुपंहै ॥ तथा तादानरूपिक्रयाका संप्रदानरूपणीत्राह्मणंहै तथा तादानरूपिक्रयाका कर्मरूपजोगोहै होहतथा पिता माता आचार्य बाह्मण आता स्वतास्त्रया जाया घुत्र इसतेआदिछेके जितनेकदिहथारीजीग्हें।तिसंपूर

तीक्ष्णकाम्रसे

तिनिषतामातादिकोंकेशरीरकं मदान्अगिषिषे

田田

यहप्रकृप

<u>प्राणोंकेनिगैमनहुएत</u>ेंअनंतर

ीवारंवार वेपनकरिके दम्पकरे हैं ॥ तभी तादाहकरणेहारपुरुपक्ष यह छोक पुण्यकर्ता कहे हैं तथा पिता मातादिकाँका भक्तकहें हैं ॥ या||ढे ||प्रकारकाअन्वयवतिरेक यासर्वेछोकविपे प्रसिद्ध हैं। ताअन्वयन्वतिरेककरिके यहप्राणही तापितामातादिरूपसिद्धहेंवे हे ॥ हैनारद ॥||४| विपेजोपुरुप याप्राणकूंदी सर्वकारकरूपदेले है ॥ सोपुरुपद्दी अतियादीहोंने हैं॥कहिंतें सोपुरुप प्राणकूंदी सर्वे तेंअधिककहेहैं॥तारपर्ययहा॥|८ याटोकविपे जोपुरुप किसीड्सरेपुरुपकेमति में तुमारापिताहुं याप्रकारकावचन जभीकहेहै ॥ तभी तापुरुपकेप्रति तू मर्यादाकाअतिक||४ | मणकरिके किसवासतें यहवचनकहताहें याप्रकारकाउपाठंभ छोक देवें हैं।। परंतु सोपुरुप में तुमारापिताहुं याप्रकारकेवचनमाञकहणे | कि | किसिके मुख्यअतिवादीहोपेनहीं।। किंतु सोपुरुप गोणअतिवादीहोंगे हैं।। काहेंतें तापितातिभिन्न आचार्यादिकचहुतपदार्थ वाकीरहतेंहें।। | कि | तिनोक्ने तिसपुरुपनें आत्मारूपजान्यानहीं।। और जोपुरुप पितामातादिकसर्वपद्यक्ष्पणमें हुं याप्रकारकावचनकहेंहे।। सोपुरुपकी | कि | अस्ते।। तेभि सोप्राणात्मवादीपुरुप मेंअतिवादीमहींहें याप्रकारकावचन कदाचित्भी नहींकयनकरें।। किंतु सोप्राणात्मवादीपुरुप में | कि | अतिवादीहें याप्रकारकावचन निःश्केहहाइकैकथनकरें।।। हिंशिष्य ।। इसप्रकार जभी तासनत्क्ष्मारभगवान्तें नारदकेप्रति पाणोंकीओं | स्पिकताकथनकरो ॥ तभी सोनारदमुनि ताप्राणतैपरेतत्त्वकेषूछणेविषे असमर्थेहुआ तुरणीभावक्षेत्राप्तहोइके घुनः प्रश्नरणेतेउपरामहीता। १ भूषा ॥ काहेतै याङीकविषे जिसपुरुपक्षे जिसपदार्थका सामान्यक्ष्यतैज्ञानहोवे है ॥ सोपुरुपही तिसपदार्थकेविज्ञेपक्ष्यजानणेवासतै प्रश्न | १ 🏄 गहाचधुआदिकइंद्रियोंकरिके जितनाकीव्यवहारहों वेहैं॥तथा अंतरमनबुद्धिआदिकोंकरिके जितनाकीव्यवहारहोंने हें॥तासर्वव्यवहारकाठ 🖟 ||हे ॥ सोतत्व मनका तथावचनोका तथाप्रत्यक्षादिकप्रमाणोंका अविषयहै ॥ यति ताप्राणतेषरेतत्त्वक्नं सोनारद नहींजानताभया ॥ याका||ठु 🌿 करें है ।। तासामान्यज्ञानतीनमा विशेषरूपकाप्रश्रहोनिन्हीं ॥ जैसे यहपुरुषबाहाणहै याप्रकारकेसामान्यज्ञानहुएतेंअनंतरही यहपुरुष किंग्डाह्मणहे याप्रकारका विशेषमश्रहों है ॥ सामान्यज्ञानतिविना विशेषरूपकाप्रश्रहोंवनहीं ॥ सोइहांप्रसंगविष प्राणीतिष्रेजीतत्व Marien

वाय्सनस्छमार कृपाकरिकेयुक्तहुआ तानारदमुनिकेत्रति आपही ताप्राणेतपरेतत्तकाउपदेशकरताभया ॥ सनत्कुमारउवाच ॥ हेनारद प्राणकेहानितेही सोआतिवादीपणाहों है यहतुमें निश्चयकरनानहीं ॥ काहितें ताप्राणतेंपरे जोकोईअधिकवस्तुनहिंहीता ॥ तौ ताप्रा

े सत्यनस्तुकविचारतिवना तुमने आपक् कृतकृत्यमानिक स्थितहै।णीनहै। ॥ होशिष्य ॥ इस्प्रकारिकविचन जाना आपण्यात्राप्त १) निकेशित कथनकऱ्या ॥तभी सीनारद्कुनि तासनत्कुमारकेपति पूर्वकीच्याहै याप्रकारकाप्रश्न करतासया।हिभगवद् तासर्यक्तिकेपनिया ९) कीमैं इच्छाकरताहू॥आपक्रपाकरिके इमस्प्रति तासत्यवस्तुकाउपदेशकरो॥हेशिष्याजिसेत्रास्त्रास्त्राप्त्राचानस्विचास (दक्षेत्रति पुनःयाप्रकारकावचनकहताभया ॥ हेनारद् ॥ ताप्राणतिंपरे जोसत्यवस्तुहै ॥ सीसत्यवस्तुही तुमरिक्षं जानणेयोग्यहै ॥ ता जीपुरुप निरंतर तासत्पवस्तुकाही कथनकरेहै ॥ तिसीपुरुपक्चं तुमनें मुख्यआतिवादी जानणा ॥ हेझिष्य ॥ सत्पवस्तुकेकथनकरणेहारा हपक्रिकेकथनकऱ्याहै ॥ और जीपरब्रह्म याअच्यायिषियेआगे सुल्रह्भपकरिकेवर्णनकरणाहै ॥ तथा जीपरब्रह्म नामतेंठेंके प्राणपर्यत सर्व विश्वरूपकरिकेकथनक≂याहे ॥ सीपरत्रहाही तासत्यज्ञब्दकाअथेहे ॥ याप्रकारकेअभिप्रायक्ष्मनविपेराखिके सीभगवान्सनत्छमार ताना सत्यनस्तुकेविचारतेविना तुमने आपक्कं कृतकृत्यमानिके स्थितद्दोणानहीं ॥ होज्ञाष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी तासनत्कुमारने नारदस्र पुरुपही मुख्यअतिवादीहोंने है याप्रकारकेवचनकरणेहारे तासनत्कुमारका यहतात्पर्यहे ॥ जोपरत्रह्म पूर्वअध्यायिषिपे याजगतकाकारण् णकेज्ञानते अतिवादीपणा सिद्धहोता॥ परंतु ताप्राणतेभी सत्यवस्तुअधिकहै ॥ यातें ताप्राणकेज्ञानतें अतिवादीपणाहिविनहीं॥

नि ।साफात्रनकरचन कहताभया।तिसे किन्नान १मनन२.शन्दा३निष्ठाशक्रति५.सख६्यापदपदायाँकोजिज्ञासाक्षेत्रनपत्रकरणेकाँ

Carlotte of the contract of th

🔻 गर्गनां है कथनकरतास्या ॥ निनवद्वचनिहंश्वणक्ति सीनारसुनिभी वासनत्कुमारकेशति पट्नार प्रश्नकरताभया॥ तारपर्ययह ्र ॥ हेभगतम् में तासत्तरत्तेकेनानपेकीइच्छाकरताहुँ इसप्रकारकाष्यम्यश्रकिष्के तिसतेंअनंतर में विज्ञानकेजानपेकीइच्छाकरताहुँ इत्या \iint रिकपट्यक्षकरताभया ॥ इहां आनंदर्स्यरूपसत्यनस्तुतो उपेयहे ॥ और दूसरेषिज्ञानादिकपट्पदार्थतों उपायरूपेंहें ॥ तथा पूर्वपूर्वनस्तु ||४ क्यानिकासाशम्कप्ते ॥ तहां उपायक्रिकियाप्तक्षेणयोग्यवस्तुकुं उपेयकहें हें ॥ याप्रकारकीविक्रेपताकेहुए तिनोषिपे पुनरुक्तिदोपकी||४ रियातिमधापते स्पर्वे । यो व मानकारकाल्य मानकार्थिक मानकार्थिक नामुखानि चपायक्ष्पताहै ।। और स्वभावसिद्धतत्यक् 🎼 १ कारिक नामुक्षिपे अपेयहप्ताह ॥ अव तिनीज्ञानादिकपद्रपदार्थोकास्त्रह । तथा उत्तरउत्तरपदार्थिविपे पूर्वपूर्वपदार्थेकप्राप्तिकीसाथन | ०
 १ मा निक्रपणकरे ह ॥ हेनारद ॥ नीपुरुष तासत्यस्त्रह प्रत्यस्त्रां प्रत्यक्षानति ॥ सोपुरुष्द्री तासत्यवस्त्रका स्पर्करिकेयनकरे है ॥ता । गःगग्नागेनानमिरीहतपुरुष तासत्यवस्तुका कथनकरिसकेनहीं॥ यांते यहजान्याजावे हे ॥ तासत्यवस्तुकेकथनविषे तासत्यवस्तुकाप्र||५ ्कारितान देरिक्त । पार्तियहजान्याजाविद्दे । सोमनन ताविज्ञानकाकारणहे ॥ २ ।। और हेनारद् ।। गुरुशास्त्रकेउपदेशियेषियासरूप \iint ं गाथखाँ ॥ ताथखाराणपुरुपदी तामननकरणेनिषेष्ठतहोषे है ॥ ताथ्हातिरहितनास्तिकपुरुष तामनम्षिषे प्रमुत्होषेनहीं।यतिष्हजा||५ स्यक्षमाणरूपाँगतानदीकारणं है ॥ ३ ॥ और हेनारद नानाप्रकारकीयुक्तियोंकिस्कि तासत्यवस्तुकार्ष्तिनरूपजोमननहे ॥ तामननक∥्रू िन गभी तामस्यरस्त्रष्टपप्रमेयके असंभाषनाकीनिशृतिहोषे हैं ॥ तभीही तासस्यवस्तुकाषिज्ञानहोषे हैं ॥ तामननतेषिना सोसत्यवस्तु नगतांसी॥साधदा तामननकाकारणहे॥शाओर हेनारदा[यहवेदांतशाझ जीवत्रलेकभभेद्सँकथनकरे है अथवाभेद्कूकथनकरेहे याघकार| गी गाप्रमाणगतशर्भभायगदे॥ताअसभायगाकृषिष्टत्तकरणेहारीतथाअद्वितीयब्हायिषे तिनवेदांतोकेतात्पर्यकृषिश्चयकरावणेहारीजे युक्तिया

्रिंगानिगुक्तिग्नितनकानाम निष्ठाई ॥ ऐसीनिष्ठावाट्यपुरुषदी ताश्रद्धावाट्याहोंचे हैं ॥तानिष्ठातेरहितपुरुषक्रं साश्रद्धाहोंवेनई। । याते 🛚 ¶द्रताःगातांगे हैं ॥ सामिष्ठा ताश्रद्धाकाफारणहै ॥ ७ ॥ और हेनारद ॥ यज्ञादिकजेनहिरंगसापनहें ॥ तथा ज्ञमदमादिक जेअंतरंगसाथ∥क्ष

30 92 नहैं॥तिनदोनोंप्रकारकेसाथनोंकाजोअनुधानहै वाअनुधानकानामकृतिहै॥जोपुरुप याप्रकारकीकृतिकरिकेयुक्तहोंने हैं॥सोपुरुपही अंतःकर णकोद्यक्ति तथाएकायता किरिकेयुक्तहुआ तानिष्यातालाहोंने है ॥ ताक्रतितिनिना सानिष्याहोंनेनहीं ॥ यति यहजान्याजांने हे ॥साक्रति ता ॥ यद्यपि दुःसक्नमावकोइच्छाक्रिकेभी याछोक्तोंकी निष्ठाकां एए है।। ५ ॥ और हेनारद् ॥ याङोकविषे जोष्ठरुप सुलरूपपुरुपाथकेप्राप्तिकीइच्छाकरे है ॥ सोप्रुरुपही तिनवहिरंगअंतरंगसा

े केवचनों इंशवणकरिके सांसारिकमुखतें विरक्तहुआ सीनारदमुनि तासांसारिकमुखक् दुःखपक्षिषेपावताहुआ मुख्यमुखकीनिज्ञासा प्रगट तें याजीबोंकेइच्छाकाविषयहोंबेंहे ॥ यातें यहजान्याजांवे है ॥ सोछल ताकृतिकाकारणंहे ॥६॥ हेशिप्य ॥इसप्रकार तासनत्छमारभगवान् यासंसारिवेपे यानीबोक्कं विषयों ते नोसुखप्राप्तहों है ॥सोविषयनन्यसुखरूपनहीं है॥किंतु सोविषयनन्यसुख दुःखरूपहीहै ॥ कहित याले क्रमीक्षकीप्राप्तिहोषे याप्रकारकीकामना जिसपुरुपकेचित्तिषिपैहै॥तिसपुरुपने तासुखकाना तिनसापनीषिपेत्रद्दतिहोने है ॥ तथापि सोदुःखाभाव स्वतःपुरुषार्थरूपनहीं है ॥ कितु सोदुःखाभाव सुखकेअभिन्यितिकासापनरूपहोणे स्तवस्वरूप अवइयकरिकैजानचेयोग्येहै ॥ हेभगवम् ॥ जिससुखकेहानितेमोक्षकीपाप्तिहोंमें हे ॥सोसुख यासंसारिनेपप्रसिद्धदेनहीं । पनोक्न करेहै ॥ मुसकीइच्छातैविना कोईभीपुरुप तिनसाधनोविषेप्रवृत्तहों नहीं ॥ 🎉 करताभया ॥ नारदंडवाच ॥ हेभगवन् ॥ हमरिहैं

तोऐसादेखणीबिपेआबतामहीं ॥ किंतु यहविषयजन्यसुख आषणीअप्राप्तिकाछविषेभी याजीवों ई दुःखकीहीप्राप्तिकरे है ॥ और आपणिव निपेभी अन्ययाहोवैनहीं ॥ तेसे यहविषयजन्यसुखभी जोसुखरूपहोंवे॥ तौ यहविषयजन्यसुख किसीकाञ्मेभी दुःसरूपनहींहोणाचाहिये॥ कविपे जिसवस्तुका जोस्वभावद्देवि है॥ तिसवस्तुका सोस्वभाव कदाचित्भी अन्ययाहोवेन्द्री ॥ जैसे अग्निकाउप्णस्वभाव किसीकाङ

४ गोगकारुमिभी याजीवोकू दुःखकीहीप्राप्तिकरे हैं ॥ इसप्रकार आदिशंतिवेषे दुःखकीप्राप्तिकरणेहारा यहविषयमुख मध्यकारुविषे याजी ४ । १ वोकू मुखक्र किसप्रकारहोयेगा ॥ कितु आदिशंतकीन्याई मध्यकारुविभी सीविषयजन्यमुख दुःखरूपकृति ॥ हेमगवन् ॥ ऐसेदुःखरू १ वोकू मुखक्र किसप्रकारहोयेगा ॥ कितु आदिशंतकीन्याई मध्यकार्जक्ष्यक्ष अत्रात्त्रहेश ॥ जैसे याङोक्तिर अक्ष्यकार्या यज्ञीक

🏿 🗷 अस्ति ।। तथापि परिपक्तमणिये सोशस्त्रकाप्रहार सुसक्ष्यहों है केप्रतीतहों वेह ।। तेसे यहविषयजन्यसुख यद्यपि वास्तवते दुःखरूप | हैं। तथापि ताअज्ञानकेनशते यहविषयमुख यानीबोक् मुखरूपहोङ्केप्रतीतहोनेहे ॥ यति हेभगनन् नोबास्तवमुखहे सोहपरिपति क | च्छेत्तरिहत जीव्यापकवस्तुद्दे ॥ ताबस्तुक्रंशी बिद्यान्गुरुष सुखरूपकहेंदें ॥हेनारद् तिनसवैपरिन्छेद्तिरिहतहोणेते जिसवस्तुक्रं अतिने है। भूमा याशन्दकरिकेष्यनकन्याहे ॥ ताभूमायस्तुक्रही तुं सुलक्ष्यकरिकेनान ॥ ताभूमतिभित्र सर्वेपदाये दुःखरूपही है ॥ हेनारद ॥ जो थ्रीयनकरो ॥ हेदिाच्या।इसप्रकार जभी तानारदमुनिने तासनत्कुमारभगवानुकेपति मुखकारनुरूपष्ट्ञणातभी सोसनत्कुमारभगवान् तानार ्रिकेप्रति तागास्तगमुसकारम्बर कथनकरताभया॥सनत्कुमारवग्ना। हेनारद् ॥देशपरिच्छेद् काळपरिच्छेद् नस्तुपरिच्छेद् यातीनपरि 🎖 |तुमारेक्रं तावास्तवसुस्केस्वरूपनिर्णयकरणेकीइच्छाद्दोवे ॥ तो तुं ताभूमापदार्थकेचानणेकोइच्छाकर ॥ डेशिष्या।इसप्रकारके तासनत्क्र |मारभगगात्केगचनोंक्षेत्रक्षकारिके सोनारदमुनि तासनत्कुमारकेप्रति ताभूमापदार्थेकापश्रकरताभया ॥ तानारद्केप्रश्रक्षेत्रवणकरिकै| ॥ तहुआ यहीगद्रानपुरुप आपणेतिभिन्नक्ष्पकारिके किसीभीपदार्थक्षे नेबईद्रियकरिकेदेखतानहीं ॥ तथा श्रोचइद्रियकरिकेश्रवणकरतानहीं॥ नारवाजातमने तुम्होरेपनि सुलंक्पभूमा कथनकन्योहै॥सोसुलक्पभूमातौ मरणादिकसर्वेविकार्रेतिरहितहै ॥ याँते सोभूमा अमृतकपहै॥ और ताभूमातिभिन्न नितर्नेकीअल्पपदार्थहै ॥ तेअल्पपदार्थतौ तिनमरणादिकसर्वेविकार्रोब्लेडेशियाँतै तेपदार्थं मन्पैरूपहै ॥हेनारदा। ऐसे हैं।तोभगगान्सनस्कुमार तानारदेकेप्रति पाप्रकार ताभुमाकास्वरूप कथनकरताभया ॥ सनस्कुमारज्जाच ॥ देनारद् ॥ जिसतत्त्वविपेस्थि %। तापत्रापं अरुपहोग्दे ॥ तथा दुःरारूपहोग्दे ॥ तहांश्रीत ॥ द्वितीय्रोद्वेभयंभवति॥अर्थवह॥आत्मातिद्वितीयवस्तुतेभयकीप्राप्तिहोषे है ॥ हे 🏅 । गुराह्मभूमाहं नभी यहअधिकारीपुरुष ग्रुरुशाझकेउपदेश्तेंबानेहे ॥ तभीही यहअधिकारीपुरुष ग्रुष्पअतिवादीहोंनेहे ॥ ताभुमातिभित्र तिया पनकारिकेनाणतानहीं ॥ सीतत्नही भूमाशृब्दकाअये हैं ॥ तथा मुखशब्दकाअये है ॥ और हेनारद ॥ जिसपदार्थेकेबुद्धिपिआ ीकुरतुष यहपुरुष आष्णेआत्मातिभिन्नपदायाङ्क नेत्रईद्रियक्रिकेदेखेहै ॥ तथा शीत्रईद्रियक्रिकेश्वणकरे है ॥ तथा मनकरिकेजाने है 

प्राणादिकोंकेहानतें यहपुरुप मुरुपआतिवादीहोंमेनहीं ॥ यतिं तामुरुपअतिवादीपणेकीप्रापिवासते याअधिकारीपुरुपों ने तामुखरूप 🔯 अ॰ 9२ ्री भूमाकुअन्द्रयक्रिकेलानिया ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी तासनत्क्रेमार भगवान्ने नारदेकप्रति भूमाकाउपदेशकच्या ॥ तभी सीनारद आपणेमनिषेषे यात्रकारकाविचारकरताभया ॥ यासनत्कुमारभगवानुनै जोहमरिप्रेति क्षस्कष्प्रमाकाउपदेक्कन्यहे।।ताभूमाका कोईआ धारहे अथवा सोभूमा निरापारहे ॥ तहां ताभूमाका जोकोईआधारमानिये ॥ तौ सोभूमाभी घटादिकपदायीकीन्याई परिच्छिन्नहोतिगा ॥

ष्टनकहतामया ॥ सनस्क्रमारङ्गा ॥ हेनारङ् ॥ ताभूमाका जोतु आषार पूछताहै ॥ सो व्यवहारमात्रिषेउपयोगीआथार पूछताहै ॥ अथवा बास्तक्षापरपूछताहै ॥ तहां प्रथमपक्षक्रं जोतु अंगीकारकरे ॥ तो मायाँते आदिछेकेयहसक्प्रपंच ताभूमाकोत्रिभूतिहै ॥ ताबि भूतिकपमहिमाविषेही सोभूमास्थितहोते है ॥ याँते सोविभूतिकपमहिमाही ताभूमाकाआधारहै ॥ शंका ॥ हेमगंवत् ॥ याछोकिपि वि भूतिकपमहिमाका तथा तामहिमाबाछेका परस्पर भेद्ही देख्याहै।।याँते ताविभूतिकपमहिमाते भिन्नदुआसोभूमा पटादिकोकीन्याई बस्तु काआधार इमारेप्रति कथनकरो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार तानारदेकेपश्रक्षंश्र्यषणकरिकै सोभगवान्सनत्क्रमार तानारदकेपति याप्रकारका और ताभूमांक् जोनिरापारमानिये ॥ तौ सोनिराषारभुमा इमारेबुद्धिषिपे किसप्रकारआरूउहोवैगा ॥ याप्रकार्रकीचिताकरिकेयुक्तहुआ सीनारद तासनत्क्रमारकेप्राति याप्रकारकाप्रश्रकरताभया ॥ हेभगवन् ॥ सोसुखरूपभूमा किसआधारविपेरियतिक्प्रप्रप्तहोंचे है

परिच्छेदवालाहोवेगा ॥ समाथान ॥ हे नारद ॥ जैसे याळीकविषे देवदनानामाधुरुपकी गौ अथ हस्ति हिरण्य दास भार्यो क्षेत्र धह है इत्यादिकजाविश्वेतिहै ॥ साविश्वतिरूपमहिमा तादेवदनाधुरुपते भिन्नहुईप्रतितहोवे है ॥ और सोदेवदन्तपुरुप ताभिन्नविश्वतिकेशायित । हुआप्रतीतहोवेहै ॥ तैसे इहां यहमायासहितप्रपेचरूपमहिमा तासुखरूपभूमातें भिन्ननहीं है ॥ किंछ सोमहिमा नाभूमाते | १

ु कादी परस्पर आपारआपेयभावहोंगेंहे ॥ समायान ॥ हेनारद् ॥ जेसे ॥ स्वयंदासास्तपास्वनः ॥ अर्थयह ॥ तपस्वीपुरुप आपही आप्|४| १) येदासंदें ॥ यास्यङीमे एकहीतपस्यियोविषे स्वामीदासभावहोंगेंहे ॥ तेसे तासुसरूपभाका सर्वपरिच्छेदेंतरहितजोआपणास्वरूपेंहे ||४| ॥ ऐसीनारकीशैककिकियनकरणेगासनै प्रथम ताभूमाके तनपदार्थकपकरिकेषणेनकरें हैं ॥ हेनारक् यहतनपदार्थकपमाही इशोदि ||ई शासिपेस्पितहे ॥ तथा तीनकाङोविपेस्थितहे ॥ और जैसे निमेटआकाश विषे गंपर्वेनगरकूर्षिपतहों हैं ॥ तेसे सर्वेमेडरिरहित्याभूमा | ॥ मात्रापणास्तरपदी तामुमान्नामहिमाहै ॥ तास्वरूपमुतमहिमानिपे सोभूमा न्यवहारद्दाप्टकरिके स्थितहोवेहै ॥ ओर ताभूमाका कोई नित्मोरहेनहाँ ॥ और आपणेरगरूपप्रतमहिमानिषे जोताभूमाकीरिषति कथनकरेहि ॥ सीभी व्यम्हारद्रप्टिकुंठेकेकथनकरीहै ॥ ताव्य यासगैगगत्रूपहे ॥ इसप्रकार यासगेगगत्काअधिष्ठानरूपकरिके ताभूमाकूं तुं प्रथम आपणीबुद्धिविपेआरूढकर ॥ तिसतेअनैतर ताभू माकीतटरुगकपताक्रेनिद्यत्तकरणेवासते सीसर्वत्रव्यापकभूमा अहंअस्मि याप्रकार ताभूमाक्छ द्वं आपणाआत्मारूपकरिकेजान ॥ झंका॥हे गुस्तग्जापारं यहदूसरापन्न बोद् अंगोकारकरे सांसभवनहीं ॥ कहिते पूर्वउक्षाप्पार्वास्था स्वरूपतिभिन्नपदायोगिपता सीस्मा कदा प यहदेशकार्टतं आहिटेक सर्क्युट्यह्भपदार्थ किष्पितहैं ॥ और किष्पितनस्तु अधिष्ठानतेभिन्नहोंनेनहीं ॥ याकारण ते साभूमाही ग्हारद्दिकेपारेन्यागकियेते सोभूमा आपारतेरहित निराधारकह्याजाँवेहैं ॥ अब् सीनिराधारभूमा किसप्रकार बुद्धिनिषे आरूउहोमेगा A CHILD MILE AND A STATE AND A

भगग्च॥पिष्टिछप्रअदंकार्षिष्ठिष्काषाचक जोअदंशब्दहै॥ताअदंशब्दका ब्यापकभूमाषिषे प्रयोगकरणा संभवनही॥समाषान॥हेनारद्॥ गयपि अर्दं गाशन्दर्तेअर्दकारकामतीतिहविहें ॥ तथापि ताअहंकारकी ताभूमाविषे साद्द्यताहै ॥ तासाद्द्यताछ्यहणकारिके सोअहं

प्रगिरिकदर्गोरिकागिपे तथा भूत भक्षित्यत् वर्तमान यातीनकार्जोषिपे स्थित जितनेकीदेहघारीजीवहें।तिसंपूर्णजीव प्रथम अहं याप्रकार| काशगुभयकरतेदुएही पश्रात् वचनउचारणादिकन्यवहारोक्करेहैं ॥ ता अहंअनुभवतिविना कोईभीन्यवहार सिछ्होंपेनहीं ॥ यातें यहजा| शन्य गीणीटसणाकारिक ताभूमाकादीयोपनकरेहै ॥ अव ताअहंकारकी तथाभूमाआत्माकी साहर्यता निरूपणकरे हैं ॥ हेनारद ॥

। यहअहंकारही यानीवोकेसवंच्यवहारोकाकारणहै ॥ ऐसासवंच्यवहारोंकाकारणधूत अहंकार जैसे सरीदेशाओं छ तथासर्वेभूत

-: v

=

अ॰ 💸 प्रणियोंक् व्याप्यकरिकेस्थितद्वआहे ॥ वैसे ताअहंकारकाआश्रयरूपकरिकै यहजीवात्माभी तिनसवैदिशाओंक्रं तथासर्वभूतप्राणियोंक्रं व्यापक्रिकेस्यितहुआहे ॥ याप्रकार अहंकारकी तथाभूमाआत्माकी सर्वज्यापकतारूप सांहर्यताहे ॥ तासांहर्यताक्रुअंगीकारक थ अमेर् तत्वमसिआदिकमहावास्योंने प्रतिषाद्नकरीताहै ॥ अव ताअभेर्ज्ञानका जोवन्धुक्तिरूपफ्ठ निरूपणकरे हैं।। हेनारद्।।जैसे क्षि मोअइंशब्द् रुक्षणावृत्तिकरिकै सर्वउपाषितैरहितक्षटस्थआत्माक्षंहीयोषनकरे हैं ॥ तिसीक्षटस्थआत्माका तत्पदार्थरूपभूमाकेमा छिक्षिपे यहअज्ञानीपुरुष नेत्रादिकइद्रियोंकरिके तथासनकरिके सर्वेच्यवहारोंक्रंकरतेडुएभी आपणेमनुष्यपणेइं केतु आपणेमनुष्यपणेकू संग्रयमिषययतरिहितहोहकै सर्वेदा अनुभवकरेहें ॥ तैसे जोषुरुप गुरुशास्नेकेडपेदेशते

हैं।।और सो बिद्रानुष्ठरप झानमोजनादिककाङविपेमी ताआनंदस्वरूपआत्माविपेही चित्तकीशाकिरूपरतिकेथारणकरताडुआ स्थितहों है ।। जैसे कामीष्ठरप विदेशविपेस्थितहुआभी चित्तकी शाकिरूपरतिकूँ सर्वेदा आपणीझीविपेहीरादोहै।।इतेनेक्रिके यहअर्थनीथनकऱ्या पियोकानिस्मरणकरिके मेंआत्मा भूमारूपहुं यात्रकारके संश्यविषययेंतरहितज्ञानक्षेत्रातहोंनेहें ॥ सोनिद्वान्पुरुप वेदांतज्ञास्रके । काछेषिये आनंद्रम्बरूपआरमाबिपेही क्रीडाकरताहुआ स्थितहोषेहैं ॥ जैसे बाङक बाङक्रिसमुद्रायिषेये कीडाकरताहुआ

जीवन्सकपुरुपकी दोप्रकारकीदशाहोंवेंहैं ॥ एकतौ समापिदशाहोंवेंहैं ॥ और इसरी तासमापितंजन्यानदशाहोंवेंहै ॥ तहां तासमापितें

13 2 M

श्रतिनै क्रीलाजन्दक्रिकेक्यमक्ष्यते ॥ और मानग्रोजनादिकज्यवद्तमक्ष्य दमरीजन्यानद्याविषे मोनिदानपक्ष्य जीआत्माकाचित् न

उत्थानद्शाहोंनेहैं ॥ तहों वेदांतशास्रका चित्तमरूप प्रथमउत्थानद्शाविषे सोविद्वानपुरुष जोआत्माकांचित्तनकरेहै ॥ ताआत्मचित्तनक्

उत्थानद्शामी दोप्रकारकीहोंवेहैं ॥ एकतौ वेदांतशाख्रकाचितनरूप उत्थानद्शाहोंवेहे ॥

औरज्ञाभी दोप्रकारकीहोंने हे ॥ एकतो सनिकल्पसमाथिहोने हे ॥ जोर द्रसरानिर्विकल्पसमाथिहोने हे ॥ तहां सिकल्पसमाथिनिपे ∦सोनिद्रान् जोआत्माकाचितनकरे हे ॥ ताआत्माजितनके अतिने मिथुन याज्ञब्दकरिकेकथनकऱ्याँहे ॥ ओर निर्विकल्पसमाथिनिपे सीविद्यान्पुरुप कोआत्माकाच्तिनकरेहै ॥ ताआत्मर्जितनक्रं अतिनै आनंद्र याज्ञब्किरिकेकथनकऱ्याहै ॥ तहां क्रीडारित यादोनों शृन्द्रेकाअर्थ प्रवैनिक्एणकऱ्या ॥ अव मिथुन आनंद यादोनोंज़ब्दोंकाअर्थ निरूपणकरे हैं ॥ हेनारद् ॥ जैसे याङोकविषे गृहकेसर्थ

्री समापिकाछिषिपे नोनिरतिश्यआनंदकाअनुभवहोंवे हैं ॥ सोआनंदकाअनुभवभी ध्याता ष्यान ष्येय इत्यादिकघिपुटोरूपविकरूपतेरिहि | तिन्होंपे हैं ॥ हेनारद् ॥ ताबिद्वान्पुरुपक्रू जीआत्माविप्हीआनंदहोंवे हैं ॥ योकिषेपे यहकारणहें ॥ अद्वितीयआत्माक्रुं साक्षात्अनुभव | भगगात्रकीन्पाई स्वराट्ट पासंज्ञाःक्ष्रप्राप्तहोवे हे ॥ और सोनिद्रान्युरुष्पही ब्रह्मरूपहोणेतें सर्वगीबोकाआत्मारूपहे ॥ याकारणतें सोनिद्रान् करताहुआ सेविद्यानपुरुप जन्ममएणादिकसर्वेदुःखोंकीनिष्टीतिषिपे किसीदूसरेकोअपेक्षाकरतानहीं ॥ याकारणतें सोविद्यानुपुरुप बिराट् ) पुरुष मंधुणंश्रष्टकोकोनिष कामचारहोवे है। हुई। शतिवंधतरहित तिनसवंकोकोकोकामिकानाम कामचारहै। इतमेंकरिके ताभूमाआत्मा , केंद्रानकाफठ निरूपणकऱ्या ॥अव ताझान्तैरहितपुरुपोंकू अन्यकैप्राप्तिकावणैनकरें हैं ॥ हेनारद् ॥ अमूटपुरुप ताभूमाकू आपणाआ |सारूपकस्किनहाँजाने हैं ॥ किंद्र मोहकैवर्शतें ताभूमाकू आपणेआत्मातीभित्रक्षिकैजाने हैं।तिमूटपुरुप सर्वेदा पराधीनताकूंग्रातहोंने हें ियमक्षार्राकापरिस्पापकरिके एकांतदेशविषे स्थिनदुष् जेक्षोपुरुपक्षं ॥ तिनद्योपुरुपदोनोंका जोपरस्परमिथुनीभावक्षे ॥ सोमिथुनीभाव |तिनदोनोंके परस्पर विषयानंदकाहेतुद्देवि है ॥ तैसे याविद्वान्पुरुपका प्याताप्येयभावकरिके जोशारमाविषे मिथुनीभावि |भागदी याविद्वानपुरुपक्षे सविकल्पसमाधिकाळविषे आनंदकाहेतुद्देविदे॥और हेनारदजैतयाळीकविषे गांधर्वादिकविपर्योकीप्राप्तितेंअनंतर परीस्कपुरुगोक्त जीताकेआनंदरूपफलकाअनुभव्होंवे हैं ॥ सीआनंदकाअनुभवनिविकत्पहोहोंवे हैं ॥ तैसे यात्रिद्वान्पुरुषक् निविकरूप

होंने हें।।तथा स्वतंत्रतातिरहितहोंने हें।।तथा वारम्बार जन्ममरणादिकदुःखोंक्षेत्राप्तहोंने हैं ।। अब तिनिद्रान्|

्रात्तातकाकाताइयरहपकारक्षयणनकरे है ॥ हेनारद् ॥ जोपुरुष पूर्वेडकप्रकारमें ता तत्पदार्थहपप्रमाक्तें आषणाआत्माहपकारि 🧗 अ॰ 9३ हेनाने है ॥ ताबिद्यानपुरुपतेही नामतेआदिखेकप्राणपयेत पूर्वेडकपंचद्शतत्त्व उत्पन्नहोंवे हैं ॥ जैसे रज्जेतें सर्व उत्पन्नहोंवे है ॥ नैसे ता ध्मासहित तथारुवगोदिकफळोंसहित जेमंत्रबाह्मणरूप ऋगादिकचारवेद हैं॥ विद्वान्पुरुपतिंही नामादिकउत्पन्नहोंने हैं।।

दुःख निवृत्तहोषे हैं ॥ यहजो हमने तुरहारेपति आत्मज्ञानकाफ्ठ कथनकऱ्याहै ॥ ताकेषिपे वेदवेत्तापुरुप याप्रकारकामंत्ररूपञ्जोक कथ नकरे हैं ॥ नपर्योमुत्धुंपर्यति नरोगेनोतदुःखतां॥ सर्वहपर्यःपर्यति सर्वमाप्रोतिसर्वेज्ञः॥अव याञ्जोककाअर्थ निरूपणकरे हैं॥हेनारदा।

तेचारवेद्भी ताविद्रान्पुरुपतेंही उत्पन्नहोवे हैं ॥ हेनारद् ॥ याकेविपे हम बहुतक्याकहें यहजितनाकीस्थुञसुरुमजगतेहे ।

त् ताबिद्रानपुरुष्तं ही उत्पन्नहों है ॥ हेनार ।। जिनपुरुषों के ताभूमाआत्माकासाक्षात्कारहों है ॥

ाहजीवात्मा आपणेज्ञानके वर्डतें ग्रुभअग्रुभरूपप्तर्वेसंसारकूं तथामोक्षकूं देखेंहै।।याकारणतें अतिभगवती याजीवात्माकूं पद्य यानामक रकेकथनकरे है ।। और मृत्युनाम मरणकाहै ।। तामृत्युज्ञब्दकरिकेज्यादिकरोगों तिविना जितनेकीयाज्ञरीरकेजन्मादिकधर्म हैं तिनसर्वे

E & 6 ==

संगतहै ॥ समाषान ॥ हेशिष्य ॥ जैसे याजीनोकामरण अल्पकाल्पपैत स्थायीरहे है॥तैसे याजीवॉकेजन्मादिकभी अल्पकाल्पपैत स्था योरहे हैं ॥ याते अल्पकालस्थायीताह्प सामान्यषमें हैं अंगीकारकारिक सोमृत्युज्ञब्द तिनजन्मादिकोंकाभी बीधनकरे है॥और ज्वरादि निषि सीअल्पकारुपयैतस्यायीपणाहैनहीं ॥किंत्रु तिनच्वराहिकोंबिपे चिरकारुपयैत स्यायीपणाहै॥यातें श्रुतिबिपे तामृत्धुज्ञान्दकरिके

तिनच्यातिकाकाग्रहणकऱ्यानही॥ किन नामन्यजन्दन्तिक नोमजन्दकप्तिकै निनन्धगानिकोकाग्रहणकऱ्याहै ॥ और बरायज अंडज स्थे

कामहणहों है। तैसे तामत्युग्नद्करिकै ज्यादिकरोगोंकाभी महणहोइसकेहे।। यातै श्रुतिषिषे ज्यरादिकरोगोंका प्रथक्प्महणकरण। अ

दिकच्यापिईं ॥ तिनज्यरादिकोंकानाम रोगहै ॥ झंका ॥ हेभगवन् ॥ तामंत्रहपञ्जकिषिपेस्थितमृत्युज्ञज्दकरिके जैसे जन्मादिकविकारों

धर्मोकाम्रहणकरणा ॥ और उदर्गिषे जठराम्निक्रिक्षिष्रिककन्याहुआजोअन्नकारसहै ॥ तारसकीन्युनअधिकताँतैं उत्पन्नभयेजेज्वरा

निकारोक्ने तथागरारिकरोगीक्षे तयाअक्षेममअप्यासरूपदुःखक्षे सीपर्यनामाजीव देखतानहीं ॥ हेनारद ॥ सीपर्यनामाविद्याच्जीय तिन मृत्युआदिकांक्षेत्रीनहीद्रिशीयाकेगियक्कारणहे ॥ स्थूट्युक्ष्मरूपक्षमक्षेत्रीसिद्धं जितनाकी यहद्वेतप्रपंचे ॥ सीसपूर्वे द्वेतप्रपंच आत्मा गिकिएनाई॥ ताकिएनतप्रपंचकी तचपर्यंत स्थितिहोंवेहे ॥ जबपर्यंत ताप्रपंचिष्पे किएपतरूपताक्रीनपयकरणेहाराज्ञान नहींउत्पन्नभ गा।ताज्ञानकेउरपञ्डुएतं अनंतर ताकरिषतप्रपंचका पुनःइश्नैनहोपैनही।इसपकार यासपेद्वेतप्पंचकुं अधिष्ठानआत्मािषेपे

रिस साविद्वानपुरुष एकाद्राप्रकारकाहों है ॥ और तिनएकाद्श्रहेद्रियोंनिपे एकएकइंद्रियके द्श्रद्श हरिकेदेलजेहारा सोविद्यानपुरुष तिनमरणादिकविकार्राक्षदेखतानहीं ॥ और पाभ्रमाआत्माकेज्ञानतेंअनंतर यहसंप्रणंत्रगत् ताभ्रमात्मावि तासुमाआत्मागिपेही पहसंपूर्ण यहाछोकादिरूपवेदकाभयं अंतभूतह ॥ तासुमाआत्मातिभिन्न कोईवेदकाभयं हैनहीं ॥ याते तासुमाआ गयाक्रिके नानाह्मप्रों है ॥ तहां सोनिद्यान्युक्प आत्मा माया तामायाकाकार्य यातीनह्मोंक्ष्यंहणकरिकेतो तीनप्रकारका रोगे हैं।।और गीगिद्रान्पुरुप शाकाश वायु तेज जळ पृथ्वी यापंचभूतों इंधहणकरिकै अथवा श्रोबादिकपंचज्ञानइंद्रियों इंधहणकरिकै 'एपराराहातों। हे ॥ और सोविद्यानुष्ठप भूराहिकसप्तिलों केंब्रहणकरिकै सतप्रकारकाहोंवे है ॥ और सोविद्यानुष्ठप आदित्य रैंगा पैगट गुद्र शुरूरपति शुक्र शनि राहु केतु यानवमहों छंत्रहणकारिके नवभकारकाहों है ॥ और पंचड़ानहों द्विय पंचकमहों द्विय एक क्षा निरूपणकरे हैं ॥ हेनारद ॥ में भूमारू वहुँ याप्रकारकेज्ञानयुक्त सोविद्वान्पुरुष आपणेवास्तवभूमारूपकरिकेषकहुआभी आपणी ने अनन्यभायक्ष्प्राप्तदोने हे सोअनन्यभावदी याजीवात्माकुं यासर्वजगत्कीपातिहै॥काइते सर्वेषेदोकितात्पर्यकाविषय जोयहभूमाआत्माहै॥ त्माकेनानतं यहजीयात्मा निनसर्वप्याक्रिप्राम्होषे हे यहवाता सभवहोड्सकेहे ॥ अव ताबिद्यान्पुरुप्षिषे उपाधिकेषोगते नानारूपता

यासप्रथासत्काकनांकारकरिके सोविद्यानप्रकृष एकश्तद्य १९० प्रकारकाहोवै है ॥ और दिनरात्रिषिप एकविंशतिसहस्र पट्शत |♦| अ० १३ सोब्य है ॥ ताविद्यानाङेहें॥तिनथासप्रथासरूपहंसमंत्रोंकेभेदक्षेत्रहणकरिके सोविद्यानपुरुष एकविंशतिसहस्रपट्शत प्रकारकाहोवे है ॥ |﴾ गुत्तमाहुं अंगो

। ग्याहारश्चित्रादिकसापनोंका निरूपणकरेहें ॥ हेनार्द् ॥ जुठूष बाहातों सर्वता प्रण्यकर्मोंका अनुष्ठानकरें हैं ॥ <sup>ॸॱ</sup>द्रान्पुरुप्<u>लें</u>हिपविद्वान्पुरुप् वास्तवतिष्कअद्वितीयरूपहुआभी डपाधिकेमेदकूँअंगीकारको

ोपे सर्वेदा पापवासनारहेहे ॥ ऐसे पुरुपोंक्षं शतकोटिजन्मोंकरिकेमी यहसर्वात्मज्ञान अत्यंतदुर्छभेहे ॥ जभो अंतरपापवासनायुक्त प्र॥

गापकमाँकिशाचरणकरणेहारेपुरुपोंकू यहआत्मज्ञान दुर्लभ है। याकेविपेक्पाकहणाहै ॥ याँते जिसअधिकारीपुरुपक् ताआत्मसाक्षात्कारकी इच्छाहोवे है ॥ तिसअधिकारीपुरुपने प्रथम आपणेचित्तकृतु द्धकरणा ॥ सेका ॥ हेमगवच् ॥ साचित्तग्रिद्धि किसप्रकारसेहोवे है ॥ समाधानाहिनारद् ॥ आपणेआपणेवंषेआश्रमकेअन्तरार प्राप्तभये प्रिपुष्ठपाछ्मी पहुआत्मज्ञान दुळेभहुआ ॥तभी बाह्मअंतर सबेदा प

॥ आपणेआपणेबंगंआश्रमकेअन्तसार प्राप्तभये||ु हैं ॥ तिसीपुरुपकाचित्त शुद्धहोंवे हैं ॥ ताआहारकीशुद्धितैविमा चित्तकीशुद्धिहोवैनहीं ॥ हेनारद ॥ जैसे आहारशुद्धिवालेपुरुपकी पापक मौनिपेगीतिहोवैनहीं ॥ तैसे जोपुरुप वोज योनि व्यवहार यातीनोंकेशुद्धिवालाहोंवे है ॥ तिसपुरुपकी आपदाकालविपेमी पापकमैनिपेग्री नैअप्रपानादिकविष्यहैं ॥ तिन्विष्योकेश्वषणकानाम आहारहै ॥ सोआहार जिस्पुरुषका रागद्वेपतेरहित्बुद्धिकारके पापतेरहित्जुद्धहुआ

क्षिकिषके यहपुरुष तिनपापकर्मों तरहितहों है।।त तिहोपैनर्ही।।इहाँ पिट्छुङकानाम वीजहै।।और मात्कुङकानाम योनिहै ।।और पदार्थोकेप्रहणत्यागकानाम व्यवहारहै।।हेनारदा।इसप्रकार आहार ज्यवहार वीज योनि याचारोंकी द्युद्धिकरिकै जिसपुरुषकाचित्तशुद्धुआहै॥तिसपुरुषकी कदाचित्तभी पापकमेंविषेग्रीति और पापकमेही चित्तकेएकाग्रताका प्रतिवंधकहोते हैं॥जभी तिनआहारादिकोंकीशुद्धिकरिकै यहपुरुष तिनपापकमों तेरिह मी याअपिकारीपुरुपकाचित एकायताक्ष्यासहोतेहै।ऐसेशुद्धचित्तवाञ्युरुप बहुनेतागुरु

कुरुपद्मतंभामही आपणेभुमास्वरूपआत्माहा

त्युने प्रकाशवारिकारीयुद्धिकारिक गुद्धितम्यारुविताभया ॥ताथित्युद्धितंशनंतर सीनारदम्पनि कामकोषादिकार्तरिहितद्यता रित्रवनस्थावकारिक श्रीप्रही आपणेशत्रियरन्छप्रस्मारणकरे हैं॥ तेसे त्रत्रहाहप्रहे याप्रकारकेत्रस्वेतागुरुकेवचनक्ष्यवणकारिक सोज्ञ गाआत्माकेस्मृतिकूपातहोते हे ॥ सोपुरुप ताआत्मज्ञानुरूपतङ्गक्रिकै कृषकीषादिक्यंथियों ई श्रीष्रही छेदनकरे है ॥ ताआत्मज्ञानति गआत्माकेज्ञानक् अत्र्यक्रिकेसंपादनकरणा।अब तानारदमुनिषिपे बहाविद्याकेअधिकारीकेविज्ञेपणोंकानिरूपणकरे हैं।।हेकिप्यासीना गाद्कवष्केनिवृत्तकरणेवासते ताभू म्या।देशिष्य॥इरीतकीआदिकार्तिउत्पन्नभयाजोरसहै॥जिसरसकेसंष्यतं विहादिकाषिषु कुसंभादिकोंकारंग अत्यंतद्दहोषे है।। ताहरीतको ोना तेकामकोपादिकम्पियां कदाचित्सी निवृत्तहोंसैनहाँ ॥ याँते यालिफारिपुरुष्नें ताकामकोषा

हगाय यातामक्रिकेकयनकन्याहे ॥ ऐसेम्डिदतकपायनारद्धनिकेताईं सोभगवान्सनत्कुमार मुरुअज्ञानरूपतमका भूमारूपपरपार ोद् सागताभया ॥ गैसे याटोकपिपे यहपुरुप आपणेशडकेप्रति दुःख दिखाँवै है।तिसे तानारद्धुनिकेप्रति सोभगगन्तमनस्कुमार भूमाआत्मा दिसागताभया ॥ निस्भूमाआत्माकेदर्शनकस्कि यहअधिकारीपुरुप पुनः संसाररूपशोकक्ष्रप्रप्रहोँनेनहीं ॥ हेशिष्य ॥ जोसनत्कुमारभग गाग् तानारस्युनिकेपति ब्रह्मवियाकाउपदेशकरताभयाहे ॥ सोसनत्कुमारभगवान् दूसरेजन्मविपे स्वामिकार्तिकेयअवतारक्षंपारणकर ॥भगा है॥ हेशिष्य ॥ याशयंत्रिये इतिहासकुंजानणेहारेत्राह्मण यात्रकारकीकथा कहतेभयेहें ॥ तिसकथाक़ दं अवणकर ॥ किसी रिततकरे हैं ॥ याकारणते तिनकामकोपादिकों क्रमी शाखवैतापुरुष कषाय याज्ञब्किरिकेकथनकरे हैं ॥ और जैसे बझबिपेरिथत ताक त्युपि सिनयन्नपादिकसापर्वाकरिकेतनत्रया ॥ तथा यासंसारसमुद्रतेवैराप्पवानया।याकारणते अतिभगवतोने तानारद्मुनिकु मुदित ॥यरसकी शाराद्रिकॉकरिकेनिग्रुनिहोंये हे ॥ तेसे तिनकामकोषाद्रिककपायोंकीभी ब्रह्मचर्याद्विकसापनॉकरिकेनिग्रुनिहोंये हैं॥ और सोना

ादिकोकेरसक् बुद्धिमानपुक्य कपाय याज्ञब्दकरिकेकथनकरें हैं ॥ ताकपायरसकीन्याई यहकामकोथादिकविकारभी याचित्तरूपमक्षक्

적**0 3**원 कमोंक्रकारिक श्री तनस् परत्रह्मकाचितनकरतेभये त्तीनिमित्तपाइकै सर्वेद्वनिजन श्रीकाहोबिषिपेवातेभये ॥ तहाँ तेसुनिजन प्रातःकाळिषिषे सोमहादेव आपणांआपणांड तिसकालिषेपे यद्यपि तेसर्वमुनिजन भयानीदेवीसहित श्रीमहादेव तहांआवताभया॥ मंगाजीकतीरविपेह्यितहोतेभये ॥ और गटावप कि

ताभवानीस जुसे तिनसुनिछोकों के मांसमयनेत्रोंकाविपयहोताभया तथापि सीमहादेव क्रपाकरिक विक्देषिक तेसबेमुनिजन क्ष्यानकानिपय्या ॥

॥ तथा हर्पक्रपाप्तहों है ॥

होतेमये # तथा महादेवक् तिमुनीयर

आप्पेआसनते नहींउठताभया कहिते सोसनत्क्रमारभगगाच् सर्वकाङिषि एकअद्वितीग

॥ और तासनत्क्रमारतिमिना इसरेम्रनिजनतो तामहादे

सोसनर्कुमारभगवान्

तिसकाङ्मिपेतौ

- MI

नियांविषे एकसनन्छमारभगवाच

। अतरवाह्यसम्त्र प

रणतें सोसनत्क्रमार महा

विकिक्ति ं रतेभये॥ और कितमकीमुनिजनतौ प्राचीनपुरुपोक्तिककरेडुएस्तोजींक्षिकै तामहादेनकीस्तुतिकरतेभये ॥ इसप्रकार सबेमुनि

7

तिसतें अनंतर सोभवानीसहितमहादेव

तहां सर्वेष्ठनिजनोंक जहांतहां देखतेभये ॥ तासमाजविषे सनत्क्रमारकः ध्यानविषेत्भितहुआदे

साभवानो

तासनत्कुमारक्रदेखिक

ताभेगानीसहितमहादेवकीप्रसन्नताकरिक आषणेआषणेआसन्डप्र स्थितहोतेभये ॥ इसप्रकार तासुनिजनोकीश्रद्धाभक्ति

नाम्नानजनतो आपणन

हितमहादेवकू प्रणामकरतेभये ।

अभ्युत्थान करतेभये ॥ तथा ताभवानीसा

ं कॉक्रिक तामहादेवकीस्तुतिकरतेभये।

हिनकूदेविक अभ्यत्थान नहींकरताभया

कै अत्यंतप्रसन्नहुआ सोमहादेव तिनसर्वमुनिजनोंक् मनवांछितवरोंकोप्राप्तिकरताम्या ॥

स्थानतेजाणकोइच्छाकरताहुआ

हाराहे ॥ तथा तिनमहदादिकोका संहारकरणेहाराहे ॥ और यामहादेवकेसमान पूर्व कोईडुआनहीं ॥ ओर आपेकोईहोषैगानहीं ॥ और अ , निर्हों है ॥ और यामहादेवन कामदेवकूँ नाशक-घांहे ॥ याँते यहमहादेवहो अहाचयैथमेषाछाहै ॥ ऐसेजगतगुरुमहादेवकू मेंझीसहितदेखिके गिनोई हैनहीं ॥ नभी यामहादेगके समानभीकोईनईसिया ॥ तभी यामहादेवेंतेंअधिक कीनहों**षेगा ॥ किंतु यामहादेव**तें कोईभीअधिक पदसनरङुनार द्वीकेअभीत्मानताभयांढे ॥ और यहसनत्कुनार आपणेकुंत्रहाचारोमानिकै महात्त्रार्वयुक्तहुआहे ॥ याकारणेतेही यहसन शिरगुनार श्रीनक्षितेक अभ्यत्थान तथानमस्कार नहींकरताभयाहे ॥ याते याअभिमानीसनत्क्रमारकेपति में कोईदारुणज्ञापदेवों ॥ र्गेनशापदेर्गे पाप्रकारकारिचारकरतीभई ॥ तदां यात्रोकविषे महाचदुःखकीप्राप्तिकरणेहारेजेस्थानई ॥ तिनस्थानाविषेनिवासकरणेहारे महाहेगके गमंदासहँ ॥ ओर यहमहादेगई। महदादिकतत्योंका तथास्थावरजंगमभूतोंका जनकहै ॥ तथा तिनमहदादिकोंकापाञ्नकर यासनत्क्रमारकप्रात सर्वा निवासरहहे ॥ तथा बहुतस्वाकरणेतेभी तिनोक्र अल्पधनव असोंकीसेवातें आपणाजीवनकरणेहारेपुरुष सुरूपहें ॥ काहेते दु पुनःसाभवानी शापदेणकानिश्चयकरिक ्रीहर्मित्य ॥ इसप्रकार साभयानीदेगीतासनत्क्रमारकेप्रति ी गाअसीं की शाखाँ ।। ताद्रीयशाखानिषे तिनपुरुषोंका निनसर्वजीवोनि है। ययोष अनेकजीवह ॥ तथापि

त् साभगती आपणेमनीगे पापकारकाविचारकरिके आपणेक्षीत्वभावते परमक्षेषक्रपासहोतीभई॥ अय ताभवानीकविचारकावणनक

water the transmission of the state of the state of the same

रे हैं ॥ यहभगगन्महादेन अनादिप्रक्षक् ॥ और यहमहादेन सर्वहा योगीजनेकिद्धद्यिषिपिस्यितहे ॥ तथा अष्टांगयोगकिष्किपुक्षुक्षपुरुपोंक

भैदातपुष्ण किंगरहोंने हें ॥ तेसे ब्रह्म निष्णु इंद सबेळोकपाळ इसतें आदिछेके जितमें कीदेवताई ॥ तेसबेंदेवता यामहादेवकेही गभैदास रिक यसमहादेग सनेदा ध्यानकरणेयोग्यहे ॥ तथा यहमहादेवही सर्वेषिद्यावोंका परमगुरुरूपहे और जेसे याङोकविषे राजादिकपुरुपोंके

क्रिक्रहं ॥ इहां प्रनक्षिमोजलीमोजादासीहे ॥ तादासीषिषेउत्पब्हुष्षुशोंकानाम मभेदासहै ॥ तेसे यामहादेव ने सत्तारफूतिरूपथनदे कि यामायाह्यम्सासीक् आषणेवक्षकन्याहे ॥ तामायाह्यद्रासितिही तिनब्रह्मादिकदेवतार्षेक्रीउरपतिहों है ॥ यति तेब्रह्मादिकदेवता या

सिमयनेत्रोंकाविषयहोताभया आपणस्वयंष्यातिआनंदर्व प्तानिमित्तपाइकै सर्वमुनिजन श्रीकाशीजीविपेजातेभये ॥ तहां तेमुनिजन प्रातःकाळिषिपे स्नानादिको गिपेस्थितहोतेभये ॥ और तेसर्वमुनिजन आपणीआपणीबुद्धिकरिकै परब्रक्षकार्त्त्वतनकरनेभये देखिकैडउतेभये ॥ तिनम्निनेछोकोंके मां मिहाद्व महदिवक् तिसकाङिषि यद्यिप तेमुनीथर ॥ तथापि सोमहादेव क्रपाकरिक मापनेसापणेसाम भगानिदेनीसहित श्रीमहादेव तहांआवताभया। तथा इपंक्रपाप्तहों है। हेदेखिके तेसबेग्रनिजन 

वान् सर्कालिषे हेतमहादेवकू प्रणामकरतेभये ॥ और तिनमुनिजनाविषे । सनते नहींउठताभया काहते सोसनत्कुमारभग सोसनत्कुमारभगवान विके अभ्यत्थान नहींकरताभय एकसनत्क्रमारभगवान्

र मोमनत्कुमार महाद

आत्माकृद् अंतर्वाह्मसबंत्र

||||हमारेक्षं वहतकेशहोंने हे ॥ यातें आप कृपाकरिके हमारे प्रांते ऐसेश्वरीरकीप्राप्तिकरों ॥ जिसकारीरविषे जोकदाचित चेंचेठाहुआभी विद्या ||मूजकापरित्यागकरों ॥ तोभी सोविद्यास्त्र हमारेशरीरते दूरजाइकेपडे ॥ ताविद्यासूत्रका हमारेश्वरीरकेसाथ स्पर्शहोंनेनहीं ॥ ऐसेशरीर रहू ता३रूझरीरविषेभी परमआनंदक्ष्मान्दुआदेखिक साभवानी तासनत्कुमारकेप्रति याप्रकारकावचनकहतीभई ॥ देसनत्कुमार ॥ मेंत क्षेप्रातिरूपवर हमारेप्रतिदेवो ॥ बेशिष्य ॥ तासनस्क्रमारने जभी ताभवानीदेवीसे यापकारकावर मांग्या ॥ तभी साभवानीदेवी पुनः तेनपुरुषोकीशिक्षाक्षं नदीमानताभया ॥ तिसतैअनेतर तेउष्ट्रोकेक्षिकारणेहरिपुरुप ताउष्ट्रक्रअत्यंतआङसीजानिकै वनविपेपरित्यागक तिया शीगंगात्रीकेमधुरजङ्क्षंपानकरताभया ॥ और वैठाहुआही सोड्ष्र मङ्मूत्रकापरित्यागकरताभया ॥ याकारणते सीसनत्कुमारसुनि |म्हारेडपरप्राप्तमभईह्य|पातें जोतुम्हारेक्डंइच्छाहोंने सोहमारेसेंबरमांगोहोिशष्य||इसप्रकारके ताभवातीकेवचनक्रेथवणकरिकै सोसनन्छमार । याते तुं ताचर्ज्ञ ोरक्रुपातहोनेगा ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार ताभवानीकेशाएते अनंतर सोसनत्क्रमार ताअयसेवक अरोरकापरित्यागकरिक राजाकेग्रहविष आर तासनत्क्रम ||स्तेभये ॥ तावनिषेप्रप्रपद्धअस्तोडष्ट्र परममुखक्ष्रप्राप्तहोताभया ॥ कहिते तावनिषेपे सोउष्ट्र करीरादिकमुद्धतकंटकोंक्कें अक्षणकरताभया । ोगींगिपे याउद्रश्रीरकुंसुसक्पजानिक सीत्रहा याउद्रश्रीरकू समेतिप्रथम उत्पन्नकरताभयाहे याति यहउद्रश्रीर समेपश्रुश्रीरोतिश्रघढे । मुष्टिकेआदिकाङ्मविषे ब्रह्मानै जितनैकीपञ्जुश्रारीराक्षे जन्पन्नक-याथा ॥तिनस्विष याप्रकार ताउद्राग्नरीरिक्षे संबंग्नरीरों ते श्रेष्ठताकाविचारकारिकेभी सोसनत्क्रमारमुनि ताउद्रग्नरीरिविषे परमआनंदर्केमापद्यीताभया ्रास्तिक अत्यक्षक स्थापना स्थापनी अत्यक्षक कर्यात क्षापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्था स्थापना स्थापन | बर्जरारक्रामहोताभया ॥ तहां बर्गेकेशिक्षाकरणेहारेपुरुषों ने ताउष्क्रं बहुतप्रकारकीशिक्षाकरी ॥ परंतु सीउष्ट्रा 🏭 कोपवानहोहक याप्रकारकाशापदेतीभई ॥ हेसनत्छुमार चहाश्रीरविषे तेविष्ठाभृत्रादिकमङ श्रीरतेंदूरजाइकैषडेहें ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार कितनेककाङकेब्यतोतहुएतैंअनंतर सामहादेवसहित साभवानीदेवी तावनिषेआवतीभेई ॥ |ताबद्दश्रिद्विषे परंगआनंदक्ष्माप्तद्वीताभया ॥ किंवा ॥ स

|ताभगनीकेप्रति याप्रकारकाव्नकहताभया ॥ हेदेवी||आप्नै कृषाक्रिक हमारेताई जोयहउष्ट्रकाज्ञरीरिद्याहै ॥ इसतेपरे कोईअषिकवर

अ० १३ रकेप्रति पाप्रकारकाज्ञापदेतीभई ॥ तिसकाङिषेप सीमहादेव ताभवानीकेप्रति ताज्ञापदेणेते बहुत्तिमवारणकरताभया ॥ तथापि कोषके पुरुषोंकेकुर्रामे यासनःक्रमारकानन्महोत्रे ॥ ्षे हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाविचारकरिके साभवानी तासनत्क्रयारकेप्रति याप्रकारकाशापदेतीभडे ॥ हेसनत्क्रमार तुमने हमारे महादेवभत्ती काअपमानकऱ्याहै॥याँतें अथोंकोसेवाकरणेहारेपुरुपोंकेकुळिषि तुमाराजन्महोंनेगा ॥हेशिष्याजिसकाळिषिपे साभवानीदेवीतासनत्कुमा ः ॥यति अथोकीसेवाकरणेहारेमनुष्य सर्वेमनुष्यों तै नीनहैं ॥ ऐसे अव्योकिसिवाकरणेहारे

। तिर्यागक्रिके अथोंकेतेवाकरणेहारेश्चरीरक्केप्राप्तहोताभया ॥ ताज्ञरीरविषेभी सोसनत्कुषार परमआनंदक्ष्प्राप्तहोताभया ॥ हर्णक्रिके जेक्केशहोतेथा। तेसमंक्केश याअथसेवकश्रीरिविप निबुत्तहोतेभये केमक्षणकरणेयोग्यजेचणकादिकअन्नहें ॥तिनोंक्रमक्षणकरिकै सोसनस्डमार अत्यंतस्युळ्शरोर्षाछाहोतामया

क्षणश्ररीरिषेषे स्नानादिकनित्यनी

ानकश्रारीरविषे अत्य

। और सोसनत्क्रमार ता

ानोकेशापते अनंतर सोसनत्क्रमार तापूर्वशरीरका

वशुडुं साभवानी तामहादेवकेवचनकूंभो नहींअंगीकारकरतीभई ॥ हेशिष्य ॥ ताभवा

सर्कित्राकायंविषय छगायान मिषयोने तासनत्कुमारकू अत्पंतआठसीदेखिके दु तआङसीहोताभया॥यातै ताकैस

हाकितु तालुभक्षाङक्रिद्वारमात्रकीरक्षाकरणेवासतै तासनत्क्रमारक्रुं तालभ्यग्राङक्द्वारऊपरवैठावतेभये ॥और सीसनत्क्रमार तिनोकेआ

आनंदक्ष्पाप्तहुआदेखिकै प्रसत्रहोतीभई ॥ तिसतेँअनंतर साभवानीदेवी तासनत्कुमारकेपति याप्रकारकावचन कहतीभई ॥ हेसनत्कुमा हा छंमानिक ताअश्वराखकिद्वारकपर रात्रिदिनविषे सुखपूर्वक स्थितहोताभया ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार किसीकाछकेन्यतीतहुएतेअनं नर तामहादेवसहित साभवानीदेवी ताअश्वशाङाकेसमीप आवतीभई ॥ और साभवानीदेवी तासनत्क्रमारक्रे ।

ु र में तुमारे उपरप्रसन्नभई है।। यातें जोतुमारे छंड़-छाहोते ।। सोहमारे सैंवरमांग ।। हेक्सिप्य ।। इसप्रकारकावचन जभी ताभवानीदेवोंनिक ा। । तभी मीमनन्कमार नाभवानीदेवीकेप्रति याप्रकारकावचनकहताभया ।। हेदेवी आपने कृपाकरिक हमारेताई जीयहरारीरिदियोंहै

•नगरस नदुगळनाग रु ग थात आप क्रपाकारक हमार प्रांत ऐतेक्सिप्रांतिकरो ॥ जिसकारोरविषे जोकदाचिर मेंबैठाहुआभी विद्या पुत्रकापित्यागकरो ॥ तोभी सोनिष्ठामूत्र इसमरिक्षरिते हुरजाइकेपडे ॥ तानिष्ठासूत्रका हमारेक्षरिकसाथ रुपक्षेहोनेनहीं ॥ ऐसेक्षरीर ी कीपातिकपुरर दुनारेप्रतिदेवो ॥ देशिष्य ॥ तासनस्कुमारने जभी ताभवानीदेवीसे याप्रकारकावर मांग्या ॥ तभी साभवानीदेवी घुनः॥ नगुरुगोकीगिताक्षे नर्गमानताभया ॥ तिसतेंअनंतर तेउहोकिमिलाकरणेहारेपुरुप ताउष्ट्रक्षंभरपंतआङसीजानिके वनविपेपरित्यागक तथा शीर्गतात्रीक्रमधुरत्रटक्षुपनकरताभया ॥ और वैठाहुआही सोडप्र मठसूत्रकापरित्यागकरताभया ॥ याकारणते सीसनरक्षमारमुनि । यातें दं ताज्यम उर्शरास्त्रमामहोतासमा ॥ तम् वर्षोकिशिक्षाकरणेहारेपुरुषों ने ताउद्रक्षे बहुतमकारकीक्षिक्षाकरी ॥ परंत्र सोवद्र किचित्मात्रभी तिमगे ॥ तारनिषिपातदुआती३द्र परमसुखक्ष्मातहोताभया ॥ कहिते तावनिषेपे सीउद्र करीरादिकनहुतकटकोंक्के मक्षणकरताभया ॥ गैर्हमानदानेगा ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार ताभवानीकेशापतें अनंतर सोसनस्क्रमार ताअयसेवक क्रारेरकापरित्यागकरिके राजाकेग्रहविषे ताबद्द्यगिरोपेषे परमजानदिहेत्रामहोताभया ॥ किंगा ॥ सुधिकेआदिकाळविषे ब्रह्माचै जितनेकीपछुकारीरोङ्क जन्मकच्याथा ॥तिनस्षेक र्फ् वा*उद्दर्शरागि*मेभी प्रमुशानंदक्ष्मातद्वुआ<u>द</u>ेखिक साभवानी तासनस्कुमारकेमति यायकारकावचनकहतीभई ॥ हेसनस्कुमार ॥ मेतु ग्वोरेजगपगतत्रभईद्वेषातें जोतुम्बार्केइच्छाढोंवे सोहमारेसंबरमांगाडिकिप्या|इसप्रकारके ताभवानीकेवचनक्षेत्रवणकरिके सोसनस्कुमार|| ाभगानीकैत्राति यात्रकारकारकारम्या ॥ हेदेवी॥आपने क्रपाकारिके इमारेताई जोयहउष्टकाकारीरदियाहे ॥ इसतेपरे कोईअधिकवर ∥ गेगंपिंग याउद्रशरोरक्षुराक्पनानिक सोमझा याउद्रशरोरक्क सर्वतेषयम उत्पन्नकरताभयाहे याते यहउद्रशरीर सर्वपद्यशरोरोतिश्रष्टहे ॥ गापकार नाड्यक्षारितिये संकारीरों ते श्रेष्ठताकाविचारकस्किभी सोसनकुमारस्रीने ताब्ह्यारीरविषे परमआनंदक्ष्यासद्योताभया ॥ होग्गानदोदक पापकारकाद्यापदेतीमई ॥ देसनन्छमार उद्राव्रारोरिषेपे तेषिष्ठासूत्रादिकमङ क्रिश्रेरतेंदूरजाइकैषडेहें ॥ हैशिष्म ॥ सममहार कितनेककाळकेष्यतोतहुएतैअनंतर तामहादेवसहित साभवानीदेवी तावनविषेआवतीभङ् ॥

। याबुर्झरीरिमिपेही में कुतकृत्यहूँ ॥ हेंदेवी ॥ याबुर्झरीरिमिपे हमरिक्षे वेदों तें त्याब्येकों तें भयकोप्राप्ति त्याब्जनाकी 🙆 अ॰ १३ विद्यहुआभी विद्यामुत्रकापरित्यागकरताहुँ ॥ तोभी तेविद्यामूत्र हिकेपढेहैं ॥ हेदेवी ॥ मैंने याट्युरारिविषे परमसावकाजनभ माप्ति होतीनहीं ॥ और याचष्ट्रज्ञारीरि

यहि॥तेसे ब्रह्मा इंद्रकेप्रति तथानिरोचनकेप्रति यांगात्मादेवका जायतादिकतीनअवस्यांनों ते रहितकपकरिके उपदेशकरताप्रपादी।परंत का सत्यरूपक्रिकेचपदेशकरताभयाहै॥और जैसे सनत्कुमारभगवान् नारद्मुनिकेप्रति याआत्मादेवका आनंदरूपकरिकेचपदेशकरताभ

.पे देवराजदेदती शुद्धअदारवाङाषा तथा शुद्धचित्तवाङाथा तथाप्रवैडकस्मृतिगाङाषा तथाकामकोपाविकमित्योक्ष्यरित्याम

॥ सोसंपूर्णउपदेश हमने तुमारेमति कथनकन्या॥हेशिष्य ॥ जैसे आरुणिऋपि येतकेतुपुत्रकेमति याशात्मादेव

र्गे ते रहितहोणेते जोद्धे हमरितेवरनद्वीमांगता ॥ तो द्धं हमरिप्रति मनवाध्यितवरदेहु ॥ क्रिके सोमनत्कमार ताभवानीकेवचनक्रं अंगीकारकरताभया ॥ तिसतैअनंतर साभ

हेशिष्य ॥ इसप्रकारके ताभवानीकेवचनकु अवषकरिके सोसनत्कुमार ताभवानीकेवचनकु अंगीकारकरताभया ॥

नी देहमाराष्ट्रत्रहोहु याप्रकारकावर मांगतीभई ॥ ताबर्छदेक सासनत्क्रमार ताभवानदिवाक

ग स्कंदनामाष्ट्रबहोताभया ॥ तिसीस्कंद्कु

॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकेव

1 इच्छाकरतानहा ।

। परंतु याउर्श

जोकदाचित् परमेथर हमारेह्न आगेशरीरोंकोप्राप्तिकरे ॥ तौ याउरूशरीरोंकोही वारंवार प्राप्तिकरे ॥ रताहू ॥ हेदेवी ॥ याअनादिसंसारविषे मैंनेपूर्व अनेकप्रकारकेऊंचनीचझरीरोंका अनुभवक्नपाहै ॥

म्करतेन्हीं ॥ किंतु तिष्ठासूत्र याहमारेश्रारते हरूजा

देउ यात्रह्मांडिषिपेकोईभीश्ररीर हमनें देख्यानहीं।। यातें इसउष्ट्रश्ररीरतेंपरे किसीभी वरकी में

चन जभी तासनत्क्रमार्ने ताभवानीकेग्रा

है।। तभी साभवानी तासनत्क्रमारक् ि

शास्त्रेनतपुरुप स्वामिकातिकेय यानामकरिकैकथनकरेंहें ॥ जो कामकूं आपणेवशकरे ताकूरकंदकदेंही।सोसनत्क्रमार तास्कंदनामाअव

तारिविपेभी पूर्वकीनाई ब्रह्मचर्यथमीविपेही स्थितहोताभया ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार पूर्व सनस्क्रमारभगवाच्ने नारद्मुनिकेप्रति

पर्समाकाउपदेशकऱ्याहै ॥

नोमुसरू

ापसुलकाञ्चभ

इति श्रीस्वामिचिद्घनानंदगिरिकृतमापा आत्मपुराणे त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

॥और विरोचन निनआहारद्युद्धिआदिकोतिरहितथा ॥ यातै सोविरोचन जाप्रतादिकतीनअवस्थायेतिभिन्नकरिके ताआत्माक्

आत्माजानताभया ॥ हेशिष्य ॥ यात्रयोदरोअध्यायकेआदिषिपे जोत्रम

्र में आत्माकीमुखरूपताष्ट्रधीयी ॥ सोहमने तुमारेप्रति विस्तारतेंकथनकरी ॥ अच जिसअर्थकेश्वणकरणेकी तुमारेकू इच्छाहोंने ॥

नहाँजानताभया ॥ किंतु सोविरोचन यास्थुट्यशरिरक्रेही

सेहमोरेंसेयुङ ॥ इतिश्रीमन्परमहंमपरिज्ञाजकाचार्य स्वामिउद्धवानंदगिरिप्रुज्यपाद्शिष्येण स्वामिचिद्घनानंदगिरिणा

माकृताऽऽत्मपुराणे

सनत्कुमारनारद्संबादो नाम त्रयोद्शोऽध्यायःसमाप्तः ॥ १३ ॥ श्रीग्रुरुभ्योनमः

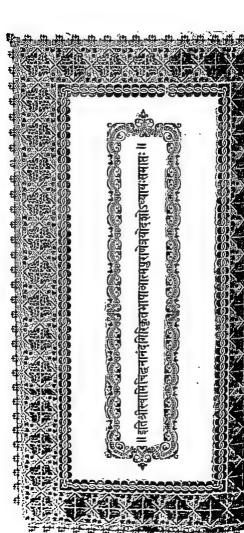

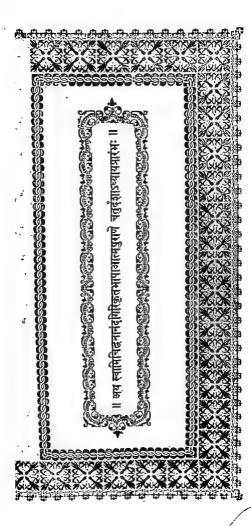

शीगणेजायनमः॥ शीग्ररुभ्योनमः॥ श्रीकाशीविश्वेथराभ्यांनमः ॥ शीज्ञङ्कराचायभ्योनमः॥ अथ चतुर्वृज्ञाऽध्यायप्रारंभः॥ ्तंत्रपोद्रोअप्यायिषे सामवेद्केछांद्रोग्यउपनिपद्के सप्तमअप्यायकाअर्थं निरूपणकऱ्या ॥ अव याचतुर्हेग्रीअप्यायिषेपे तिसीछांदोग्य

पिनिपर्केशएमभध्यायकाअर्थ निरूपणकरेही।तहाँ ध्वैत्रयोद्गोअध्यायषिपे ताभुमाआत्माकोसुसहरूपताक्त्र्अवणकरिकै प्रमआनंदकुं ८ पातहुशा सोशिष्य । प्रनः नायतादिकतीनअवस्थानों तैभिन्नहृषक्रिकै ताभूमाशात्माकेश्रवणकरणेकोइच्छाकरताहुआ आपणेगुरुकेप्र नप्रकारकाऋपियोंकावंश कथनकऱ्याथा ॥ और दृष्यङ्अथर्वणऋपिनें जाब्रहाषिद्या देवराजइंद्रकेप्रति तथाअश्विनीक्रमारोंकेप्रति उपदे |

शकरोथी॥साब्हानिद्याभी आपने कथनकरोथी॥तथा तादघ्यङ्ऋपिका देवराजइंद्रतेंमरणभी आपने कथनक∽याथा ॥ तथातादघ्यङ्ऋपि

के समादिकगुणोंकामी आपने कथनक-याथा॥इसतेंआदिछैकेअनेकप्रकारकोवातां ताचतुर्यअप्यायविषे आपने कथनकरीथी॥और हेम

गरकोत्रहाविद्या कथनकरीयी।। औरहेभगवच् याआत्मपुराणके द्वितीयअध्यायविषे तथा। द्वतीयअध्यायविषे आपने तिसीऋग्वेदके कौ ताअर्थ निरूपणकऱ्याया ॥ ताप्रयमभःष्यायिषि सनकादिकमुनियोके तथावामदेवादिकअधिकारीअनोकेसंवादकरिके आपने नानाप्र

ते पाप्रकारकावचन कहताभया ॥ शिष्यडवाच ॥ हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणके प्रयम्अध्यायविषे आपनं ऋगवेद्के ए

पीतकोडपनिपड्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ तहां याआत्मपुराणकेद्वितीयअध्यायविषे देवराजइंद्रके तथाप्रतदेनराजाके संवादकरिके आपने नानाप्रकारकीव्हाविद्याकथनकरीयी॥और याआत्मपुराणकेतृतीयअध्यायविषे राजाअजातशृञ्जकेतथाचाठाकीब्राह्मणकेसंवाद्करि कै आपनें नानाप्रकारकीव्रह्मविद्या कथनकरीथी॥औरहेभगवन्॥याआत्मपुराणके चतुर्थं पंचम पष्ठसप्तम याचारिअच्यायोविपे आपनें यजु वेंदेकेग्रहदारण्यकडपनिपद्काअथं निरूपणक∹याया॥तहां याआत्मपुराणके चतुर्थअच्यायविषे आपने प्रथम एकछोवंश दोपुरुपवंश यहती ४ चेन्∥याशात्मपुराणकेपंचमेंअघ्यायविषे जनकराजाकोयद्यसभाषिपे याद्यवल्क्यमुनिके तथाशाश्वठादिकत्राहाणोंके संवादकरिके आपने ना |९ नाप्रकारकोत्रकाकेप्रकर्मकरोधी॥क्यायानकव्यक्रिकेद्यापकरिके द्याकट्यबाद्याकणकाष्ट्रस्यकच्याया॥और देभगवन् याशानमुखरा

अ ० ५८

ी जकेगष्टेअप्यायतिषे याज्ञवत्क्यमुनिके तथाजनकृराजाके दोनारसंवादकारिके आपणे नानाप्रकारकीत्रज्ञविद्या कथनकरीथी ॥ जात्रह्मिति म्रीके संगद्कारिक आपने नानाप्रकारकीत्रहाविद्या कथनकरीयो ॥ तथा याज्ञवल्क्यमुनिकेसंन्यासआश्रमका कथनकऱ्याया ॥ और हेभ | सेतास्वतस्मुनिके तथासन्पाप्तियोंके संवादकारिके आपने याजगत्केकारणका निरूपणकऱ्याथा ॥ और हेभगवन् याआनमपुराण |केनयमअप्यायविषे आपनेतिसीयजुवेदके कठवछीउपनिषद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ तानवमअध्यायविषे आपने यहवात्ता कथन 🎣 या सुकेमगगत् याज्ञवल्क्यमुनिकेमति देताभयाहै ॥ और हेमगवत् याजात्मपुराणकेसप्तमअच्यायविषे याज्ञवल्क्यमुनिके तथा मैत्रेयी गन्द् याआत्मपुराणके अप्मेअध्यायिषे आपने तिसीयजुर्वेदके खेताखतरउपनिपदकाअर्थ निरूपणकऱ्याया ॥ ताअप्यमअध्यायिषि ्रीकरीथी ॥ मचिकेता पिताकेवचनक्रंसस्यकरणेवासते यम्छोक्षियेजाताभया तहाँ सोनचिकेता तायमराजाते पिताकीप्रसन्नता अग्निषि करताभया ॥ और हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेदशमें अध्यायिषेपे आपने तिसीयजुर्षेद्के तैतिरियकडपनिपद्का तथानारायेणीयडपनि टक्षण निरूपणक∹षाथा ॥ तथा अन्नमयादिकपंचकोज्ञातीभन्नकारैक तात्रह्मकास्विरूप षणेनक∹षाथा ॥ तथा वेननामागंधर्षेका सर्वात्म भागरूपशतुभव आपने कथनकऱ्याथा ॥ तथा सत्यादिकसाथनोंकानिरूपणकारिकै तिनसर्वेसाथनोंते संन्यासआश्रमकीअधिकता वर्णन अण्यापिषेआपने यहवात्तों कथनकरीथी॥प्रकेंसंवर्षाकादिकमहान्पुरुष तापुरमहंससंन्यासक्थारणकरतेभये हा।और तापुरमहंमसंन्यासक श्रीया आत्मज्ञान यहतीनवर्छताभया ॥ तावरकेत्रभावते तोनचिकेता तायमराजाकेप्रलते वैराग्यादिकताथनोंसिंहित आत्मज्ञानक्षेत्रवण पर्का अपै निरूपणक≂षाथा ॥ ताद्शमअष्यायविषे आपनें वरुणपिताके तथाश्रुगुत्रके संवादकरिके त्रह्मकास्वरूपङक्षण तथा तटस्य | क्रीयो।और हेमगवत्।याआत्मपुराणकेएकाद्ग्रेअप्यायविषे आपनै जागाछादिएकाद्ग्राउपनिषद्ोंकाअर्थ निरूपणकन्याथा।ताएकाद्ग् द्धिःसिकेषिचारतेहोषै है॥तथा मरणकेज्ञानतेहोषै है॥तथा अष्टांगयोगतेहोषै है ॥ | प्राप्तिकाएक्पेराग्यदीकारणहे||और तार्षेराग्यकीप्राप्ति गर्मदुःखोंकेषिचारतेहोषे है||तथा मरणकेज्ञानतेहोषे हे | ||और सोवेराग्यवान्पुरुप्दी तासंन्यासकाअधिकारीहे ॥ और तापरमहंससंन्यासीका माहाअंतरमेदकरिके दोप्रकारकाआचारहोवे हे । الم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة ال

। यांकारणते ताआत्मादेषक् अतिभगवेती विजर विषृत्यु विशोक विजिष्मत अपिपास इत्यादिकनामोंक

किक्पनकरेहे॥और ताआत्मादेवका इच्छारू क्कोम सत्यहै ॥ तथा ज्ञानरूप पैकल्प सत्यहै ॥ याकारण तै अतिभगवती ताआत्मादेवकू

ी भी आत्माकार्यम् स्टेस्कानस्टेटिश

8

रिके तेइच्छादिक उत्पन्नमी

किल्पादिक प्रथमती उत्पन्नहीनहींहों हैं ॥ और ताज्ञानअयस्थाविषे जोकहािचेत् बाधितानुचृत्तिकािस्

तिअनंतर प्रमेयगतअसंभावनाकीनिष्टतिकरणेवासते यहअधिकारोपुरुप तिनवे

विनिद्यतिकरणेवासतै यहअपिकारीपुरुप तामननकरेहुएअथिनि

षिकारीपुरुपोंक् अवस्यनानणेयोग्यहे॥ताआत्माकेजानणेकायहप्रकारहे॥यहआधिकार

न जेदेनताई तयाअसुर्दे।तिदेवता तथा असुर ताब्रक्षाकेचचनकू किसमकार अवणकरतेभये ॥ समापान ॥ देशिष्य ॥ ताब्रह्माकीसभावि||५ तिनगुरादिकठोकोंगिपेवर्तमान सर्भेभेगोक्ष्यातिरोपे हैं ॥ कांदेतें सोनिद्धानुषुरुप तिनमुचेकोकोंक्रें तथातिनसर्नभोग्यपदायोक्षे आपणाआ त्माह्पकरिकेताने हैं ॥ यासर्गतम्बान्हो तिनसर्वेषायोकीपापिहें ॥ देशिष्याह्मप्रकारकावचन जभो ताप्रजापतिब्रमानें सभागिपिस्थ तहादके कपनकन्पातिभी ताब्हाकिवचनक् देवता तथा असुर दोनों अवणकरतेभये ॥ इंका ॥ देभगवच् ॥ आपणेआपणेङोकविपेस्थि भेताम्ब्राके वापनागकीतरक तथाद्शिणमायकीतरफ अनेकसहस्रदेवता तथाअसुर रहेई ॥ तहां असुर देवतावों तेंज्येष्ठहें॥याते तेअसुर तात्रक्षाकेदक्षिणदस्तकीतरफरदे हैं ॥ और देवता तिनअसुरोतेंकनिष्ठदेशायातें तेदेवता तात्रह्याके वामइस्तकीतरफरहेंहें ॥ तहांश्रीत ॥ द्व यादेवता वापत्याज्यायातिऽधुराःकनीयांतोदेवाः॥अर्थयह्॥असुर त्ययदेवता दोनों प्रजापतितेंडरपत्रहुपहें॥तिनोविषे असुरतो व्येष्टहें ॥ और देवता कनिछईं ॥ १ ॥ केसंहेतेदेवता तथा असुर ॥ अन्यंतउम्रतेजवाछेत्रहाविषे जिनोंकेनेमॉकीद्दछिङागीहै ॥ तथा परस्परविरोध तिसभात्मादेगक्रमासात्कारकरेंदे ॥ सानिद्वान्युष्ठ्प सर्गान्मभावकीप्राप्तिकरिके सर्गेभदत्रिरहितहुआ भूरादिकसर्वेछोकोंक्प्राप्तद्वि है ॥तथा ्गता तपाभसुर शत्रणकरतेभये ॥ तिसतेंअनंतर तेदेवतातौतीनळोकवर्तिसब्देवताओंकेप्रति सावात्तों कहतेभये ॥ और तेअसुरतौ ती क्रिकेगुन्हें ॥ याकारणंते तात्रक्षकोसभाषिपे तेदेवताती असुरोङ्नहंदिखते ॥ और तेअसुर देवताओं क्रुनहीं देखते। डिशिष्प ॥ इसप्रका र जभी तात्रझाकीसभाविषे तात्रझाकेष्ठखते मोक्षकेसाधनक्ष्यकाशकरणेहरिवचन निकसे ॥ सभीतिनत्रझाकेबचनोंकू तेसभावासी नटोकगतिसक्षारिकेप्रति सावाती कहतेभये ॥ तहां सर्व देवताओंकाराजाइंद्र तावार्ताक्षेत्रमणकरिके आपणे सर्वदेवताओंकेप्रति |प्रकारकायनकहताभया ॥ हेदेवताओ ॥ ब्रह्माकेषुखते जीयहवाता निकसीहै ॥ तावातांकु हमारेशृष्ठअसुर जैसे नहींजानिसके ॥ The second of the second

साकोईप्रपत्न तुमोर्ने करणा ॥ इसप्रकार सोसर्वअसुरोकाराजांक्रीचनभी तावातांक्ष्त्रवष्पकरिके आपणेसर्वअसुरोकेप्रति याम्रका

रकायजनकदताभया ॥ हेसर्वअसुरी ॥ ब्रहाकेमुखते जोयहवानी निकसीहै ॥ तावानीक्ष्रं हमारेशृष्ठदेवता

cetter characteristicate - antil

|कागंकीसिद्धकरणेशेपे अस्यंतबुद्धिमाच्ये ॥ यति अंतर्षिपेपरस्परहाबुभावराखतेहुष्भी वाहर्से आपणेत्राताकीन्याई परस्परस्तेहकरते | 🎖 | भरे ॥ और संहद्मिरीचनदोनों मझिष्याकीमाप्तिवासते ताब्ह्याकेपादों ऊपर इंडवत्प्रणामकरिके ताब्रह्माकेप्रति ताब्रह्मविद्याकािमधी 🏄 हर्तममे ॥और सन्पूनमापियों से यूरेडस्पत्रमयेनेयतुआदिकईं॥तिनमतुआदिकों तें भोषुर्वेडस्पत्रमया जीचतुर्धेखत्रहाहै ॥ सीघहा ति 灯 नगकीन्याई स्थितहोताभया ॥ और सोब्रह्मा तिनदोनोंकेबचनोंक्अबजकरताहुआभो नहींअबणकरतेकीन्याई स्थितहोताभया ॥ होझ ं | हुन्तुं हुन्तुंगर्ते तामागंकातिप्रमहोद्देक तिसीषटकुटीकेसमीपआइके प्रभातदोताभया ॥ याकानाम घटकुटीप्रभातन्यायदे ॥ ताषटकुटी गर्गमं किशंतर कार्य मित्रायक्षं नानिके तिनरो नोकेग्वोदिकदोपोंकोनियु सिकरणेवासतै वतीसरू २वपैपयैत किसीकायीतर्विपे संङगन्य 太 | यत्र नर्तातानं याप्रकारकोनाइच्छा तिनोने करोयो॥सातिनोकीइच्छा पूर्णनर्हीहोतीभई॥हेक्षिष्य॥सोईद तथाविरोचन दोनो आपणेआपणे ्र|प्रभातन्यायकीसीतमें सदियसत्रदंद्र तथाअसुरोंकासजाविरोचन दोनों एकदीकाञ्चिपे ताब्रह्मोकेसमीपआवतेभये ॥ और यहवात्तांहमपि 

/सिंगि सापुरुपकी उपेशाकरित्रे है ॥ तभी सोदोपवानप्रकृष ताउपेशारूपनिराद्रक्षेत्रातहुआ तथासपेमोगोतरिहतहुआ तथाताराजाकमुख /| भवे ॥ हेशिष्य ॥ सायंकाछिषेपे तथाप्रातःकाछिषेपे करणेयोग्यनेभोजनादिकहाँ।तभोजनादिककिषाभी तिनदोनोंको नियमपूर्वक नहीं ||शोगोपर ॥ जभो भोजनादिकभी तिनदोनोंक नियमपूर्वक नहींप्राप्तहोतेभये ॥ तभो स्रोसंगोगदिकोंकेप्राप्तिकीक्ष्याआहाहि ॥ १/गारगीरन्याकिते सर्वा तात्रझाकेमुखकीतरफदेखतेभये ॥तिनवत्तीसवर्षोकेच्यतीतहुएतेअनंतर सोबझा निनदोनोकेमुखकीतरफदेख| र्गितिष्य ॥ इत्प्रकार तेरंद्रपिरोचनदीनों वत्तीसवर्षप्यंत ब्रह्मच्येष्षेक्ष्माछनकरतेभये ॥ तथा यहत्रह्माकभीहमारेऊपरअद्यब्हक्ररेगा याप्र सुर्गस्रेषसाहुआ महाचरळानिषूर्यक ताराजाकेसमीपनिवासकरेहैं ॥ तिसीप्रकार तेइंड्विरोचनदोनों ताब्रह्माकेसमीप निवासकरते रेपतहोतेमप् ॥ असे याडोक्रविषे महाराजोक्रनेहकापाञ्चत जोकोईपुरुपहे ॥ तिसपुरुपके किसीमहाय्अपरापक्रदेसिक जभी र

अ**०** ३६ ्र ताभषा ॥ तथा सोब्ह्या तिनदोनोंकप्रति याप्रकारकावचनकइताभया ॥ देइंद्र हेविरोचन तुम्हरिभोगणेयोग्य जे्र्स्वर्गोद्रिकङोकेस्थिङ १ भोग्द निनस्युङ्भोगोतिराहित तथामदायदुःखकरिकेमाप्तदेाणयोग्यजोयद्वयत्रेत्रदे॥जनकर्त्रे मगोमनंगातने निगासकरतेभयेहो ॥ हेशिष्याहसप्रकार जभी ताप्रजापतिनें इंद्रविरोचनसँपूछा।।तभी सोइंद्रविरोचनदोनों याआत्माऽपहत

पापा ॥ इत्यादिक्षूत्उत्तब्हाकिव्चनकापाठकरिके ताब्हाकिप्रति याप्रकारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवच् ॥ याञाधिकारीपुरुपोंकु आत्माकेज्ञानते सबेछोकोको तथातिनसबेछोकवतिभाग्यपदाथौकी प्राप्तिहोंवे हैं ॥ याप्रकारकावचन प्रवेभापने सभाविपेकह्याथा ॥ ताआपकेवचनक् श्रवणकिरिक तिसआत्मज्ञानकेत्राप्तिकोइच्छाकरतेहुए इमदोनों आपकेसमीप बत्तीसवर्षपर्यंत निवासकरतेभये हैं।

प्रतिक्सा।तभी मंदमंददंसताहुआ सोप्रजापति तिनदोनोंकेप्रति प्रथमजागत अवस्थाकेसाक्षीआत्माका चश्चिनिरिधतरूपकरिके उपदेश करताभेपा॥प्रहाउजाच ॥ हेइंद्र देविरोचन ॥ याअधिकारीपुरुपोने शास्रसंस्कारयुक्तबुद्धिकरिके चश्चिषेपे जोप्रुरुपदेखता है ॥ सी चश्च पातं आप कृपाकृष्कि हमारेपति ताआत्मज्ञानकाउपदेश्करो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाषचन जभी ताईद्रविरोचनने ब्रह्माके

स्यपुरुपदी आत्माते ॥ तथा सोचक्षरपपुरुपदी अपदतपाप्माविजर विमृत्यु विमोक विजिषत्त अपिपास सत्यकाम सत्यसंकरप इत्या दिरगरूपदे ॥ तथा सोचक्षरपपुरुपदी भयतेरदित्तिग्रज्ञहाकुपदे ॥ होशेष्या।जैसे गुड यद्यपि स्वभावेतेमपुरद्दितिहै ॥तथापि जिनपुर रूपकाप्रतिपादकहै ॥ तथापि आपणेविषयसंस्काररूपदोषकेवझते तेईइविरोचनदोनों ताब्रह्माकेवचनका कोईइसराअथंकरुपनाकरिके पेंकेरसन्विपेषित्रीपहोते है। तेपुरुष तामधुरग्रडक्रंभी कटुरूपकरिकेश्रहणकरें हैं ।।तेसे सोप्रजापतिकावचन यद्यपि आत्माकेवास्तवस्य

तायत्रोकेपाति याप्रकारकावचन कहतेमये ॥ हेमगवन् ॥ याश्ररीरकांप्रतिविंबक्ष्पजोछायाहै॥साछायाही ताचश्चविषेदेखणेमैंआवे है ॥ पींतें आपने तान्धुनिपीत्यत्रज्ञायाकृती आत्मारूपकरिकेकथनकऱ्यादेशिताछायाआत्माकार्त्त्वरूप इमआपणीबुद्धिकेन्टतें ताच्छुतेभिन्न

म्गत मिपेभी प्राप्तेन होते जोते च्यानिये मोछायाक पंजात्मा प्रतीतहोत्हे ॥ तेतेस्व च्छर्पणिने तयास्व च्छन्छनिये तथास्व च्छन्त

्र||तंगमी सोछागाद्रवशात्माप्रतीतद्रोते हे ॥ हेमगव् ॥ प्रैआप्नैं यहवच्तकहायि॥ द्रिजच्छाविषे जोषुरुष देखणेमेंआवेहे ॥ सोषुरुपही 🧳 ||आत्मादे ॥ सोपदआप्राप्तायन् द्रापुरुष्केअमिप्राप्करिकेसम्बेनहीं ॥ कहिते याङोकविषे जिसपुरुपक्षे आपणी छाषाकेदेखणेकीइ ॥॥ यादेवीरोजनकेमति हमें आनंदस्नकपस्फुरणकाही आत्मारूपकारिकेडपदेशकच्याया ॥ परंतु यादंद्रविरोचनक् आपणेबुद्धिके श |गर्ग जोरे मुगमहमारेडणदेशते आत्माकाबोधनदीभयाया ॥तैसे याद्सरीवारडपदेशतेभी इहींके ताआत्माकाबोधहुआनदीं॥कितु हमारे ै =जहोते हे॥तोपुरुप दर्पणादिकोतीयना केवटआपणीचछुनिपे आपणोछायाक्षेत्रीसिसकतानहीं ॥ किंतु सीपुरुप दर्पणादिकोविपेही आप | नोटापाक्षेत्रीसाकेहे ॥ पति हर्पोनेकथनकरित्रे दर्पण जट सङ्ग आदिकोतिपेरियतछायाह्यआत्माहे ॥ तथा आपनेकथनकऱ्याजो च | रोगनरें आपनेंगीडतपुषेकेअभिमानकरिके ताप्रजापतिकेप्रति कथनकऱ्या ॥ तभो सोप्रजापति तिनदोनोंकेप्रतिक्षंजानसहुआभी तिनों ्रीया ॥ याद्रमोराजनकप्रात हम्म आन्दरक्ष्याकाभित्रहोभ्याथा ॥तेसे याद्रसरीवारजपद्शतम। इह्याह क्ष्यान्याना प्रमारकावित्त याप्रकारकावचन |श्रीपीतीजपदेशते रहोने छापाहोसे आत्माजन्याहे ॥ याप्रकारका आपणेमनियेषिचारकरिके सोब्रह्मा तिनदोनोकेप्रति याप्रकारकावचन |श्रीपीनोजपदेशते रहोने छापाहोसे आत्माजन्याहे ॥ याप्रकारका आपणेमनियेषिचारकरिके सोब्रह्मा । |मिगेस्पितछायाआत्माहे॥तिनसरंछायाआत्मात्रांतिपे कीनछापाआत्मा महणकरणा ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकायचन जभी ताइंद्रवि हैं| कैमोतिकीडपेशाकरिके आपणेय्यायंश्वनुभवकेशनुसार तिनदोगोंकेप्रति याप्रकारकायच्चन कहताभया।। हेइंद्रसिरोचन ।। सोआनंदर्य ||कृपेशास्मा तिनदर्गणाहिकतर्गंडमाथियोंबिषे साझोरूपकरिकेपतीतहोंने हे ॥ याते सोआनंदर्यकरआत्मातिनदर्गणादिकसर्वजपथियोंबि ै गिनमाने ॥ हैशिष्य ॥ इसमकार सोत्रहा ताइड्रिसिचनकेप्रति आत्माकाउपदेशकरिके आपणेमनविषे याप्रकारकाविचारकरताम

्रियारातियो गिसगस्तुक्तं तुमदेलो ॥ सीवस्तु तुम पुनःइमारेप्रतिआइकेकथनकरो ॥ इशिष्य ॥ तात्रहानि इदिरोचनकेप्रति ्रीणप्राप्तापुर क्षुतकः वाहे ॥ तापुराकक्षेत्रोक्षे ताम्ह्राकायहभभिष्रायहे ॥ दुर्णजन्नादिकउपाषियोषिपिस्थतजोद्यायाहे ॥ रिगरी।। हितु तिनद्पणीदिकजपाषियों केमेद्करिके साछाया परिणामीहै।।याँतें घटपटाादिकपदायोंकीन्याई ताछायाषिपे अना

िम्पताभया ॥ ऐस्द्रिमिरोज्न जङ्करिकेयुणेनोयहरूरावनामा मुतिकाकापानहै ॥ ताझरावविषे तुमदोनों आपणेआत्माकुणाइकेदेखो ॥

्र स्मरूपता स्पष्टदीहै ॥ और सोस्फ्रिरणरूपसाक्षी अंतरवाहर सर्वत्रपिष्पृषे है ॥ याँतें सोस्फ्ररणरूपसाक्षीदी आत्मारूपहै ॥ याप्रकार साक्षी थै अ॰ ९४ ९ आत्माविपे तथाङायाविपे महान्विग्नेपताहै ॥ ताविग्नेपताङ्गं यहदोनों नहींयङ्गकरतेभये हैं ॥ कहितेँ यादोनोंङ्गं आपणेपंडितपणेका च श्रे ४ हुतशीममाने ॥ तथा परस्पद्धपक्षिके इनदोनोंकाचित्ता मिळिनडुआहै ॥ याकारणतें यहदोनों हमारेडपदेशतें तास्फ्ररणरूपसाक्षीआत्मा । १४ कं महाजानोसेसे ॥ किन सक्रम द्यायाक्षीआत्मानिक सम्मनेस स्मानिक स्थातिक स्थातिक स्थातिक स्थातिक स्थातिक स्थातिक स्थातिक सम्मनेस हुतशमिमानहे ॥ तथा परस्पद्वेपकरिकै इनदोनोंकानित्त मिळिनहुआहै ॥ याकारणतें यहदोनों हमारेउपदेशतें तास्फुरणरूपसाक्षीआत्मा कुं नहींजानतेमपेहें ॥ किंतु उळटा छायाक्रंहीआत्मामानिकै यहदोनों दर्पणादिकोषिपीस्थत छायाआत्माबोषिपे कौनछायाआत्मा यहण

करणा याप्रकारकेसंज्ञयक्रेपासड्एँहैं ॥ जोमें इनदोनोंकेप्रति याप्रकारकावचनकहोंगा ॥ हमने तुम्हारेप्रति जोआत्माकारवरूप उपदेशक च्याहै ॥ ताहमारेडणदेशक् तुमोने यथार्थप्रहणनहींक्-्या ॥ किंतु ताहमारेडणदेशक् तुमोने विपरीतप्रहणकन्याहै ॥ याप्रकारकावचन जोमे उद्धि छेठितहोइजामेगी ॥ ताङ्कठितद्यद्धिकरिके इह्नोंकु हमरिवचनकाअर्थे किचित्मात्रभी नहींप्रतीतहोवेगा ॥ याते तुमोने ह इनदोनोंकेप्रति कहोंगा ।। तो इनदोनोंका मानभंगहोंमेगा।।तामानकेभंगहुए इनदोनोंकुं महान्छजाकीप्राप्तिहोंबेगी ।। ताछजा मिप्रीतमहणकऱ्यांहै याप्रकार इहोंकि आंतिक्रमगटकारिकै पुनःइहोंकेप्रति आत्माकाउपदेशकरणा हमारिक्रै योग्यनहीं है । अभिमानियों केप्रति में किसी उपायकरिक ताआत्माकानी पकरों ॥ काइते जास्त्रिष्ये याप्रकारकानियमकहाति ।

りコ गरिक यहगुरु ताशिष्य मिपे सत्तगुणती अधिकहोते है ॥ और रजो तमोग्रुण अल्पहोते है ॥ सीशिष्य उत्तमकद्याजाने हैं ॥ और जिसशिष्यनिपे रजोग्रुण अधिकहोंवें है ॥ और सत्त्रगुण तमोगुण अल्पहोंवे हैं ॥ सोझिष्य मध्यमक्द्राजांवेंहे ॥ और जिसझिष्यविपे तमोगुणआ ॥ सोशिष्य मंदकद्यानांवे है ॥ ऑरउत्तम मष्यम मंद यदतीनप्रकारकेशिष्यभी बुद्धि शिष्यकीद्धदिहोने ॥ तिसीप्रकारकेद्यहिक्षंत्रहणकरिकै यह्मुरु ताशिष्यकेप्रति बोधकरे ॥ शिष्यकेद्धद्विकीद्यपेसाष केप्रतिशेषकरैनहीं ॥ तात्पर्ययह ॥ उत्तम मध्यम मंद्र याप्रकारकेभेदकारिके ज्ञिष्य

sho

() सत्वग्रुण तथारजीग्रुण अल्पहो

नित्तिमाक्षरयक तेसीतेसोबुद्धिक्ष्यक्षपकिरकी यात्रुक्नें बोधकरणा ॥ इक्षिष्य ॥ याप्रकारकेअभिपायकुंमनिषपेराखिके सोप्रनापति **४,४नाग्या ॥ और तिसीशमियाय हुं अंगीकारकाषि होप्रमापति तिनदोनों केप्रति ज्यदोनों जङक्षिकपूर्णज्ञराविषे आपणेकूदेखो** गाईद्रोगोननकेप्रति दर्गण जळ चक्ष आदिकसर्वेडपाषियाति सोआत्माल्याषके यापकारकाउत्तर कहताभया ॥ इमने तुरहारेपाते प् रम्ग्नस्य निष्यान्यम् वास्त्राणिके तुम् अनात्मछाषाक्षं किसवासतैशारमामानतेहो पापकारकाउतार संबिह्या तिन्होंकेपोते नहं

उपरेशु करणेकप्रयत्नक्षे निष्फङमानिके बहुतस्दिक्ष्यप्रप्तहोताभया ॥ तिस्तेंअनंतर पुनः तिनदोनोक्नेभिकरणेवासते सोप्रजापति आषणे 🖟 रंगीर गाप्रकारकारनन कहताभया॥ हेंड्ड्रमिरोचन ॥ तुमदीनो ने याजल्युक्तश्राव्विपे आपणेप्रतिधिषकेदेखणेकरिके किसतत्त्र रिनिम्प्कः गाहै ॥ हेशिष्य् ॥ इस्प्रकारकाचन जभी ताप्रनापतिने ताईद्रविरोचनकेप्रतिकह्या ॥ तभी जैसेमूडगाङक आपणेअभि भिषे ॥ ताश्रागिषेशाषणेहेदेलिके तेदोनों पुनः ताप्रजापतिकेसमीषजातेभये ॥ तिनदोनोंहंआयाहुआदेखिके सोप्रजापति तिनदोनों गप्रकारकाउपदेशकरताभया ॥ हेशिष्य ॥ ताब्रहाकेडपढ़ेश्हंअंगीकारकरिके तेइंद्रियोचनदीनों तहांतेंजाइके श्राविषेआपणेकुंदेख गार्ह पिताकेशाने कथनकरे हैं।तिसे तेईद्रविरोचनदोनों ताप्रजापतिकेआगे याप्रकारकाआपणाअभिप्राय कथनकरतेभये।हिभगवन्।पाद ६स४ कार काग्नम जभी साईद्रगिरोजनमें प्रतापतिकेत्रतिकथनक≂षा ॥ तभी सोप्रजापति तिनोकेभ्रोतियुक्तवचनकूंशवणकरिके आपणे| ते छे रेमस्तकप्रैत नराकेशादिकोक्रिकेषुक जोषहहमाराश्रीरहे॥ताश्रीरह्णालाञ्छेही हमदोनों याश्राविपेदेखतेभयेहें ॥ हेशिष्य ॥

गरोशारिकरोतों छाषाहेंदी आत्मामानतेभये ॥ तिसतेंअनंतर इमने इनदोनोंकेप्रति मच्यमरीतिकरिक दर्षणजछादिकसर्वेष्पाषियोति नित्तिपे याप्रकारकावियार करताभया ॥ याइद्रतिरोचनकेबुद्धिकुंमोहकीपापिकरणेंहारा कोइंबिचित्रदोपहै ॥ जिसदोपकेनटतें यहइंद्रवि गीन्न रुपोरेचप्रेशक्षे निप्रीतहीयदणक्रेरे हैं ॥ काहेंने प्रथम हमने इन्होंकेप्रति सुक्षमीतिकाँ कि चधु निपेआत्माका उपदेशक-याथा ॥ ता

गग्गाकाऽपरेशकच्या ।।ताउपदेशरोभी यहदीनों ताछायाछंदीआत्मामानतेभये ।। तिसतेंअनंतर इमनें इनदोनोंकेप्रति मृदुरीतिक∭

गिषदेसलेकाउपदेशक-पा ताउपदेशत यहदोनों पास्थ्रङग्ररीरकेंदी आत्मामानतेभये ॥ परंतु तुमदोनों याजङकेशराविषे

आपणे1:३रोर यातीसरीवारकेउपदेशकरिकै इन्होंक्रं धूवेंछेदोवारकेउपदेशंतें इतनाविशेषवीषहुआहैं॥ पू स्मित आष्णीटायाहंही आत्मामान्याया।और अभी श्रामकेदेखणेकरिके यहदोनों ताछायाकापरित

अ**० 3**8

ी आत्मोहै ॥ याप्रकारकाविचारकरिके इनदोनों ने ताछायांकेआत्मरूपताकापरित्यागकऱ्याहै ॥ यारे अभी इन्हें किश्तीरकुं नखकेशादिकों सेरिहतकराइके तथास्नानकराइके धुनः ताजङश्रावकेदेखणेका उपदेशकरों।।ताआपणेशरीरकुं धूर्वेत जञ्जराविषेषे जिसकारीरकूँदेखतेभयेहैं ॥ सीहर्न्डोकाक्सीर नखकेज़ादिकोंकिरिकेयुक्तथा ॥ तथा मिळिनथया ॥ तथा मिळिनवझोंबाङाथा शरीरों क्टिक्षणदेखिकै यहदोनों ताछायाकीन्याई याशरीरिविषेभी आंत्मत्त्वुद्धिकापरित्यायकरें मे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाविचारव । ऐसाकेहिंउपाय में करों ॥ सोडपाय इमारेक्ष्यहप्रतीतहोंने है ॥ यहइंद्रविरोचनदोने पुरुपकाशरीरे ।। सोशरीरही दूसरेपुरुपेक्चिधुविपे तथादर्पणविपे तथाजङादिकोंविपे प्रतीतहोंवे है ।।यांते ताद्रष्टापुरुपकेझर नरारे ।। ओर च्छु दर्गण जङ सङ्ग इत्यादिकडपाथियोंनिपे जाप्रतिविंनरूपछाया प्रतीतद्दोने है ।। साछायातौ परिमाण तपास्पादिकगुणोकेमेदकरिके भेदनाङीहोड़ि है ।। याकारणते साछायाआत्मानहीं ।। किल सिलन्तकणानिकलानी

रेदेसिकै यादोनोंने ताछायाकेआत्मरूपताकापरित्यागकऱ्याहै ॥ तैसे यहदोनों याश्चर

फिरिक भेदवाछि हो हो। याकारणते साछायाआत्मानहीं है।

े ग्रापिषि गिमारसप्ती तुमरेतो ॥मीलस्तु आहे कहमारिअगिकथनकरो॥हेशिष्य ॥इसप्रकारकावचन जभी ताप्रजापतिने ताइत्रमिरोचनक ं। गशैन तपाप्तानकिति तपासुर्वत्रह्मोक्षेपद्दिक तथाश्रेष्टअङेकारोक्ष्यारणकितिक पुनः तानङकाराविषे आपणेआत्माक्षेदेखो ॥ तान्नङ। क माभगगात्प्रजापति ताइंद्रिमित्वनकेपति याप्रकारकावचन कहताभ्या ॥ हेइंद्र हेविरीचन ॥ तुमदोनौ आपणेनखकेशोंकामुंडनक

= ∨ =

|प्रिकथनकऱ्म।। तभी सोइंद्रिरोचन तात्रहाक्विचनकुँअंगीकारकरिके आपणेनालकेश्लिमुँडनकराइके तथावस्पूपणादिकोंकुंघारणक॥१॥। ्रोउपाम तुनारोह महमातिवाने माने माने क्रमानमानि जो मार्चन्ने पादिकसंस्कारकरीते हैं।तिसर्वसंस्कार छायाक्ष्पआत्मा हैं अंगोकारकरिक इनदोनों में याज्ञरीरविषेदी आ अस्ति पुनः ताजङश्राविषे आपणेआत्माक्षेदेखतेभये ॥ तादेखणेकरिकै तेदोनों पुनःभी याश्ररीरिविषेदी हडआत्मरूपतायइणकरिके। गीपोगे वैगाताम् रीरमेसेस्कारोगिनाताज्ञास्मानिके स्तमान्तिस्वित्तमात्रभीसंस्कारहोनेन्द्रीयाते चंदनछेपादिरूपमस्तव निसंहमान यानङ्गरानिषे आपणेआत्माक्षेदेख्याहे ॥ यति यात्मुङ्ग्रिरिहीआत्माहे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताइद्रिष्य ग्रागणकोणेते गाझरीरक्षी आत्माक्षे ॥ और मुख्यमा भारोपित्तपर्मोकाभयदोणेते भारमारूपन्हीं है।किनाधिसकास्रोस्त्रोस् म्बारोचननेतामगपतिकेम्रतिकद्या।।तभीसोमजापतिषुनःभीतिनोकेभ्रांतिकीदृढतादेखिकै आपणेमनिषेपे याप्रकारकाविचारकरताभया।। ।। हमदोनोंकुं नेसे यासकारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवत् ॥ हमदोनोंकुं नेसे यास्युङश्रीरिषिपेही आत्मरूपतासिद्धहोते । ते ॥पात्रकार याज्ञरीरकेडरक्रष्टताक्रीनेपयकरणेवारीज्ञास्त

The state of the s

SE 0 10 ्र सक्तर प्रकारि ॥ याँ दनोभेद्यद्विक्षंशंगीकारकस्किद्यं मेंद्रनोंकीश्रारिषिपेआत्मत्त्रयुद्धिद्युद्धदाद्देके स्फुरणरूपप्रुष्ध्यआत्माषिपे इनोंकेष्ठ्य | १ १ स्थारियों ॥ तोमुख्यशतमामिषेद्यद्विकेबोडणेकाप्रकार यद्देहे जिसस्युद्धिश्रारिक्षे इनोने आत्मामान्याहे ॥ सोस्युद्ध्यरिक्षिसाहें॥ स्वभा थि १ पत्रसमामणक्षिक्रमिक्तामसम्बर्धिकेबोडणेकाप्रकार यद्देहें जिसस्युद्ध्यारिक्षेत्र हेनोंने आत्मामान्याहे ॥ सोस्युद्ध्यरिक्षेसाहें॥ स्वभा थि त्तंतःममरणादिकिमिकारोगटा देखणेमेशाचे हे ॥ तथा शत्रुगतिभयक्ष्याप्तहुआ देखणेमेंआवे है ॥ तथा परिच्छिन्नदेखणेमेंआवे है।ऐसेअ ी त्यग्ररीरिति अमरत्यादिक्षमं जिसस्फ्ररणकेतादात्म्यसंबंधकिरिकैप्रतीतहों है॥तास्फ्ररणक्रंभी इनदोनोंनैहमारेसबेडेपदेशोंविपेदेख्य

ढे ॥ कांढ्रॅ जिसश्ररिरहे इनों ने आत्मामान्याहे ॥ तिनश्ररीराहिकसर्वपदार्थोविपे यहआत्मा आप्यापिकसंबंधकरिकेअनुगतहे ॥ तास्फु रजद्रपशात्मार्तिविना कोईभीपदार्थ प्रतीतहोवैनहों ॥ याते जैसे याश्ररीरविपेस्थितपर्पोकाछायाविपेअसंभवदेखिके इनोने में कथनकरों जिनपमाँ छुंदेखिक यहदोनों आपही याश्रीरिषिष्रेआत्मत्वबुद्धिकापरित्यागकरें ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारिकाविचारकरिके सोपनापाते ताइंद्रसिरोचनकेप्रति याप्रकारकावचनकहताभया ॥ हेइंद्रविरोचन ॥ यहस्फुरणरूपआत्मा मरणीरहितहै ॥ तथा भयतेर सित्हे ॥ तथा देशकाङ्कस्तुपरिच्छेद्रतेरहितहै॥ तथा ब्रह्मरूपहै।ऐसेआत्मादेवकेस्फुरणस्वरूपक् तुमों में हमारेसबंडपदेशोंविषे सामात्य ] रूपतंअनुभषक्याहै ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाष्वचन जभी ताप्रजापतिने ॥ ताइंद्रविरोचनकप्रतिकह्या॥तभी सोइंद्रविरोचन ताजपदेशक त्यागकिष्के याग्नरीरकुंही आत्मामान्याहै ॥ तैसे यास्थ्रत्क्रारीहिषेभी नहींसंभवहोणेहारे जेजमरत्वाहिक स्फ्ररणकेथमें हैं तिनधर्मोंका

2 × रिनेभी पुनः ताशरीरिषिपेही आत्मरूपतानिश्चयकरतेभये॥और ताप्रजापितें जोआत्माकेअमरत्वअभयत्वादिकधर्मे कथनकरेथे ॥ तेअ ्रै मरतादिक्षपंभी पास्युट्कशरीरिषेपेदीअंगीकारकरतेभये ॥ हेक्षिष्या।पास्युट्यारीदिषे यद्यपि अमरत्वअभयत्वादिकथर्म संभवतेनहीं॥ 🏅 तपापि क्षिणम्पापकरिक तांद्रविरोचनेन पास्युट्यरीस्किपे तेअमर्त्वअभयत्वादिक्ष्पमे अंगीकारकरे हैं।। ताअभिप्रायक् दे अवणुकर ी मार्ग्रातिमें जगारोगादिकोत्तीनग्रतिकरणेहारे जग्मायनक्ष्यजीपयुंहैं ॥ तथा नानाप्रकारकमंत्रकत्त्वादिकज्यायुंहैं ॥ तेसंब्रुणरसायनाविक ्रा गान मान्युट्यारिक्षमम्करणवासने हमाने तरसायनमञ्जल्पादिकज्पाय अवस्यकृत्याहिय ॥ ओर जभी पाहमरिश्विप तिनर गायनाद्दिकाकृषिक अमरपण सिद्धहेषिमा ॥ तभी यात्ररीरिविषे अभयपणाभी विनाहीयनतेंसिद्धहोषेगा।काहेते पाठोकविषे जेजीव मर भिग्यागिरिप्रे संभवहोहसके । काहेर्ने यहपुरुष योगकेवळ्ते तथाहिञ्यऔषिसेवनकेवळ्ते सुग अभ् हस्ती महिप हत्यादिकज्ञ शिर्फिगालकर्णिप्रे समयंहोहसके ।। तथा प्वेतकेसमानआकारके पारणकरणेषिपेभी समयेहोहसके ।। तथा साक्षात् प्वेतकप क्षाणकरणीपेभी सम्पेहाहसकेहो।याकारणते याझरीरमिष्हो सामहारूपतासभमेहे।षिषम् ।। उपदेशकेपारंभकाछमिषे जोबहारि आ ं) गंगि गाशीगीगेमेगवोशतके ॥ काहेते यहक्षरिष्ड्पआत्मा तिनरसादिकोंकारिकै जभी जरामरणतेरहितहोंने हैं ॥ तभी शोकतेंभीर शितनहोते है ॥ काहेने माटोकािपे जरामरणादिकशिकारोंबाटिनीयही सर्वेदाशोकक्षेमाहोंने हैं।और मंत्रओपपादिकोंकेनटलेंयहक्षरीर शुगारिगागातिकाँविभीरितहोगे है ॥ इसप्रकार जोशिकारिष्ठ्य आगणेशरीरक् स्सायनमंत्रादिकडगायोंकरिक अमरअभया
 । तिरूपकरे हैं ॥ सीशिर्यनायिक्य आपणेबङकप्रभावते भूरादिकसर्वेछोकोंक तथा तिनछोकवर्तिसभेगोग्यपदायोंक प्राप्तहोंचे है ॥ या
 । गरीविर्ये कियापभी रेश्यनहों है ॥ किया ॥ यात्रगापतिने जोपूर्व इमारेग्रति चश्चाविष् त्याजङक्षराविषे आपणीद्यायदिख्लोकाड <sup>४</sup>|परैशक<sup>-</sup>याग॥गतपरेशकरिक्मी माप्रजापतिनें ताछाषाकेदृष्टांतकाकि याशरीररूपआत्माक्षेत्री जरा मरण पाप शोक भय इत्यादिक वि| ंस सम्मान्यान्यान्यं गृद्याटादे ॥ ॥ ओर संक्रोचकेअभावकानाम बृद्धि ।। तासंकोचकीपापि याजीनोंकु भयक्रिकेहोंने हे ॥ भयते । हिनपुरुप् हा हिनीतेभीसकोनद्विनदी ॥ अथवा नानाप्रकारकेरूपोकेधारणकरणेकाजोसामध्यें हे ताकानाम बृद्धि है ॥ याप्रकारकीबृद्धि ग्नाटरे ॥ निनतीर्राहेंही आपणेमरष्केकारणोतभयकीप्राप्तिहोंने हे ॥ और जीपुरुषअमरहे॥सोपुरुष आपणेशृष्ठआदिकोंतें कदाचित्भी | भग्गामनर्गहोता ॥ ओर यहज्पीर बभीअभयहोंने है॥ तभी याझ्पीरविषे ब्रह्मरूपताभी संभवहोइसकेहै ।। काहेते ब्याकरणकीपीति ागारै अपक्षमपासा पित्रा विसुत्यु विशोक विजिषस सत्यकाम. सत्यसंकत्प इत्यादिकळ्शणकथनक≒येथो।तेसबैळक्षण योगादिकजपा

मारां (रित ह्यापा ॥ तात्रहाकिकद्वकापद्वभिषापपा ॥ जेते पद्छापा श्रह्मोक्षिक तथाअग्निआदिकोक्षिक नाञ्क्षपात्रहोषैनहीं ॥ न्मा याजायाहूं पाष् शोक भय इत्यादिक्षिकारभी प्राप्तहोंनेनहीं॥तेत यास्युछ्य्रीरिषेपभी जैसे ते मरण पाष शोक भय आदिक्षिकार गर्गमार्गे ॥ऐमानोहंउपाय यांशिकारोपुरुपों नें करणा ॥ किंवा ॥ जैसे प्रातःकाञ्चिपे तथासायंकाञ्चिपे यहछाया बुब्क्छिपासहोषे ॥तेसे पर्तारोरमी उपारोतेंद्र्दिक्षेत्रासहोने हे ॥ याकारणतेंभी यहक्षरीरहीआत्माहै॥ किंबा॥जैसे स्वभावतेंनाक्षतेरहितहुईभीयहछाया

तारण केनाशत नाश्क्रपाप्तहों है ॥ तैसे स्वभावतेनाशतेरहितहुआभीयहश्रीर कारणकेनाशतें नाशकुप्राप्तहों है ॥ किंबा। जैसे ताप्र तिरियरूपणपाका यदग्ररीररूपशात्मादी कारणे । तेसे याग्नरीररूपआत्माकाभी त्वगादिकसप्तपानुर्हीकारणेही। जभी शस्त्रप्रदारादिक गद्मनिमिन्तिकरिकेतपारोगादिकअंतरिनिमिन्तिकरिके वात पित्त कफ यहतीनदोष क्षोभक्ष्प्रप्राद्धोंवे हैं ।। तभी तेत्वगादिकसप्तपातुभी क्षोभक्ष्प्राप्तदोदके याग्नरीरकानाग्नकरेहें ।। योते जैसे याग्नरीररूप्तिवक्तीस्थरताकरिके प्रतिविवरूपछायाकािकरि अपिकारीपुरुप जमीमंत्रऔपपादिकोंकेसेवनतें श्रव्रभग्निआदिकग्नाद्यनिताँक् तथारोगादिकअंतरनिमित्तोंकू नहीं उत्पन्नहोणेदेवे है। तमीपाशिपकारीपुरुपके वात पित्त कक यहतीनदीप क्षोभक्कं प्राप्तहोंबेनई।। तिनदीपोंकेक्षोभतेंविना तेत्वगादिकसप्तपातुभी क्षोभक्ष्प

महोगिनहीं ॥ और जभी तेत्वगादिकसप्तपातु सीभक्तनहींप्राप्तहोंवेहें ॥ तभी यहश्रीर दाहछेदनादिकोंकरिकै कदाचित्तभी नाशहोंवे नहीं ॥ किंवा ॥ योग मंत्र रसायनादिकओप्य इत्यादिकउपायोंकरिकै सिद्धिक्ष्यप्राप्तहुआश्रीरहै ॥ सोशरीर अग्निमितों जछ

13 · X √ कोन्पाई जीतछरहे हैं ॥ और अछविपे सीज़रीर पापाणकीन्याई रहे हैं ॥ और पृषिवीविपे सीज़रीर पृषिविकेसमानरहे है ॥ अथवा १५ अठिसेपानरहें और वासुनिपे सीज़रीर वासुकेसमानरहें ॥ और आकाज़ातिये सीज़रीर आकाज़कान्याईहोंवे हैं ॥ किंना ॥योगान्यास १५ काटिसेप्रपुर्ध प्रभो पुर्ताओरिकरेन्यरतिकोपालाकृदें ॥ तभी सभी पापुरुपकाज़स्ति सापुर्धिनातिकृदेव्यत्तिकान्यात

पुनः गुनक्रान्याद्दिरयतहोत् हे । तेते तायोगतिद्धपुरपकाशरीर वाणादिकाँकारिकेभेदनक्षेपासहुआभी पुनः पूर्वकीन्याई स्थितहोते हे।।या ते मंत्रजीप्य योग आदिक्ष्यपायोकारिके यास्युट्यश्रीराविषेभी अज्ञरत्व अम्मरत्व आदिक्ष्यमूर्त्तभवहोह्मकेहे ।। हेशिष्यायाप्र ग्रोननदोनों यास्युङक्रारिरक्षंहीआत्मामानतेभये ॥ और ताब्ह्लाकेचपदेशते याश्ररिरक्षंआत्मानानिके तेइंद्रविरोचनदोनों आपणेमन ॥ तिसतेंअनंतर तेइंद्रविरोचनदोनों ताप्रजापतिकूनमस्कारकरिके ताब्रह्म छोक्तं आपणेछोकिषियेनातेभये ॥ और तिसकाछिषिये सोयजापति मोनकुंधारणकरिकेस्थितथा ॥ याकारणते सोबझा तित्तोंकेप्रति जा नारमानिनार आपणेमनिषेकरिके छुबुद्धिक्रुप्राप्तहुए तथाअर्थमाह्मके तथाकामभाह्मके संस्कारिकरिक द्रिपतहेनित्ताका प् गिपे बहुतप्रसप्तहोतेभये ॥ तथा आपणेकूकुतकृत्यमानतेभये ॥ مالطاسا ساريخ , और जलिंग मीश्री

महाबल ॥ याकारणत निके ताब्रमुङोक्तें आपणेग्रदक्षेतातेभये ॥ तभी सीब्ह्या तिनदेनोक्ष्णाताहुआदेखिकै आपणेमनदिपे याप्रकारकांचनकहताभया ॥ इनर्निनिहमरिप्ति पुनःप्रथक-यानर्हो ॥ किंतु याज्ञरीरकॅडीआत्मामानिकै यहदेनिं हमरिकॅनमस्कारकरिकै क्रीप्रदी आपणेछोक्किपे गईद्रमिरोचन यास्थुळश्रारारकुआत्माम ॥ गोम अभी किसीआपणेशत्रचरक्रेमेनिक तुमदोनोक्ने आत्माकाययार्थशेषनहींभया याते तुम आपणेछोक्निषेपनतजाबे ती राजसप्रकृतिवाङे यहइंद्रविरोचनदोतां आषणेअभिमानकेनाशृहुए। तथाछोकिषिपेभी यहइंद्रिवरोचन तथा पर्वतकेसमानइनोंक्अमिमानहै । ऐसेइंद्रविरोचनक् जॉम मानभंगक्रिके मानकेभँगकरणेहाराजीबचनहें । गेगसर्त तथारक्षेगासर्त किंचित्प्रात्रभी वचन नहींकहताभ्या ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ते आपणेकूपंडितमानतहें ॥ इनदोनोंकी परस्परवहुतस्पद्धों है ॥ कहित क्रीग्याय्होइके आपणेजीयनेतिपेभी आज्ञातरिहतहोँचा । भी यहदीनों क्रीयरूपकायकेत्यार्गे दान याप्रकारकायचनकदिके इन्हिंजाणेतिनिवारणकरीमा तथाअसुराकापतिविरोचन द्गाङ्ग याप्रकारमास्ब्ह ॥ तथा गातभगद

जेह्योहैं

कापक्रमामहुएयह्दोनों महायुद्धकरें मे

Se 0 18 子子! 二四十二 मात य 'मेतामोंकेशति तथाजिनअसुर' पहोड्कै यदिहात्मषादकाउपदेशक्रे छूना १ः तिनवियोहं विष् रहें॥तथा साधस्वभाववालेफ

निस्मित्र नाताने । । तमी ने

सेतिह्एपक्तअञ नानाप्रकामेक्ट्र<del>ा</del>

शिष्य इसनमिषे तथाभावीजनम्बिपे शेयकेमा गरिकेडपायकरें में ॥ तेसर्वेडपाय चभी

तथा ह

उप यादेहक्हीआत्मामा

,पक्तअत्र अथवा

अक्रमामनीय ।

स्यामहोत्र महरूथनामी नाजस्ता

मा स्थितहोषेनही

िर्वशप्रिकेसमान छुपारूपदाइ निसदेदकेउदर्गिये सर्वदारहे हे ॥ तथा जिसदेदकेबाह्यदेश्विपेभी सर्वेद्रथिकादिकभूतरूपदाह । है॥ इस स्मिनेकेट सामकास्मायका सम्मिनकानेके ॥ और जैसे सहस्तिकसाहकेर क्रमास्कार्केट स्थापकार्केड ॥ इसे हेन्ता । है।। तथा निसदेहके श्रव्रश्नह्म सुमुख्य बाह्मविचरणेहारेहें ॥ और जैसे कदळीवृक्षकास्तंभ त्वचामात्रहोणेते निःसारहोते हैं ॥ तैसे निचा ] उत्पन्नदोषे दे॥त्रमे तिनकर्मोका तथाष्ट्रधीआदिकभूतोंकाभी चाहादोगेगा।। तभी यददेह किसप्रकार स्थितहोंगेगा।कितु नहीस्थितहोंने| |ग्।।किंगा|पदेह्का कारणरूप्नोकपेंदे॥ सोकूमं यद्यपि एक्शतव्पे १०० आषुप् यामनुष्योंकृदेने हैं।।तथापि ताशतवपे ते अनंतर सोक ीमं अपिकशायुप देवेनहीं ।कि।हेते जगत्केकताईथरने सृष्टिकेशादिकाङ्षिप जैसीजेसीङ्घक्साकरीहे।तिसीतिसीप्रकार तेकमीदिक फङ हेर्नेहें ।वाति एक्ज्तवप्रेंटेदार यदिहषिपे सोअमरपण किसप्रकारहोयेगा।किंतु नहींहोवेगा । किंपाविद्यक्ताह्मविपे ऋपिङोकोंने जेर , संगोनहीं ॥ किंग ॥ याटोक्षिपे जीजोपदार्थ जन्मवाछाहोंने हैं ॥ तिस्तिमपदार्थकानारा अवक्षक्रिकेहोंने हें ॥ जैसे घटपटादिक | पदार्थ जन्मपाटेंहें ॥ याते तिनोकानाराभी अवक्ष्यक्रिकेहोंने हैं ॥ तैसे यहदेहभी जन्मवाछा है ॥ याते यादेहका नाराभीअवक्ष |गार तेरतायमादिकशोषथ प्रयुत्तकरणेहारेपुरुषभी मृत्युक्ष्त्राप्तहोतेभये हैं ॥ यातै तिनरसायनादिकोंषिपे यादेहकेअमरकरणेकासामध्ये किरिकोगि ॥ किंग ॥ यहसर्वमन्तर्योकेशरीर पंचवपपर्यततो वाल्यअवस्थावाछेहोंवे हैं ॥ तिसतेंअनंतर पोडश्वषप्यत कुमार क्रियंतंयहेदस्मे निःसारद्गेद्देवे हे ॥ ऐसायहस्थूब्देइ किसप्रकारअपरदोयेगा ॥ किंतु यादेइविपे किसीप्रकारकरिकेभी अमररूपतासंभ | रिक्वित्वदेदभी निःसारदेहि।व द ॥ एसायहरूष्ट्वह । एपन्नार्ग्या उप्ताया पृथ्वीआदिकपंचभूतरूपडपादानकारणते | ||वेनदी ॥ किंदा ॥ सर्वेनीयोकायहरूथ्टदेह पुण्यपापकर्षेरूपनिमित्तकारणते उत्पन्नहोंने हे॥तथा पृथ्वीआदिकपंचभूतरूपडपादानकारणते | ||वेनदी ॥ किंदा ॥ सर्वेनीयोकायहरूथ्टदेह पुण्यपापकर्षेरूपनिमित्तकारणते उत्पन्नहोंने । सायनाहिकशोष्प कथनकरे हैं।सोकेवळ यादेहकेरोगादिकोंकीनिष्टतिवासतैकथनकरे हैं।यादेहकेअमरकरणेवासते नहींकथनकरे हैं।तथा | ग्रा||भ्यासकाछ|ग्रेषे पारणाक्रिकेब्श्करेजे पृथ्वीआदिकपंचभूतहें ॥ तेपंचभूतभी तायोगीपुरुषके बऌकीघुद्धिकरणेवासतेहीहोचे हैं ॥ |तायोगोपुक्पकेशमरक्रजेयासतेहोंनेनहीं ॥ जोकदाचित् रसायनाहिकशौपघोंक्रिके तथा पंचभूतोंकीषारणाक्रिके यहदेह अमरहोताहो ैं॥ तो निनपुरुप्रें ने तरमायनाहिकभीष्य प्रमुक्रे हैं तथा सापंचभूतोंकोषारणाप्रमुक्का है ॥ तेपुरुष मृत्युंकुनहीपातहोणेचाहिये ॥

MATICALITATION OF CHILD PRINTERS AND STANFORD OF STANFORD STANFORD AND STANFORD STAN

्यों में ॥ तिसतेंअनंतर पिष्टवपेष्येत योवनअवस्थावाळेहोंने हैं ॥ तिसतेंअनंतर घृद्धअवस्थावाळेहोंने हें ॥ हसमकार सर्वेहह पारोगोगोंहे आपनेगुर्पेदेहमानाम् अनुभवकरिकेतिव्हे ॥ ऐसानाम्बाददेह किसप्रकारितित्यहोषेगा ॥ किना ॥ यानीबोकामरण या |४ नेगीकवृहिं॥ तर्वाथोक ॥ मृत्युननेमवर्तागर देहेनसहजायते ॥ अध्ववाऽङद्शत्तिवा मृत्युनैमाणिनांधुवः ॥ अर्थयह ॥ हेवीर जन्मवाहे 🎉 रिकेतापूरी उत्पन्नहोने हे ॥ तारेहकेविद्यमुन्हुए तामरणकेनिश्चतकरणेका केहिभी अपायनहीं है॥ ॥ यहबात्ती प्रूराणिविषे ह्यासभगवान् , मिण्पांत्रामृत्यु देरकेताथहोडन्पन्नहोंने हे ॥ सेपृत्यु आत्रोहनिष्रहोंने ॥ अथना शतनपैतेंअनंतरहोंने ॥ परंतु जन्मनालेमािणयोंका मु ्पुश्वरूप्तितेणाते ॥ १॥ किशा ॥ वास्तुकेनियुत्तकरणेका यहएकउपायहे ॥ जोषुनः यादेहकायहणनहींहोणा॥ याउप्यक्षेट्योडि 🖊 के दूसएकोर् मृत्युक्तनिमृत्युक्त कोन्छान्नाम तीन्छान्नामित्वेत्त ॥ यहवात्तां अन्यमास्त्रिमेन्नहोहे ॥ तहाँ थोक् ॥ मृत्योविभूपिकिमृत भोतंतुंचतिकियमः अमातेनैवयुह्णाति क्रुह्मम्माने ॥ अयमह ॥ हेसुङ मृत्युते तुं क्योभयकरताहै ॥ तुम्हारेक्षभययुत्तदेखिने क्या पम्पानाछोडिदेवेगा॥ किंतु नहींछोडेना॥ निसपुरुपकामनमहोहोता॥ निसपुरुपक्षं सीयम्पाना महणकरतानहीं॥ योते नोतुमारेहे 🖟 () पमान्याहै ॥ ऐसेदेहात्मवादीप्रकप ताआत्मज्ञानकीमाप्तिवासते मनकरिकेभी मयन्तनहींकरेंगे ॥ किंवा ॥ सबेदेहात्मवादियोंकाप्रकरूत । १) वीपद्मतादकापुत्रोत्रोचनहे त्यादेवराजहंद्रहे तिनदोनोंकदिङ्भी मरणतेंअनंतर विद्याभत्मपुष्ट्यीरूपक्षवाद्यहोंका। अस्तर्भातिनदोनोंका ्र पमरामातेंछ्टणेकी इच्छाहोने तीजन्मतेंरहितकरणेहारे आत्मज्ञाननिषे तुँ पयत्नकर ॥ १ ॥ ऐसा जन्ममरणकीनिधृतिकरणेहारा आत्म ा तथा अग्निविष्टायक्षण्याहुआ भरमकपहीले हे ॥ तथा पृथ्वीविष्ट्रायाक्ष्या सिताकारूपहोलेहे॥ऐतेनास्त्रवाच्ट्हेह जिनोने आत्मारू | ान पार्हात्मनादिष्ठां अत्पेतदुर्लभेहैं।। कहते नोयहर्षुरुद्ह मरणतेअनंतर यानादिकांकरिकेमसणकन्याहुआतो निष्टारूपहोने है।। वीरमी वामकारकीतातीत्वीता। । समे इत्तरवीर्गाकेट उर्जा के स्वानकीता । किस्सानकीता । किस्सानकी के सम्बन्धिता । किस अस्तरिक के सम्बन्धिता । किस्सानकीता । किस्सानकी के सम्बन्धिता । किस्सानकी के समिति । किससानकी । किससानकी के समिति । किससानकी के समिति । किसस िर्देशियाको भेगा । सिन्दु केपानुन्दुः एक्ष्मीमातते ज्ञेन ॥ निन् ःविद्धिय पीकस्कित्वकणोणिक्षे कोहमायके द । ॥ मन अब १८

तादहरूप

रिकेयुक्त तथाशीतटजटकरिकेयुक्त

न्यूजनकरे तथा सुवर्णकारिकैजडित नानापकारकरत्नांब

ž

स्पर्शवाले

तथासुंद्ररह्मवाछ तथासुग्धिवाछ ऐसेजेविचित्रमाछाह्मपुष्पहें॥ तिनपुष्पोक्रिरिके तादे अनेकप्रकार छाकारिके तादेहरूपआत्माका पुजनकरै ॥ तथा सूयंकेसमानतेजवाछे जेनानाप्रकारकेअछंकारहै । जोपुरुप याते स जोचंदनहै।

रिकेष्टननकरणा ॥ शंका ॥ हेभग्वन्

पान इत्यादिकपदाथान

हिष्यात्माका युजनकरे ॥ हारमा आसन मञ

3

क्तिपूर्वेक यदिहरूपआत्माकापूजनक

॥ तथापि

रसायनादिकडपायाकारकांसाद्धक्षप्राप्तभया **प्रत्यक्षना**श्चानजोयहव

जोदेह रसायनादिकउपायोंकिरिकेसिद्धिक्त्वहींपाप्तभयाहे १ विवेकीपुरुषों ने यहदेह मरणक्षेत्राप्तहुआहे याप्रकारक मरणक्रमाप्तद्वभाहे

किंचित्काल्प्यंत्तार कस्नानकरावणा ॥

नानाप्रकारकेवह्यांकारक तथानानाप्रकारकेमाठावांकारक शाभा

To From the

STATESTING THE STATESTING

॥ परंतु सोदेह मृत्युक्रप्राप्तहोनेनर्हा ॥ याते या हेतु तिनवांचता ने प्रथमता तादेहकंश्वतन्ते हरणा ॥ नन्न

चंदनादिकोंकिरिक शोभायमानकरणा ॥ तथा तादेहकू

्री वालेपुष्पचंदनादिकोंकरिके शोभायमान १ पमानकरणा ॥ तथा निनयंध्यनने न

कीन्याई मुच्छोक्रमाप्रहुआ श्वमनकरे है । पि सर्वेच्यातरहित मुछितडुआ

HIRES.

तटकरिकेंग्र कट्यांहेवादरटेगाया ॥ तदीगांदके तादेदकीनेवातकरणेयांग्य भूमिनिपं खातकप्रदेकरणा ॥ ताखातकप्रदेकें सवी अंगरीग्रदकरणा ॥ तथा तायदीग्पे कोमट्यासनविद्यावणा ॥ ताखातकप्रदृषिपं तायतकदेदक्रेराखणा ॥ और तादेदकेदीनींतरफ ते १ भग्नकरानेगाय भग्नभोग्गादिकप्रम्यं राखजे॥ तथा तेजटकेकट्यं राखणे ॥ जैसे मदाराजाकेयरप तामहराजाकेवासते नानाप्रकार स्थे मामग्रे स्थारकरिकेरम्से ॥ तेस तिनवंधुवर्ता ने तायुतकदेदकेसमीप नानाप्रकारकेभोग्यपदार्थं स्थारकरिकेराखणे ॥ और तिनवाष ∫ ते नाभीमणे रमकारकाय बनावना॥निसक्षिक यदिहरूपआत्माकृषिक साद्षाणिवदाचि स्थिति नाभुकृनदामाप्तहावा। आर तिना।
 तोपनिन नाभीमण्डकेक्यर एकपंडपक्ष्यविकाकरणी।। किसक्षिक नाभूमिण्यक्षाचिरकारुप्यंतभी नाश्वतिहिणि।।तथा नाण्डविपे विष्यि ।
 कानक्ष्रमेशनर्तिक ।। प्रीपिक्षिक नाभूमिण्डकेक्यरवनावणी ।। इसप्रकार तेवांपव जभी भरीप्रकारिस्थणकरेंहे ।। तभी सोदेहरूपआत्मा ।
 प्रीशनकारिक्ष ।। प्रीपिक्षिक वहुतकारुप्यंत श्यनकरेंहे ।। हसप्रकार तेवांपव जभी भरीप्रकारिक्षणकरेंहे ।। तभी सोदेहरूपआत्मा ।
 प्राण्यातिकार्याह मार्ग्यंक वहुतकार्यप्रक्रिक तहांश्यनकरेंहे ।। और जभी सीभगवाद्वज्ञा कृष्णकरिक्के आपणेवेहात्मवादीक्रिप्यो ।।
 प्रण्यातिनर्ताशो है ।। नवप्पंत संदिहसुख्यक्षक तहांश्यनकरेंहे ।। और जभी सीभगवाद्वज्ञा कृष्णकरिक्के आपणेवेहात्मवादीक्रिप्यो ।।
 प्रण्यातिनर्ताशो ।। तभी यार्येन सर्वव्यापककन्यानी ताब्रक्षाकरेंहकासुगंप हे ।। तास्रापंकरिक्के तेसके देह ताद्यिनिद्यतिव्येक्षेत्र ।। ्रोगे शत्रातारात्रोकिमहारक्षिके मुठोक्रमाहुआकृष्यार किसीवायुकेहपकृति श्रीकृतिवास्च्छोतेंचठेहे ॥ तासूच्छोतेंचठिके सोझूरवीर पृत्र पूर्व प्रत्येत्र ।। तोके साम्बन्धार्वे प्रत्येत्र क्ष्मित्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र क्ष्मित्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र क्ष्मित्र क्ष्मित्र क्षमित्र प्रत्येत्र प्रत्येत्र क्षमित्र क्ष्मित्र क्षमित्र क्षमित्र क्षमित्र क्षमित्र क्षमित्र प्रत्येत्र क्षमित्र क्षमित्य ों ने नाभूषिरोए रुगमक्तरकायुद यसायसाशिसकरिके यादेहरूपआत्माकरिके सादीपैनिद्राविपे स्थिति नाश्क्रंनर्शप्राप्तहोंगा और तिन

अ० 98 ्वासते तुमसर्वे देत्य रसायनादिकोंक्रीसद्धकरो ॥ तथा योगपरायणहोवो॥ तथा द्यांतैरहितहोइकै आपणेशुड्देवतावोंक्र्नाशकरो ॥ और 칭 ी हेअसुरो ॥ पाश्रिषेक्रीलोकोंकिस्क्रियुन्येयोग्यूने बाह्यण् गौवां देवता साधु इत्यादिक्हें ॥ तिनबाझणादिक्रोकाशरीर इतरश्रिरीते विल्झ ॥ तिनत्राक्षणादिकोमिषे दोपादबाछ्यूद्रादिकों त ऐसेसमानस्वभाववाछेश्रीरोविषे यहत्राहाणादिक पूज्यहें यहश्रुद्रादिक तथा चारिपाद्वाळीजेगोवां हैं ॥ तिनगौवेंविषे चारिपाद्वाछेअथादिकों तै णप्रतीतहोपेनहीं ॥ किंतु समानहीं प्रतीतहों है ॥ काहतें दोपाद्वालेजेबाहाणादिकहें ॥ किंचित्पात्रभीषिरुक्षणतानहीं है। किंतु तेदोनों समानहीं हैं किंचित्पात्रभीषिरुक्षणतानहीं है। किंतु तेदोनों समानहीं हैं

तिनग्रीरोकेकारणोविषेभो विशेषतानहीं है।। काहेतें जैसे तिनब्राझणादिकांकाग्ररीर कामधुक्तपितामाताके ग्रुक्गोणिततेंडरपब्रहोंवें है।। अपूर्वहें याप्रकारकीविषमताकर्पनाकर्णी अयोग्यहै।। और हे असुरो ॥ जैसे तिन बाहाणाहिकोकिश्ररीरविषे विशेषतानहीं हैं॥ तैसे

पहकामहीमाधुदै॥तथा यहकामही श्रातादिकवंधुरूपहै ॥ तथा यहकामही दातारूपहै ॥ तथा यहकामही वठातकारमें तथाआपणीइच्छा किसि गस्तुकेग्रहणकरणेहारा प्रतिप्रदीतारूपहै ॥ याकारणेत यहकामही सर्वेज्यातकाकारणेहै।ताकामतिविना द्रमराकोईजमतकाकारप् १ कैनर्ती॥ आर देशसुरो ॥ जैसे प्रवीविपेस्थितसर्व जरू अंश्रूष्टपहै ॥तिनअंश्रूष्टपावजेकीक्षाकरिक समुद्र अंश्रूष्टपे ॥ याकारपुरे यहकामही मिप्रहै॥तथा यहकामही गोहै॥तथा यहकामही देनताहै॥तथा तिमें इतरग्रुद्रादिकोंकेशरीरभी ताकामग्रुकपितामाताके शुक्रशीणिततैंडन्पन्नहों हैं॥यतिं कारणकीविशेपताकरिकेभी तिनत्राह्मणादिकों त्राह्मणादिकोंबिपेही पश्तपातहै॥याकार कामिषेदिखावेहै॥हेअसुरो॥यहकामही णते तिनबासणादिकोनिष सर्वेतेअधिकताहै॥सोयहतुमारा कहणामी संभवैनहीं॥काहेते शास्त्रवालेपुरुषों ने बोईश्वरकाळक्षण कथनक-या जोई थरहै ताई थरका है। सोठक्षण याकामिषेपे ही वटे है। वातें कामतें भिन्न दूसराको ईंड्यरहैन हीं। अब सोई थरका ठक्षण मिने मिशेषतासंभवनहीं।और हेअसुरी।।जीतुम् यहकही।।सर्वजगत्काकता सर्वेजीयोंकीजननीहै॥तथा यहकामही सर्वेजीवोंकापिताहै॥तथा

ĝe On

पनिकेत्रपरवरकारकरणिहारे हैं ॥ यति तुमने यात्रापणेदेहकेंही ब्राह्मण गी. देवता साधु रूपमानिके सर्वदास्त्रणकरणा ॥ और हेअछ | अ रो ॥ यादोकविपे जोकमे सुसकीपातिकरेंहे ॥ ताक्ष्मकें पुण्यकहेंहें ॥ और जोक्ष्में दुस्तकीप्रातिकरेंहें ॥ ताक्ष्मकें पापकहेंहें ॥ और प ० राजादिकांकीहिसा ॥ तयापरद्वीगमन तयापरद्वयकाहरण इत्यादिकक्षमें यातीनोंके प्रसिद्धसुसकीहीपातिकरें हें ॥ यति तिहिसादिक १ र क्षिती पुण्यकर्म हें ॥ और प्रताःकारुक्षान तयात्रप्रिकोच तथाचांद्रायणादिकवत इत्यादिकक्ष्में त्रातीनोंके प्रसिद्धदुःस्कीहीपातिकरें । र मार्गिते नेपातःकारुस्तानादिकक्षमें पापकर्म हें । ऐसेपापकर्मोंके तुमने कदाचित्रपीनहींकरणा ॥कितु हिसादिकपुण्यकर्मोंक्रहींकरणा ॥ और | अ मानेरक्त्रणात्माके बोमलिक्र्डनमें हें तिसीक्ष्र तुमने अमुरजानणा ॥ ऐसेद्वेक्प्रतिक्र्ड्ननेणिद्दिअमुरोंक्ष्ट्रम ने अवस्यक्रिकेमारणा ॥ श्रि १ सेशमुरी ॥तोकद्दित्व आपणेपितादिक्सी यादेहरूपआत्माके प्रतिक्र्ड्यतिहोंनें॥ ती तिनपितादिकोंक्सी तुम ने नासकरणा ॥कहेते।
 यात्रोक्तिपेसी पिता माता भगिनी भाता छुपा नाया युत्र इत्यादिक्तवंगीष्योतिहों जोकहिंतंनंषी आपण्यतिक्रद्धते हैं॥ तिससंग्रीक्षं को।
 दंभीपुक्त आपणासित्रमतत्तिहों। कित्रक् सर्वप्रक्ष आपणाज्ञुद्दीमानते हैं।याते यदिहरूपआत्मके जोप्रतिक्र्ड्यवेशितिसक्षं तु ।
 पंत्राराद्यक्रिक्मतिषे दोपकानिक्ष्य ताविरोचननैसर्वअमुरोंकप्रति आपणेमतक्ष्यनक्ष्याक्ष्य निक्ष्य दीदक्ष्मतिषे दोपकानिक्ष्य प्रावित्रक्षे हो॥ द्वि अ० १८

मप्तिरोपैनहीं ॥ याते तिहिंसादिक पापकर्मनहीं हैं ॥ किंतु युण्यकर्म हैं ॥ और हेअसुरी ॥ तेवैदिकपुरुष जोयाप्रकारकावचनकहें हैं ॥ ते हिंसादिकक्म यद्योष वर्तमानकाळविषेतों सुखकीहीयातिकरें हैं ॥ तथाषि तेहिंसादिककर्म काळांतरविषे यापुरुषक् दुःखरूपफळकीया

ताकमंकानाम पापकमं है।।सोयहपापकमंकाट्यण तिनबाह्यणविषादिककमाँ मिषटदानहीं ॥ कहि तें आपणेविरोपीबाह्यणादिकोकेहिंसा सेअनंतर यापुरुपाँकु मुखकीहीप्राप्तिहोंचे हैं ॥ तथा परह्योकेसंमोगते तथापरघनकेहरणतेंभी यापुरुपोंकुं सुखकीहीप्रापिहोंचेहे ॥ डुःखकी

परणाप गर्म ने प्यान गर्मा त्यान है। महिते कायकी उत्पत्ति अञ्चवहितपूर्वे अणीवप जापदायरहे हैं। सोपदार्थ ताकायकी उत्पत्ति विक्राणहीं वे है। जैते मुस्तिकाकु छाळा हिक घटक पकायकी उत्पत्ति अञ्चवहित पूर्वे अणीवपरहे हैं। योते ते मुस्ति का छुळा

ङाहिक तापटहूपकार्यकीउरपतिषिप कारणहों हैं ॥ याप्रकारका कारणकाङक्षण तिनाईसादिककर्मोषिपयटतानहीं। काहेतें तेहिसादि कुकर्म तीनचारक्षणमात्र स्थितरहें हैं ॥तिसतेंअधिककाङ्मयति तेहिंसाहिककृषे रहेंनहीं ॥ यातें आवीकाङ्मिपेडरपन्नहोणेहारेडुःखप्येत ते

हेशसुरो।ब्राह्मणाहिकंकिमारणेविपेषापहोने हे।।तथा परझकिसंभोगकरणेविपे पापहोवै है ।।तथा परघनकेहरणकरणेविपे पापहोवै है ।। या 칭 गकारेकानन गोनेदिकपुरपॉने कथनकरे हैं ॥ तेसर्वचन पिथ्यहिं ॥ कहिते जिसकर्मकरिकै यापुरुपक् दुःखरूपफलकीप्रा

**=** % =

एकपापरूपमहर उत्पत्रहीं है। होपापरूपभट्ट तामाबीदुःखपर्यंतरहे है ॥ यति तापापरूपभट्टतेही सोमाबीदुःख उत्पत्रहोंदे है ॥ सी

देअसुरी॥तेवैदिकपुरुष जोयाप्रकारकावचनकहें हैं ॥तेहिंसादिककमें यद्यपि तिसीकाङिषिपेनप्रहोइजाबि हैं ॥ तथापि तिनहिंसादिककमीते

प्रतिनोकाकरणाभी संभोनन् ॥ कहिने जिसस्यठिषे ट एकारणनदीसभोन् ॥ तिसस्यठिषेपेदी अद्यकारणकी करप्नाकरीजावे है॥

र्ष्युद्धारणीतमेमम् प् अस्युकारणमीतमस्योतेनक्षी ॥ और तामानीद्वःस्कीतन्तिनित्ते कुरध्यमेननक्षितिकत्रप्रकारणेतिनी सभ्यमी

हिये ॥और पूर्वनप्दुआकुछाळ जैसे भावीयटकाकारणनहींहोंनै है॥तैसे तेनप्ट्रुएहिंसादिककषेभी ताभावीदुःखकेकारणहोइसकेनहीं।और

हिंसादिककमें रहेनहीं ॥ और पूर्वनप्टहुएकमोंक्रमी जोमाबीदुःखकाकारणमानिये ॥ तो पूर्वनप्टहुआकुठाऌभी माबीबटकाकारणहोणाचा

रात्त्रहै ॥ गात पार्रहायहारणत तामागुद्धावितरमित्मानणी निष्मछहै ॥ और हेअसुरो ॥ भहिसा सत्य ब्रह्मचये इत्याहिकनेत | ग्री प्तै।। तथा यज्दानाहिकजेकमें हैं।। तेसवे याजीबोंक् छोक्नीहीप्रातिकरणेहारे हैं।। याते तिनतप्यज्ञदानाहिकसर्कमोंक्र पापरूपजानि के तुमने परित्यागकरणा ॥ हेअसुरी ॥ तिन तपपज्ञादिककर्माषिषे केबळहमही पाष्ट्रपतानहाँकथनकरते ॥ किंतु तिनगैदिकपुरुपोंके ि ॥ गिसकमें तें यानीगोंह सुराह्रपफ्टकीमाप्तिहोंने हे ॥ ताकमैकानाम पुण्यहे और जिसकमें तें यानीबोंकू डु:खह्रपफ्टकीमाप्तिहोंने ी गरें ॥ तिनगरपुरुपोंगियेतो याप्रकारकासंप्रदाय पदुतदुआहे ॥ शीमही दुःलकीपापिकरणेहारे ने तप्यज्ञादिककर्म हैं।तितप्यज्ञादिकक ९ गतें पाफ्कम है ॥ और शीमही सुलकीप्रापिकरणेहारेजे हिंसादिककमें हैं ॥ नेहिंसादिककर्म पुण्यकर्मरूपेह ।। याप्रकारकासप्रदाय यराणियमानदे ॥ तदां सोभीरपुरुपाँकासंप्रदायतो इनग्रहाणोनिपे तथादेवताओंनिपे वर्तामानदे ॥ और दूसराबोरपुरुगोंकासंप्रदाय 👌 गरपुरुगानिमगुत्तहुआह ॥ इसप्रकार सृष्टिकेआदिकाळिषिपे भीरपुरुष तथाबीरपुरुष याद्रोपकारकेअधिकारियोंकेभेद्रते सिनेद्रकास नन्तिंशे तिनतप्यज्ञादिककमारिषे पापरूपतासिद्धोषेड्रीकाहेते तिनवैदिकपुरुषों ने तापुण्यपापकमाका याप्रकारकाठञ्जणक्यनक=य ै परापमो दीपकारकाप्रजृत्दोताभयाहै ॥ देअसुरो ॥ तासृष्टिकेआदिकाङतेंॐके अत्रपयैत सोभोरघुरुषोंकासंप्रदाय तथात्रीरघुरुषोंकासं

िं नक्रिक तथादुष्तंगक्रिक तथाअसामध्येक्षिक द्रितिहैं याकारणते तेत्राक्षणदेवतादिक यावीरसंप्रदायक्ष्यहणकरसकतेनहीं ॥ उद्ध्या १ नेत्रास्त्रणादिक मोदक्ष्यते यावीरसंप्रदायकीनिदाकरहें ॥ हेअसुरो ॥ ऐसाउत्तमवीरसंप्रदाय तुम्हारेक् पूर्वेडिकिसीपुण्यकषेक्ष्यभावते ह यदायक तुमसवंशसुर आपणेभुजाविकेनळते यातीनळोकोविषे पृश्तकरो ॥ हेअसुरो ॥ यावीरसंप्रदायकीपृशुत्ति तभी होवेगो ॥ जभो । १ तो एकदगारिनिदी पर्तागनहे ॥ इसरेकिसीविष्टेन्दां ॥ हेअसुरो ॥ यावीरसंप्रदायकुं एकतीव्रह्माजानति ॥ और दूसरा भैजानताहुं ॥ |१ दम्दोनितिना दूसराकोद्रपुरप यावीरसंप्रदायकुं जानतानहाँ ॥ काहुते हमदोनों तैभिन्न दूसरीजतनकिवाहमणदेनतादिकहें ॥ तेसर्वे अज्ञा गोउउदेशतं प्राप्तभयोहे ॥ हेअसुरो॥समैठीकोंक्षेत्रुखकीप्राप्तिकरणेहारा तथाहिंसादिकपुण्यकमीकालारण जोयहवीरसंप्रदायहे॥तावीरसं

 करो ॥ हेअसुरो याप्रकारिक हमारे उपदेशकूं अंगीकारकिरिक जमीतुम द्याँगरिहतहोहकै तिनवाझाणदेवतावोंकाहननकरींगे ॥ तभी
 तुमारेकूं इसछोकिषिपेभी सुखकीप्राप्तिहोंवेगी ॥ तथा परछोक्षिपेभी सुखकीप्राप्तिहोंवेगी ॥ हेसियकर जमी ताबिरोचनराजांने
 मंग्असुरों के प्रति उपदेशक-याशातभी तेअसुर तिसीप्रकार सर्वेजगतकूं दुःखकीपातिकरतेभये ॥ कैसेयेतेअसुराजाज्ञ प्रवेश स्वेभी स्व भूगतिहोपापहमाये ॥ तथा त्रयतिहोहतये ॥ तथा स्टब्क्नीक्क्रक्वितर योक्क्षक जनस्य विकास विरोधकरण ॥ तथा जीवत्र अ मगतिहोपापहमाये ॥ तथा त्रयतिहोहतये ॥ तथा स्टब्क्नीक्क्षक्वितर योक्क्षक जनसम्बन्धकरण ॥ तथा जीवत्र अ तुम यावीरसंप्रदायकेविरोपीपुरुपोका हननकरों गे ॥ तिनविरोपीपुरुपोकेहननतेविना यावीरसंप्रदायकीप्रधृति होवैगीनहीं ॥ हेअसुरी ॥ यज्ञादिकक्रमोविष्प्रीतिवाङे तथात्रक्षचपीदिकसापनोकरिकेसंपन्न जेत्राक्षण हैं ॥ तेत्राक्षणभी यावीरसंप्रदायकविरोपी हैं ॥ और स्वभाव तंहमारेशञ्जदेवताहें ॥ तेदेवतामी यावीरसंप्रदायकेविरोपी हैं ॥ और हमरिशज्जांकेपक्षिविरियत तथासर्वेदा हमारीतिदाकरणेहारे दूसरे भीअनेकेतुबैच्याणी यावीरसंप्रदायकेविरोपी हैं॥ औरहेअमुरो॥तेत्राक्षणदेवता केवच्यावीरसंप्रदायकेविरोपीनहीं हैं॥किञु तेत्राक्षणदेवता हमअमुरोंकेभीविरोपी हैं ॥ तथा तेत्राक्षणदेवता वेदकेअर्थक्रंभीअन्ययाकरणेहारे हैं ॥ ऐसेपापात्माब्राक्षणदेवताओंक्रे जुमजाइकेहनन

्रा. म गारिसारोक् मेक्स्मे। यम कारकामोगस्य मेमदायहै। सीसमयाय अगपर्यंत मधनर्यी भया ॥ हिस्सोस्य यि हार्नि क रुति

। तेदेहात्मवादी जीयाप्रकारकीयुक्तिकथनकरेहें ॥ जैते रुयभावक्र्याप्तहुएभी तेदेह सन्य हितादिक्कूम्करणे ॥ यात्रकारकाजोअसुर्यकामित्यद्वहै। सोसंप्रदाय अनपर्यंत नप्टनहीं भया ॥ किंतु सोसंप्रदाय इदानी काछि। तंगहनान्यानान्हे ॥ यहपुरुष आपणेवास्तवस्वरूपकेअज्ञानरूपमायाकारिके मूढमावकूप्रातहुएँहे ॥ किंवा ॥ मरणतेअनंतर यामृतकदेह ठशमात्रभीयुक्तिसंभवेनही ॥का हम असुरोकीसंत्रत्रयिषे नहींवर्तताहोते ॥ तो यहपुरुप नास्तिकपणेकारिके यज्ञादिककर्मोतिष्मित किसवासतेहोता ॥ किंवा ॥ यहपु तथा ज्ञान्नतिष्पतिआचरणकरणेहाराहोंनेहै ॥ ऐसेनास्तिकपुरुष्कुंदेशिकै महात्माआस्तिकबाझण याप्रकारकावचनकहेंहैं ॥ असुरोक्केंत्रि फेरूननकियेतं तादेहात्माक्षः परङोककाजयक्ष्पफङ प्राप्तहोवेहे ॥ याप्रकारकेवचन जोयहसूडपुरुप कथनकरेहें ॥ सीतिनोकेवचनति जिससूल्ताकेमाहात्म्यक्रिके यहसूढपुरुप प्रथमती यारशुट्देहकूंदी आत्मामनिद्रे॥ और दूसरा तादेहरूपआत्माकेमरणेतेंअनंतर तामृतकदेहकेअङंकारकरणेतें तादेहरूपआत्माक्ष ॥ जभी वर्षाकिरिके सोतछाव ज पुनः उत्थान किसप्रकारहावेगा । योंनिपेनतेहैं ॥ या अर्थनिपे महात्म पुरुपिक्रानमी यमाणह ॥ काहते याटोकविषे पीपुरुप मीक्षकीइच्छातिरहितहविहे ॥ तथा हिसादिकपाषकमीविषमीतिबाटाहविहे कृप मरणतंशनंतर ताप्ततकदेहकः नानाप्तकारकेअञादिकपदार्थोकरिके तथानानाप्रकारकेवहाभूपणादिकेकिरिके शोभायमान्करेहें। य जेहिंसादिकपापकमं हैं ॥ तिनपापकमाँक्षें यहेपुरुप सर्वेदाकरेंहैं ॥ याकारणतें यहपुरुप असुरोंकीसंप्रदायविषेंहें ॥ जोकदाचित् यापृथ्नीविपे गेभी बहुतछोकांगिपे देखणेमं आन्ते ॥ हेशिष्युं ॥ सींअसुरोकासंप्रदाय इदानींकाछाषिप्भी बहुतमनुष्याि । ऐसेदेहका ग्रीममें हैं ॥ हेशिष्य ॥ विचारक्रिकेंद्रेखियेतौ तिनदेहात्मवादियोंकेमत्रिषि मृत्तिकाविपेलयहोइजांवैहें तैसेमरणेतेंअनंतर यापुथ् यदगान्यागाँगै ॥ जो तिनमंदग्रुद्धिपुरुषोषिषे कोईआश्रर्येरूप मूर्षताकामाहात्म्य विद्यमानहै ॥ हैतं मरणतंशनंतर प्रियोतिपेषूरणकऱ्याहुआ यहस्यूळदेह प्रथिषिक्ष्यहीहजावह ॥ AND EXTENDED THE CONTRACT OF THE PROPERTY OF T ॥ ताआपणेमतकीसिद्धिकरणेवासते ताजटकसुकणअनतर पुनःजीवनक्रमाप्तहोइकेउठह . तमं इक तेसनमें हुक जोर हेशिय जेमं द्रुकह गरटोक्षिपे श्रेषकटकीय = टसपूर्णदाग्रह

The Part of the Pa

तात्रह्माकेसुः पकरिके पुनःजीवनक्ष्रप्राप्तहोइकेचँठो ॥ सोयहतिनोंकाहष्टांतभी संभवैनहीं। काहेतें ताजङकेसुकणेतेंअनंतर तेमंड्रकसर्वप १ किएसे नाश्क्रपापहों नेत्र प्राप्तिकाविपरहेहें।।जभी वर्षाके १ किएसे नाश्क्रपापहों नेत्र प्राप्तिकाविपरहेहें।।जभी वर्षाके १ किएक तिनोंकेसाथ,संवंपहोंके तभी तेमंड्रक प्रति भक्षणक है। जोर जिनमंड्रकोंकेअवयवोंके काकादिक पक्षी भक्षणक हिर्मित प्रतिनेहिर पत्री भक्षणक हिर्मित प्रतिनेहिर पत्री भक्षणक हिर्मित प्रतिनेहिर पत्री परिकेश पत्रिकेश प्रतिनेहिर प्रतिभाग कार्यातिक प्रतिभाग कार्यातिक स्थापित प्रतिक्रिश्च प्रतिक्रिक्त प्रतिनेहिर्मित प्रतिक्र प्रतिक्रिक्त प्रतिक्रिक्त प्रतिक्र प्रतिकर्ण प्रतिक्र प्रतिक्र प्रतिकर्ण ।

युकेसंबेशकेप्रभावतें पृथ्वीविषेळयहुष्देहभी पुनःअत्थानक्रेप्राप्तहोवें हैं।।याप्रकारकावचन जोतादेहात्मवाद्दीविरीचननैं कथनक-याहै।। सोता काकहणा उप्रठयुख-यायक्रिकेताविरीचनकीयुक्तिसेंही खंडनहोइसके हैं ।। इहां ठकडियोंकेभारयुक्तजोउद्देहें ।। ताजप्रके तिसठकिडयोंके भारते एकठकडीनिकासिकेमारणा याकानाम उद्दृष्ठयुख-यायहै ।। तैसे तादेहात्मवादीविरोचनें वैदिकपुरुपेंकिखंडनकरणेवासते जोयह ग्रुक्तिकहीयी ॥ जवपर्यंत दृष्टवस्तुकासंमवहोइसके तवपर्यंत अदृष्टवस्तुकीकल्पनाकरणीअयोग्यहै ॥ याँते आवीदुःखविपे पापरूपअदृष्ट कारणनहीं है॥ कितु कुपथ्यसेवनादिक दृष्टनिमित्तही तादुःखविषेकारणहें ॥ सोयहअदृष्टअर्थकीकल्पनारूपङ्पण ताविरोचनकेमतविषेही प्रापहोंग्हें ॥ कृति पृथ्वीविषे स्पद्धप्रश्रीरोंका प्राजापत्यवाधुके संवर्षतिस्यानमानणाभी अदृष्कल्पनाही है॥ नष्टहुष्ट्हका प्रनःउत्या ्री भी केषठअज्ञानतिंही हैं॥ कहिंते पाछोक्षिपे नारद्भुनिस्गुऋषि देवराजदंद स्वायंभुवमनु इसतिंआदिछेके जेमहानुपराक्रमवाछे तथामहान्बु ११ दिवाछे पुरुपहुपहें ॥ तेसवंसहानुभूष किसप्रकार भी क्कहेजाविभाकित तिननारदादिकमहान्पुरुषपों हैं भी क्कहेणा अत्यंतअञ्चितहै।।याते ११ देत्याकीसभाषिपेक्यतहारके सोविगेचन आत्मुज्ञानतिंपहितमुङ्असुप्रकेशित वेजेप्चन कहताभयहि ।तिसर्वेच्चन मिथ्यातीकहताभयाहै।

म कहांदेखणेमें आवतानहीं ॥किवा॥ तादेहात्मवादीविरोचननें जोवैदिकपुरुषोंकेसंप्रदायक् भीरुपुरुषोंकोसंप्रदायकह्याथा॥सोतिसकाकहणा

्री, केसमानजानिके आस्तिकपुरुषींने सवैथापरित्यागकरणा ॥ होज्ञाच्य ॥ जोकामातुरपुरुष नरकरूपत्रामकेमार्गविपेस्थितहोड्के ताअसुर्।|४| १ मतक अंगीकारकासिक पर्वेडक्तकतर्जीकरिके हिंसान्यिपकर्मीके पण्णक पन्नानिक क्षेत्री कर् मतकू अंगीकारकािक युनंडककुतकािकािक हिंसादिपापकमािक पुण्यक्पजािनकैक्रेहैं ॥ सोपापात्मापुरुप इसछोकािषे तो महाच्अका तिहें गातहों है। और परटोक्ति मे मुत्तिके ज्यापतें रहित महाजुदुः खकुं गातहों है।। यापकारकेवचन शीगीतादिकशास्त्रों वि शकु ज्या भगगनादिकशेष्ठ्य हर्षानें कथनकरें हैं।। याते जिनपुरुष्हें सुलके गातिकी इच्छा होते ।। तिनञाषिकारी पुरुषों जवपर्वत करिके ताविरोजनकापरित्यानकरताभया ॥ ताबिरोज्जकापरित्यागकरिकेतयाआपपणीद्वसभाक्ष्नप्राप्तहोइके सोदेवराजड्ड तामार्गविष केमानमोकेअनुसार देवतातों इंद्रियोंकेनिम्रहरूपदमक्रंही श्रेयकासाधनरूपकरिकेम्रहणकरतेभये ॥ और मनुष्यतों गौमुवणीदिकपदाथी केवनक्रंही श्रेयकासापनरूपकरिकेम्हणकरतेभये ॥ और अमुरती दयाक्रंही श्रेयकासाधनरूपकरिकेम्हणकरतेभये ॥ तेसे प्रजापतित संग्रत्यागकरणा ॥ इतनेंमंथकरिके विरोचनकावृतांत कथन कन्या ॥ अव ताइंद्रकावृतांत निरूपणकरेही।हेशिष्याताव्हाठोकते जभा तेईद्राग्राचनदोनों आपणेआपणेटोकविपचेटेथे ॥ तभी अद्भागविषे सोदेवराजइंद्र ताविरोचनकुँतामसीदेखिक क्रोनैक्षेने:चहनेक्रेमिस गिपे याप्रकारकेदीप देखताभया ॥ तात्पर्ययह ॥ जैसे बुहदारण्यकडपनिपड्विप देवता मनुष्य असुर यहतीनों प्रजापतिसं आपणेश्रेय रीचनदोनोंकेप्रति ॥ यएपोऽक्षिणिषुरुपोहङ्यतएपआत्मा याप्रकारकावचन समानकह्याथा ॥ तावचनक्षेत्रवणकरिके साविरोचन| न्ता ।। किंतु त्यांवरोचनकेसंप्रदायविषे कदानित्भीष्रवेशनहींकरणा ॥ किंतु याविरोचनकेसंप्रदायका तिनआस्तिकपुरुषानि दूर किसीएकतिदेश्यिपेस्थितहोताभया ॥ तहांस्थितहोड्कै सोसारियकस्यभावयात्राहंद्र आपणेमनविपोवचारकरिकै प्रबैश्वहणकरेद्धएआत्मा कासागनपूछतेभये ॥ तिनोक्निमश्रक्षेत्रमणक्षिकै सोप्रनापति दक्षारअक्षरक्षेडचारणकरताभया।।तादकारअक्षरक्षेत्रमणक्रिके आप्षोआप् मान्ताभयाया ॥ याकारणते सोदेनराजइंद्र ताछायात्रात्मानिपे याप्रकारकेदोपोंकाविचारकरताभया ॥ याछायाकेरनरूपकोासाञ्चकर| तो तापचनकीटक्षणाकरिके छायाकेसदृशदेहकूंही आत्मामानताभयाथा ॥ और सोइंद्रतो ताब्रह्माकेयथाश्चत्तचचनेते छायाकूंही आत्मा

। अन्तरहोत् ।। तादेहविषे जन्ममरणतेंआदिष्ठेके अनेकप्रकारकेविकार प्रतीतहोंने हैं तिनजन्ममरणादिकविकारोंकेविद्यमानद्वुए यह है निन्दे अमृतन्तु अभूपत्त आदिकपमौनाळा किसप्रकारहोनेगा ॥ किंतु नहींहोनेगा ॥ योते जैसे जन्ममरणादिक निकारोंनाङे घटादिपदार्थ है 🎖 दिसोगिपस्यितछायाविपेताआत्मरूपता कित्तप्रकारतंभवेगी ॥ किंतु नर्हातंभवेगी ॥ काहेते ताप्रजापतिने आत्माकं अमृत अभय बह्म 🌡 आत्मानहीं हैं ॥ तेसे यहदेहभी आत्मानहीं है ॥ जभी योदेहविषेभीआत्मारूपतासिद्धनहींभई ॥ तभी तार्विवरूपदेहकेअधीन चक्षुदर्पणा

गागं आपणेकस्नागिषेष्रवणकरिके मिनयपूर्यक घुनः ताप्रजापतिगुरुकेसमीपजाताभया ॥ और तादेवराजद्दकं पुनःआयाहुआदेखिके पेरुमेदुदैगताहुआ गीप्रजापति तादेवराजदंदुकेपति याप्रकारकावचन कहता भया ॥ हेइंद्र ॥ दूँ विराचनकेसिहेत् प्रसन्नमनहुजा यात्रक्ष रिके सोसान्विकस्नभाववाछा देवराजइंद्र ताशात्माकेजानणेकी इच्छाकरताहुआ सामदादिकप टाकृगंगमा ॥ अभी किसप्रगतनगासते हे पुनःइहां आयाहे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकावचने जभी ताप्रजापतिने इंद्रकेप्रतिकहा। १भी गाईवृने छायातिपे तपादेहिषि जितनेकपूर्वदीप निश्चय कच्येथे ॥ तिनसर्वेदोप्हिं सीइंद्र ताप्रजापतिकेप्रति कथनकरताभ्या । नाध्त्रकेयचनीक्ष्रयणकारिके सोप्रजापति साध्त्रकेप्रति याप्रकारकायचन कहताभ्या ॥ हेइंद्र ॥ यहरूथूळदेह तथाछाया यहदोनॉजडह । युनःतात्रह्माकेसमीपजाइकेषुछों ॥ भित्रद्दिको है आत्माद्देषिया ॥ ताछायादेहत्तिभित्रआत्माक् मृतर्:सरूपफटकेभोगणेवासते याद्यायातिभिन्नक्षेकोइआत्मा

ागे ॥ गग्गेरिशिष्पुरुषोर्ट्यतप्पंशात्मा ॥ यात्वन्कुरिके तायमापतिने इंद्रकेप्रति यादेह छायतिष्टिस्य साक्षीआत्माकाहीबोधनक न्याया ॥ ताबबाकैननमके ष्यायेव्यकेकृत्नजाणिकारके तथातावचनका छायदिहरूपविपरीतअर्थकल्पनाकरिके ताइंद्रने जोझ बाकैप्रति उपादमियाहे ॥ सोभी अद्यक्तउपादमहोहे ॥ प्रजापतिक्वाच हेइंद्र ॥ क्षेजीतुमने बत्तीसवपैपयैत ब्रह्मचर्यकन्याया ॥ सो गार रिगारिषे भोक्तापणासंभगतानहीं ॥ याप्रकारकाच्चन जोतुमनें कह्याहै ॥ सो यथार्थकह्याहै ॥ परेतु जिसआत्माकेआविज्ञानतें तुमनें अनुक्त उपारेभकेगमान यहपीरश्चम कन्याहै ॥ सोदेहछायातिभिन्नआत्मा पुनःमें तुम्हारेप्रति उपदेशकरताहुं ॥ जोआत्मा विरोचनकेसहित गुग्रोगिर समें ग्रोगीउगरेशक-नाथा ॥ सोहहीआत्मा मेषुनः तुम्हारेपति उपदे श्क्रताहू॥ इहांकथनक-यहुष्वचनके यथाथेअथकूनजा जिं । गातात्मम् । पिष्रीतक्षं प्रहणक्षिके तावचनकृहणेहारेपुरुष्कू जोडपालेम्हेणाहे य. काताम् अदुक्डपालेमहे ।

गैहारा जोक्तरंगदेवहे ॥ तादेहविषे जन्ममरणतेआदिङेक अनेक्प्रकारकेविकार प्रतीतहोंवे हैं तिनजन्ममरणादिकविकारोंकेविद्यमानहुए यह ि ३- ...ा.केन्नरंगदेवहे ॥ तादेहविषे जन्ममरणतेआदिङेक अनेक्प्रकारकेविकार प्रतीतहोंवे हैं तिनजन्ममरणादिकविकारोंकेवि 

| ४|| तःकाछिषिपे तथासंच्याकाछिषिपे याछायाकिष्यिसीदेखणेषिपआविहै ॥ यति याछायाविपे ब्रह्मरूपताभीसंभविहै ॥ तथापि यास्युळदेहकी। | १ १४||न्याई यहछायाआत्माभी परित्यागकरणेयोग्यहै ॥ कहिते यहछाया सर्वेदा यास्युळदेहकेगुणोंक्रें तथादोपोंक्रं आपणेषिपेपारणकरेहे ॥ तिहीं १० १०||यहविचरूपदेह जभी वहा भूषण छत्र इत्यादिकअठकारोंकरिकेग्रकहिष्टि ॥ तभी सोछायाआत्माभी तिसी प्रकारकेअछकारोंबाछाडुआ १०||प्रतातहोषेहै ॥ और यादेहकेअन्यहुए सोछायाआत्माभी अन्यहुआप्रतीतहोषेहै ॥ और यादेहकेश्वप्यक्तहुए सोछायाआत्माभी अन्यहुआप्रतीतहोषेहे ॥ और यादेहकेअन्युक्त सोछायाआत्माभी अन्यहुआप्रतीतहोषेहे ॥ और यादेहकेअन्युक्तहुए सोछायाआत्माभी हस्तपादादिकअंगोतिरहिष्टे

्रीप्रकार याविवरूपदेदकेअनुसार प्रतीतहोणेहारा जीयहछायाआत्माहै ॥ सो छायाआत्मा स्वभावतें जडहे ॥ तथा नाशवान्हे ॥ तथा १) भोगोकभोगणेकीयोग्यतातरिहितहै ॥ याकारणेते याछायाआत्माविषे भोत्तापणासभवेन्हीं ॥ और ब्रह्मों आत्माकेबानतें सबैछोक १०) मोगोकभोगणेकीयोग्यतातरिहितहै ॥ याकारणेते याछायाआत्माविषे भोत्तापणासभवेन्हीं ॥ और ब्रह्मान विष्याप्तिक प्रक

यह छाया आत्मानहीं हे ॥ किंतु में पुनःतात्रह्माकेसमीपजाइकेप्रछों ॥ होत्रा भूगर जारणाता । अभी किसप्रयानन्त्रामाइकेप्रति याप्रकारकावचन कहता भया ॥ हेइंद्र ॥ द्वं विरोचनकेसिहित प्रसन्ननहुआ यात्रक्ष टोक्नोग्याथा ॥ अभी किसप्रयानन्त्रासते दें पुनःइहां आयाहे ॥ हेझ्च्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताप्रजापतिमें इंद्रकेप्रतिकक्षा ॥ तभी नाहेद्रमें छायायिने तपदेहिषिपे नितनकप्रिवेदीय निश्चय कन्येथे ॥ तिनसपैदोपोंक्रं सीइंद्र ताप्रजापतिकेप्रति कथनकरताभया ॥ नाहेद्रकेत्वनीकृप्रपणकरिके सीप्रजापति ताहेद्रकेपति याप्रकारकावचन कहताभ्या ॥ हेइंद्र ॥ यहस्थूळदेह तथाछाया यहदीनोज्डहें ॥ नुस्तोगार्थं हम्नैं कृपेशिवपेदेशक-याथा ॥ सोइहीआत्मा मेंघुचः तुम्हारेप्रति उपदे शकरताहूं।।इहांकथनकचेहुएवचनके यथार्थअयेक्कनजा जिकै गमाराय्यका गिपरीतथर्थ प्रहणक्रिके ताय्वनकहणेहरिषुरुपक्क जोडपाङ्भदेणाहे य.कानाम अनुक्तउपाङ्भहे ॥ सोइहांप्रसंग गिपे ॥ पएपोऽशिण्युक्पोट्र्यतएपशात्मा ॥ या्वचनक्रिके ताप्रगापतिने इंद्रकेप्रति यादेहङायातिष्ठशण साक्षीआत्माकाहीबोध्पनक ्रितिम पण्पाशकाषाकुरुपकरुपकरुपकार । ♦ त्यापा ॥ पावद्राकेषपन्नके यथार्थकार्थक्रेनजाणिकार्कि तथातान्वनका छायादक्रुपावपराषणप्पणप्पप्पप्त ब्रह्मचर्यकेत्याया ॥ सो∫ ९ त्राकेपाति उपाङेभदियाँहै ॥ सोभी अनुक्तडपाङेभहींहै ॥ प्रजापतिरुवाच हेइंद्र ॥ धूर्वजोतुमने वत्तीसवर्षपर्येत ब्रह्मचर्यकेत्याया ॥ सो∫ नागों हे आपणेत्रस्निषेप्रमणकरिके विनयपूर्षक पुनः ताप्रजापतिगुरुकेसमीपजाताभया ॥ और तादेवराजईद्रकं पुनःआयाहुआदेखिके रिके सोसात्विकस्वभाववाळा देवराज इंद्र ता आत्माकेजानणेकी इच्छाकरताहुआ सिमिदादिकप गाँगं निनांगिपे भौकापणासभगतानहीं ॥ याप्रकारकाचचन जोतुमनें कहाहि ॥ सो यथाथेकह्याहि ॥ परेतु जिसकात्माकेअविज्ञानतें तुमने शगुक्त उगादेशकेतमान यहपीरश्रम कन्याहे ॥ सोदेहछायातिभिन्नआत्मा पुनमें तुम्हारेपाते उपदेशकरताहु ॥ जोआत्मा विरोचनकेसाहित करणाहोबेगा िकृति मृतदृत्तकपक्टकेभीयणेवासते याद्यायतिभिन्नहंकोहंशासा अंगीकार काक्तकभोगतिवाहानाशक्ष्य कृतनाश्चेषकीपापिहोनेगी ॥ याकारणतेभौ भे छागान तथायादृहते भिन्नहीकोहंशात्महोनेगा ॥ ताद्यायाहेहतिभिन्नआत्माक् व्य ॥ इसप्रकारिकारिकार आपणेमन्षिपेक

## 6 गर गार पत्रटाष्ठरुपक्ष प्रक व्याप्त सप लादिकजाब भयकाग्राप्तिकरही। और तास्वप्रावृप्ते सीस्वप्रद्रपष्ठरप् आपणेसुद्धदोकेवियोगकृदेति 🖠 १० हे पर्सादुःखक्रेग्रप्तहींवैही। तथा क्दनकरहै ॥ इसतैआदिङकेअनेकप्रकारकेदोप तास्वप्रद्रपष्टिपविपे देखणेमेंआवेहें ॥ और प्रजापतिमें 🗘 १० हम्मुप्रेपति आत्मा अस्मत अभ्यय ब्रह्मकरवेहे यायकारकात्मात्रात्रात्र्यण कथनकत्याया मोयायकारकात्मात्र्य यास्वप्रद्रपाप्तविष्य दतानहीं हित्तारे सम्हरपद्वके नहींकऱ्याथा ॥ कित्तुविनाहीसंकरपतें कऱ्याथा यतिं आपणेचित्तकीश्चिद्धवासतै तुंधनः बत्तीसवर्षपर्यंत तात्र है सन्पर्यहेकर॥तिसतेशनंतर में तुरहारेपतिताआत्माकाउपदेशकरोंगा ॥ हेशिष्य॥ इसप्रकारकावचन अभी ताप्रजापतिनें इंटकेपतिकझा ॥ ग्नुपर्कुकर॥तिसतिभानिर में तुम्हारेप्रतिताभारमाकाउपदेश्करोंगा ॥ हेकिष्य॥ इस्प्रकारकावचन अभी ताप्रजापतिचें इंद्रकेप्रतिकह्या ॥ तभी सोइंद्र ताव्रहारकेशाद्वाङ्मानिके पुनः वतीसवपैषैव बहाचपैङ्करताभया ॥ तिसतैअनंतर सोइंद्र ताप्रजापतिकेसमीपजाताभया ॥ ताइंद्रहेशायाहुआदेखिके सोप्रजापति ताइंद्रकेप्रति रुग्यअवर्थाकासाक्षीरूपक्रिके ताआत्माकाउपदेश्करताभया ॥ हेदंद्र ॥ पूर्वहर्मेंच ्र हपकरिकेशनुभकरताहुआ स्थितहरिहै ॥ तिसीपुरुपक् तूं आत्मारूपकरिकैषान ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताप्रजापांतन ४ इंक्केप्रतिकह्मा ॥ तभी सोइंद्र ताब्रह्माकेवचनते अंतःकरणादिकविश्चिष्ट तैजसनामाजीवक् आत्माजानिकै बहुतप्रसन्नहोताभया ॥ और १ सोइंद्र पूर्वकीन्याई ताप्रजापतिक्षेत्मस्कारकरिकै पुनः आपणेत्होकक्रजाताभया॥ तहाँ अद्धमागीवपेजाइकै किसीपकांतदेशविपित्थतहोइ १ के सोइंद्र पुनः आपणेमनविपे विचारकरताभया॥ ताविचारकरिकै सोइंद्र तास्वपद्मधरूपविपेभी याप्रकारकेद्राप्किंदेखताभया ॥ जैसे धुनिपे तथालङ्गराग्विपे जिसपुरुपकाउपदेशकऱ्याथा ॥ सोइह्षुरुप स्वप्रअवस्थाविपे आपणेविभूतिरूप नानाप्रकारकेविपयोंके साक्षी छायाआत्मा यास्युट्देकेमुणदीपोंक्रप्राप्तहोंनेहैं ॥ तैसे यहत्वप्रद्र्षापुरुष यद्यपि यास्यूट्देहकेमुणदीपोंक्प्राप्तहोंनेनहीं ॥ तथापि यास्व प्रद्रापुरुषपिषे याप्रकारकेमहात्दोप हमारेक् प्रतीतहोंनेहैं ॥ स्वप्रअवत्याविषे यास्वपद्रकृषक् कोईकज्ञायुक्ष्प हननकरेहें ॥ और जैसे जायत्अवस्थाविपे कोईप्रमत्तहस्ती कोषवान्होइकै आषणेसुंडकू उपरउठाइकै मुहबाङकोंकूभयकीप्राप्तिकरेहे ॥ तैसे स्वप्रअवस्था मिपे तास्वप्रद्रपक्ष कुक ब्याघ्र सर्पे आदिकजीव भयकीप्राप्तिकरेंहैं॥ और तास्वप्रविषे सोस्वप्रद्रप्य आपणेह

नगरिंकम्पानग्।। इ जिप्य ॥ इमफ्कारकाविनारकरिके सोइंद्र पुनःताप्रमापिकेसमीपजाताभया ॥ ताइंद्रक्षं पुनः आयाहुआदे | निके गोत्रमारीन गांद्रकेषानि याप्रकारकावनन कहताभया ॥ देईंद्र पूर्वेद्र आत्माकाउपदेश्शवणकरिके प्रसन्नमनहुआ आपणेलोककू निर्माम माम्योग मोद्र पुनः आएणेजोन्त्रानाम्या ॥ तही अद्मागिमिमाइके सोइंद्र पुनः किसीएकांतदेशविपेस्थितहोइके आ पतम्पतिषे पितारकस्तासस्य ॥ सारित्रास्करिक सोदेत्र सासुसुनिक्याजनामाआत्मानिष्मी याप्रकारकेदोपोंक्षे देखताभया॥ यहसुपुतिअ रिंग यरपुरुप गंगीरोजानीनिर्दिनदुआ युपनकेरेंद्रे ॥ तिसकाटिनिपे सोपुरुष जिसहाहाँकाशरूप त्रझछोकिपि एकताभाषक्षेत्राप्तहो ९४ गाँदुर्गानिरिहरीगेरे ॥तथा प्रवेदियों निर्मित होते है ॥ तथा जिसहाहाँकाशरूपत्रझछोकपिपे प्राप्तहुआभीयहपुरुष ताहाहाँकाश माहै॥ गरहीशामा हम्ने प्रोगीनुम्हारेप्राने उपेह्शकन्याया ॥ हेशिष्य ॥ याप्रकारकाष्य्न जभी ताप्रजापतिने देवराज्डेड़के प्रति ई गापका शापकी जी गानवान ही ॥ और इमोर्सिय दुष्ठप इसम्कारक हि या प्रकार दूसरे छंभीजानतान ही ॥ जेसे या छोक्कि थि नगुम्।। अस्पून्कानम्यन्तनम्यन् तुं इत्यायाहे ॥हेशिष्य॥ याप्रकारकानम् जभी ताप्रमापतिमें इंद्रकेप्रतिक्या॥ तभी ताइद्रने मांगींगे जिनमेंकीहोग मान्पप्रमामुक्पनिषेदेखेषे ॥ तिनसबेदोगोंके सोइंद्र ताप्रमापतिकेसापे कहताभया ॥ ताइंद्रोकयचनकेश्रवणकारि १गीम गरे परेन ब्रज्ञच फ्रेकरनाथया ॥ निमनें अनंतर सोडंट्र पुच∹ताप्रज्ञापतिकेसमीपजाइके ताआत्माकाप्रश्रकरताभया ॥ ताइंद्रकेप्रशक्षे कता ॥ गर्गा गोदंद गात्रप्राकेत्वनर्ने अञ्चानविद्यिष्ट्याजनामानीनक्ने अहनमुमानिके बहुतप्रसन्नदोताभ्या ॥ और पूर्वकीन्नाई ताप्रजाप के मात्रतारीय नाहेंद्रकानि पुनः वनीसवप्षयंत त्रझन्यकरणकोआज्ञाकरताभया।। ताप्रजापातीगुरुकेआज्ञाकुमानिकेसादेवराजङ्झ पुनः 1.नगानिक(भि. पुनःपुनः नाहरशाष्ट्र ॥ गोमायामात्रज्ञाभितात्म ॥ हाइनिक्कारूपब्हालोक्हो अष्ठतभभयत्रहाष्ट्रापत तुमारा आ। गःशिगेरिशन प्राज्ञणापुरुष यथिर रामद्रष्टापुरुषकीरिशोई भयादिको्ड्रिप्रासदोनिकी ॥ तथापि यद्म्प्रज्ञनामापुरुष में इसप्रकारका प्रापकोगक गाप्रापानि पुनः मुप्तिअवस्थाकामाधोरूपकागक ताआत्माकाउपदेश्करताभ्या ॥ प्रनापतिकृषाच ॥ हेद्द्र ॥ जिसकाङ The state of the s

्र अप्रतामपाति ॥ किन्न तास्त्रातिक्षेत्र विष्णाकृत्वाम् सोमाज्ञामान्त्रके ॥ तेसे तास्त्रिमिवेषे सोमाज्ञ्यमान्त्रक्ष्यमी अप्रणकृत्वाम् ।। सेक्ष्य यामाज्ञामान्त्रक्ष्य वामाज्ञ्यक्ष्यक्षेत्रक्षित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्ष

तिनक्शंपीर्णमासकमाँक् इप गानामकारिकेकथनकरें ।। सोइष्टकर्मरूपभी यहत्रहाचर्यहीहै ॥ काहितें सर्वपदार्थोंकोअपेक्षाकरिके अत्यंतिष्रियरूपताकरिके इष्कान्दका मुस्यअयं जोआत्मांहै ॥ ताइष्टआत्माक़् यहअधिकारीपुरुष ताब्हाचयंकरिकेहीजानेहें ॥ याकारणतें वेदवेतापुरुष ताब्रह्मचर्यकुं इष् या नामक्रिक्यनकर् । हेश्विष्य ॥ यवापि कोशादिकछोकिकप्रमाणोकेवछते यज्ञ्यक्केअथका तथाइष्क्वाब्दकेअथका भेद्सिख्होतैन हीं ॥ किंतु तेदोनोंझब्द एक्दीअर्थकेवाचक्दें ॥ तथापि मीमौसकेंनिं तिनदोनोंका याप्रकारसेभेद कथन कऱ्याहै॥सं गुणंमासिकरमे या अभिकारोपुरुषोक्तं स्वर्गादिकइएपदायोकीप्राप्तिकरि ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप 

हाग्है॥ ताम्रमुन्यतिना कोटिजन्मोंकारिकेमी ताआत्माकामननहोंनेनहीं॥ याकारणते वेद्वेतापुरुष ताब्रह्मचर्थकुं मीन यानामकारिक त्माक्तं यात्रप्रचयक्षिकेही जन्ममरणहमसंसारसँग्साकोहै ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप ताबहाचर्यके सबायण यानामकरिकेथनकरेहे ॥ और होद्यायम् ॥ मननहाट्यिक्पकाजोभायहोवे ताकानाम मीनहे ॥ तामीनहाब्दकाप्रसिद्धसर्थती वाणीकानिरोधहपतपहे अथवा सैन्यास गानक् ॥ काहत यात्रज्ञनयंकरिके प्राप्तदुआजोआत्माहै ॥ सोआत्मा कायसहितअज्ञानक्ष्पप्रतिवेषकेदाहहुये कदावित्मा नाश्क्रपात आप्रमरे ॥ सोमौनकृत्द्रभी यात्रक्षचर्यकहिबाचकहे ॥ काहेते सर्वअधिकारीपुरुष यात्रहाचर्यकेष्रभावतेही आत्माकेमननकरणेविषेसमथ शरणगणनक्षन्दर सोअरण्यायनक्षन्द्रभो यात्रह्मचयंकाहीबाचकहें काहेतें समुद्रकेसमानविस्तारवाङ्जेअरण्यनामादोद्वदहें तिनदोद्वदोंकरि थांकरिकतिसद्धोणेहरिजे दशेषोणेमासादिककर्महें ॥ तिनदशोदिककर्मीकानाम इप्हें ॥ और हेशिप्प ॥ नानापुरुपोने मिल्फिकेन-याजे यागिनेशेपने ॥ तायागियोपकानाम सत्रायणहे ॥ सोसत्रायणरूपभी यहत्रक्षचर्यहोहे ॥ काहेते यहआधिकार्यपुरुष आपणेसत्यरूपअ रोगिन्हीं ॥ याकारणते पेद्येतापुक्प तायक्षचपंकू अनाश्कायन यानामक्षिकेकथनकरेहैं॥और होंश्ष्या।ठोकप्रसिद्ध वनवासकावाचक जो करिकेसिद्धहोणेहारेजे ज्योतिष्टोमादिककर्महें ॥ तिनज्योतिष्टोमादिकेंकानाम यहाहे ॥ और पशुआदिकोतिमिना केवछ ३ हगनकरंदं ॥ और हेबिष्य ॥ छोक्प्रसिद्ध्डपबासपरायणताकावाचक जोअनाशकायनपंदंहे ॥ सोअनाशकायनपद्भी

लार । सन्तरणीतेषे यहमहाचयहीतापनहै। हेशिच्ये ।। यहमहाचये केवञ्डु-खर्कीहीनिद्यतिनहीकरेहै ।। किंतु तामहाचयकारिके यहपुरप स्मगंह्रभीपापहोगेहे ।। तथा मीकक्रभीपापहोगेहें ।। तथा दीषेआयुपक्रेभीपापहोगेहें ।। तथा इसञीकविषे महान्युखक्रे तथामहाचयम्भक्र प्रप्तहोगेहें ।। तथा तेमक्रच्युक्तपुरप प्रवेरोगोत्रहितहोगेहें ३ तथा खंद्रकातिवाजेहोगेहें ।। तथा सर्वेडखोत्रसिहनहोगे हे ।। तथा सर्वेपाप गानिकेभी ताब्रब्चयंकेस्यिरकरणेविषे समर्थनहींहोंवे ॥ सोप्रुक्प याप्रकारकाविचारकरिके ताब्रह्मचर्षेक्रस्थिरकरे ॥ आपणीमाताकेश्ररी रेटेपापकमंकेवश्ते तास्त्रिके त्यागकरणेकाशुद्धि नहींहोंने ॥ तभी यहअधिकारीपुरुष तिसत्यागधुद्धिकेपातिनासतै अंतयमिषरमेथरके होंग्हें ॥ याअर्थनिपे सीभरिआदिककोटिपुरुप दृष्तंतरूपहें ॥ होईाप्य ॥ जॅसे समुद्रकतरणांनप एकनाकाहासांपनह ॥ तस याजन्ममरण तंरहितद्विद्। इसतेंआदिङ्के अनेकप्रकारकाम्हात्म ताब्हाचर्यका जाह्योंविषेकथनकऱ्याहै॥ इसिच्य ॥ जोषुरुप याप्रकारकेमहात्मकूं निये तथा आपणीख़िकेशरीरिविषे कोनविशेषताहै। जिसविशेषताछंदेखिक यहपुरुष तात्रक्षचर्य ते अप्रहोंयेहै।। किंतु तिनदोनोंकेश रीरिषेषे किचितमात्रभी विशेषतानहीं है ॥ सर्वेद्धीयोंका पांचभौतिकश्रीर समानहीं है ॥ यार्ते सर्वेद्धीयोंक आपणीमाताकेसमानजानिक सि तिनकामीपुरुपोई ताविष्यभोगते केवळडुःखकीदीप्राप्तिदेविहै ॥ हेक्षिष्य ॥ याप्रकारकाविचारकरतेहुष्मी युपुरुपक्षं जुभी किसीष्र मानसुलकीमातिहावेह ॥ कितु किचिन्मात्रभी सुलकीमातिहायेनहीं ॥ उल्टा जैसे श्रीरकेकंडूयनकरिके हस्तोंक्रं दुःषकीहोमातिहोके यहपुरुप तायझचर्यकीरक्षाकरें ॥ किया ॥ मुत्रकाषात्र तथा अपानबाधुकरिकेट्रपित जाह्नीकीयोनिहे ॥ तायोनिषिषेगमनकरणेह

, करताहूँ ॥ याकारणतहीं में सत्मागीविपेस्थितिरूपचर्यकी अभिलापावालाहूँ ॥ जोकदाचित मेरेकूँ ब्रह्ममावकीइच्छानहींहोती ॥ तोमें । सत्मागीयेप्सितिकीअभिलपाकिसवासतैकरता ॥ और मेरेकूँ सर्वदा ब्रह्ममावकेपातिकोइच्छारहेहैं ॥ साब्रह्मभावकीपासि ब्रह्मच १ वतिवाहावनहीं ॥ यति हमारेङपर आप यहअत्रब्हकरौ ॥ जोमें धुनःयाह्विकियोनिविपेगमननहींक्रों ॥ जायोनि इसने म आगे याप्रकारकीपार्थनाकुरे ॥ हेअंतर्थामीहे थर ॥ सर्वत्राक्षण्यात्रिकोंका आत्मारूपजोब्हाहे ॥ ताब्रह्मभावकेपातिकी में सर्वता इच्छा

ताकेउदर्तिनिक्तणिकालिपे अनेकवार अनुभवकरीहै ॥ कैसीहै यहझिकियोनि ॥ सर्वेदासुबकरिकेगीलेरिहेंहै तथा चहुतलेभिकरिकेयिकी । है।। तथा यापुक्तणिक वलिक वैराग्य आदिक्यणेहिसिहैं।। तथा पक्ष्वणकेसमान रक्तवण्वालिहैं।। तथा अन्यत्राक्ति ।। तथा पक्ष्वणकेसमान रक्तवण्वालिहें।। तथा अन्यत्राक्ति ।। तथा सर्वेत्वयण्वालिहें।। तथा अन्यत्राक्ति ।। तथा सर्वेत्वयण्वालिहें।। तथा अन्यत्राक्ति ।। तभी स्वाप्त्रमानि ।। हें।। तथा सर्वेत्वयण्वालिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्वयण्वालिकरें।। तभी साम्प्रेयनहाँ ।। तभी स्वाप्त्रमानिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्वयण्वालिकरें।। वावित्रमानिकरें।। वावित्रमानेकरें।। वावित्रमानेकरें।

े के महामान है। और निरंतर तास्त्रिकधानते उत्पन्नभयेजैसरकार तिनसंस्कारोक्षित्वे साविष्यासत्तप्रकृष स्वप्तनारथादिकांतिप | है। नेराते ॥ तथा तिनम्रियोक्ता सर्वदा घ्यानकरेढे ॥ तिसतेअनंतर मरणक्षेत्राप्तहोडकै सोनिषयासकपुरुष पुनःतिनम्नियोकेडदरिषे जन्मक्र प्राप्ति। है ॥ ताजन्मतेअनंतर पूर्वेटेसंस्कारिकेवशते पुनःतिनम्नियोषिषे आसकहोषे है ॥ इसप्रकार ब्रह्मचर्यतेरहितहुआ सीनिषयासका भी ताम्रीहंहिरेरे ॥ इसमकार सर्वेदा तास्रीक्षेदेखताहुआ तथातास्नीकाष्यानकरताहुआ सोनिपयासकपुरुप मरणतेंअनंतर इसछोक पुरुप आएपेशानंदर्सकप्रशासाक्षेत्रजापिकिष्कि वास्त्वार जन्ममुरणकप्रसंसारक्षेत्राप्तहोंने हे।। हेशिष्य ।। इसप्रकार अन्वयन्यतिरक्किरि के गात्रप्रचर्षहो ब्रह्मियाकेप्राप्तिकीकारणता है ।। याकारणैतहो सोप्रजापति ताइंद्रकेप्रति आत्मज्ञानकीप्राप्तिवासते तीनवार। गतीयग्तीसगंपर्यत त्रघ्नचंकरणेकीआज्ञाकरताभया ॥ और चतुर्यवार सोप्रजापति ताइंद्रकेचित्तक्र्युद्धहुआदेखिके तथाअरुपदोपि गुन्तरीत्ते साअरपदोपकानियुत्तिकरणेवासते पंचवपूपयेत ताब्रह्मचर्यकरणेकीआज्ञाकरताभया ॥ ताब्रह्माकेआज्ञाकुमानिक सोइंद्र ग्नग्गेग्रा तात्रप्रनर्गक्रकरिके पुनः ताप्रजापतिकेसमीप आदताभया ॥ ताइंद्रक्ष्यायाहुआदेलिके सोप्रजापति ताइंद्रकेपति याप्रकार अग्या किसीपिजातीय पद्मुआरिकाद्मिकेडदर्गिपे जन्मक्रेप्राप्तहोंने हैं ॥ ताजन्मतेंअनंतर सोपुरुपपूर्वेलेंस्कारोंकेवशतें पुनःतिनिम्नियोंक्री निमे अयुगा प्रटिकिनि तिसीस्निकेट्र्रिनि जन्मक्ष्मात्ते हैं ॥ अयुना ताह्योक्सनातीय्कितीद्स्रीह्निकेट्र्रिनिजन्मक्रमात्ते हैं ॥ गुरीपशात्माकाउपदेशकरताभया ॥ प्रनापतिक्षाच ॥ हेईद्र स्थुङ सुक्ष्म कारण यातीनश्रीरातिष्ठिक्षण जोआनंद्रस्वरूपआत्माहै ॥

गेशनिद्स्फ्पशास्मा इमर्ने गुमरिप्रति पूर्वही चेधुआदिकस्थानोंविपे उपदेश्कच्याथा ॥ परन्तु आपणेअज्ञानकेवज्ञते दू ताआत्माक्री

क्षानुमहमक्तामया॥ अय तीनक्रीसॉर्सोनेन्नरूपक्षिके ताआत्माकेचोषकरणेवासतै प्रथम धर्मोसिहिततीनक्रीसॉकावर्णनकरेहैं। ॥ ३३ ॥ तिमस्रोरिषिश्रष्टशात्माक् तुमने महणक्त्याहै ॥ सोआत्माकाज्याधिकपश्रीर स्थुळ सुर्भ कारण याभेदकरिक्तीनमकार कांगो है॥गोतोनप्रकारकार्यार केवङअज्ञानकरिकेनोषिद्धहै॥ताअज्ञानकेअभाषडुए कार्यकारणस्पकरिक तिनश्ररीरोकीसिद्धिहोषेनही

्रीम रणगताएमेगाटारे ॥ कहिते जेते सर्पे आपणाभक्ष्यकृषकृरिक मंद्रकक्ष्यहणकरेहे ॥ तेते प्रमादकृपमृत्युर्ने आपणाभक्ष्यकृपकरिके | १० सन्ति पास्यूटकारीरक्षेत्र महणकऱ्याहे ॥ ऐसे यास्युटकारीरिकिपे अजरत्व अमरत्व अभयत्व आदिकआत्माकाटक्षण संभवतानहीं ॥ याति 🎘 🗡 🛮 हिएंद्र ॥ तेतीनाँकुरीर,अविद्याक्रिकिक्ष्टिपत्हें ॥ यातें मरणवत्ताषमें तिनोविषे यद्यपि समानहीं है ॥ तथापि यहस्थुत्रकृशिरसंबंदा ता

४ सामें सुसदुःस किसकाएगतेंभासताहै ॥ समाधान ॥ देइंद्र याआनंदस्वरूपआत्माविषे जोभीतिकरणेदारासुखप्रतीतहोंने है ॥ तथा 👌 १) श्मीतिकरणेदारादुःस्प्रतीतहोंने है ॥ सोकेवङ स्पेरकेतादारम्यअप्यासतेंप्रतीतहोंने है ॥ ताझरीरकेतादात्म्यअप्यासतिविना आत्मा १/|गिगे गोगुगकुगप्रमीनदीनिदी जोशुरीरकेतादारम्ययासतिविनाभी आत्माविन सोसुक्दःस प्रतीतदीता ।। सी समाधिजवस्थाविपेभी ११/|गिगे गोगुगकुगप्रमीनदीनिदी ी शरीरकेतादारम्यअप्यासतेही आत्मानिपे सोमुखदुःस्य प्रतीतहोने हैं ॥ अन्य याहीअर्थेइटएंतकरिकेस्पएकरे हैं ॥ हेइद्र पे गायुआप्रिआदिकजेशतहें ॥ तथा विद्यतमयादिक जेभौतिकपदार्थे हैं ॥ यहसंभूषे यनीभावअवययोंबाठेदहोरिहतहें ॥ याकारणते यह | ० गायुआदिक ताप्रियअप्रियतभारहितहें ॥ कहते जैसे हममुच्याहिक्किन्द सर्वेछोकों के प्रतीतहोंने हैं ॥ तैसे तिनवायुमेपाहिकांका | तिकादिकडपहित चैतन्यआत्माविपेक्षी तिनपटादिककार्योकाष्ट्रयहोंचे हैं ॥ किंवा ॥ जैसे ताम्रपाद्यक्रं पूर्वरेक्तरूपकेविद्यानहुष् सुदर्ण भागकीप्राप्तिहोंपेनहीं ॥ तथा सर्वपानपट्डएताम्रपाद्यक्रंभी सुवर्णभावकीप्राप्तिहोंपेनहीं ॥ किंतु पूर्वरूपकर्यागतेअनंतर विद्यमानताम्रया थं शहारीगकीन्याई निःस्वरूपहोहोगा ॥ ऐसे निःस्वरूपपदार्थविषे तिनवायुविद्युदादिकपदार्थोकाञ्यसभवेनहीं ॥ हेहंद्र ॥ जैसे तिनग्रुआहिककार्योका चेतन्यआत्माविपेञ्यहोषे हैं ॥ तैसे यापटादिककार्योकाभी केवञ्चतिकादिकोविष्ठपहोषेनहीं ॥ किंद्र तिनम् कारणीयेही च्यहेति है। याकारणते च्यकाळिति तेवायुविद्यदादिककार्य तायकारूपकारणकॅहीप्राप्तहोते हैं ॥ दूसरेकिसीपदा थंक्ष्प्राप्तहोयेनहीं ॥ काहेते सर्वजात्कंसतारकूरिदेणेहारा जोब्हारूपआत्माहै ॥ ताआत्माते जोजोपदार्थ रहितहोयेगा। सोसीपुदा तेमेपादिक ग्रुटिआदिककार्योक्करेंहें ॥ यातें यहत्रारीरकार्सचंघही सुलदुःखकाकारणहें ॥ और हेहंद्र ॥ जैसे तेमधुमेपादिककार्य आपणेशद्वितीयत्रहरूषकारणक्र्यासहोड़के सर्वभेदतेरहितशद्वितीयरूषकारिकेस्थितहोंदें ॥ तेसे सोसुधुप्तिषिपेस्थित प्रजनामाजीवा स्मासी तिनज्**ररिष्टिश्यमिमानकापरित्यागकरिक हार्दाका**कारूपरचर्यन्योतिब्रह्नक्रंप्राप्तहोड्के आपणेवास्तवअद्वितीयरूपकरिके स्थित होते हे ॥ हेईद्र ॥ याषुआदिकभूतपदार्थ तथाषिष्ठदादिकभौतिकपदार्थ ताब्रह्मतैहीउत्पन्नहोवे हैं ॥ और कार्यकाआपणेउपादान गुरंदी मुग्णेभावकीप्राप्तिहों हैं ॥ तेसे यहघटादिकपदार्थ आपणेआत्मास्वरूपतैभिन्न केवळघटादिस्वरूपक्र स्क्रितौ कदाचित्भी कारण पनीभूतदेह किसीपुरुषमें किसीदेशविपेदेरुयानहीं ॥ किंतु जीवोंकेपुण्यपापरूपभद्दपादिककारणोंकेवशते THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

गोरुपरोगेनहीं ॥ कहित आत्मात्वरूपतिभिन्नदुष् तेषटादिककार्य आपही । शृज्यगोदिकाकीन्याई निःस्वरूपताक्र्प्राप्तहोंमे ॥ और।

्री निःस्परूपहाह्यभूगादिकॉका किसीपदार्थविषेटय देखणेविपेआवतानहीं ॥ तैसे अनात्मारूपपटविपे अनात्मरूपषटकाट्यमी देखणेवि १ पेशावतानहीं ॥ योते पटादिककार्योका मृत्तिकादिकजडपदार्थोविषेट्यहोंबैनहीं ॥ किंतु मृत्तिकाडपहितचेतनविपेही तेयटादिककार्य १ आपणेनामरूपकापित्यागकाकिष्ठपहोंबे हैं ॥ हेईद्र ॥ बभी पटादिकगङ्पदार्थभी आपणेल्यकाञ्चिपे चेतनब्रह्मभावक्रेंशिपाप्तहोंबेंही॥ १ तभी सर्दा तिसब्रहेकेताय अभेदभावक्र्याप्तहुआ बोयहचेतनजीवात्माहै ॥ सोचेतनजीवात्मा आपणेल्यकाञ्चिपे चेतनब्रह्मभावक्र्याप्त

) वेहैं ॥ तभी सीकिल्पितभर्प तथातासपंके भयउरपादकत्व मोहउरपादकत्व आदिकथमें आपहीनियुत्तहोइजावे हैं ॥ तैसे अपिद्यानयस १) केजानों जभी ताम्रह्मविषयकअज्ञानकी नियुत्तहोंने हैं ॥ तभी तेकतृत्वभोकत्वादिकथमें आपहीनियुत्तहोइजावे हैं।। जैसे वट १) हप्तयायिनियुत्तहाय सोयदाकाज पण्णपदाकाञ्चरकारिके स्थितहोंने हैं ॥ तैसे स्थुळ् सर्ष्टम कारण यातीनकारीरोंहें, तथातिनोंकेकर्त

बानेगा ॥ कादेत तानएडुए गोपक्ष सामान्यतिकत्तीपदार्थकोभीपातिसभैनेन हा ॥ जुभी नएडुएजीवक्षे सामान्यते किसीवस्तुकोभीपाति प प्राप्तोंगी।पार्ते तात्रीपात्मारिपे कार्यरूपतासंभवनहीं।किंवा ॥ वास्तवतिविचारकरिकेदेखियेतो तावाधुमेषविद्यतादिकदृष्टातावप् गर्गारं ॥ तभी तानपुरुपनीयक् ताप्राप्तिप्रयंक स्वरूपकरिक स्थिति किसप्रकारहोवेगी ॥ किंतु नहींहोवेगी ॥ इत्यादिकअनेकप्रकार नो नाप्रनापतिनं ४द्रकेप्रति स्वयंज्योतिब्रक्किप्रापिष्यंक आपणेपिष्युण्हपकरिकेस्यितिहर जोफडकथनकज्याया ॥ सोभी असंगत

। तोतीपरारं कायंक्पदाये हे ॥ सोसोपदार्थ माश्वान्होये हे ॥ जैसे यहदेहादिक कार्यरूपहें यातेंनाश्वान्भी हैं।। तैसे कार्यरूपहोणेंतें गेगीकायैक्पताक्तिमहाँ हो ।।समायाना।हो झप्पातिनमेषषिद्यता दिकों कीन्याई याजीवात्माविपेभीजोकार्यक्ष्यता अंगीकारकरिये।।

ते ॥ मुक्त नोकोत्स्ताम करणापाने भन्नापानहों महाभावकोप्रापिहाताहाना अति विषे जीवात्माक महाभावकोप्रापिक जोवधुता महित्यातापानानतम् ठयकाङोपे जीतमानहों महाभावकोप्रापिहाताहानाता अतिविष् जीवात्माक महाभावहोपे हे ॥ यति तिनो। [] दिहाकाद्यातियाहे सी असंगतहोगा ॥ कहिते किचित्मामिकेकुणताकूअंगीकारकरिकेहो उपमानउपमेयभावहोपे हे ॥ यति तिनो।

करांहै।।तेग गियुनादिकत्रद्रपरायोंक्रंभी परब्रह्मभानकीप्राप्तिकथनकरीहे।।तथापि तादृष्टांतदाष्टीतिकविपे कार्यअकार्यताह्रपकरिके निट

निर्मानम् रिटशुणताकक्षीचाहिये॥समाथान॥हेशिष्य॥यद्यपि श्रीतेनं रुषअनस्थाषिपे जैसे जीवात्माक्ष्रं परब्रह्मभावकीप्राप्तिकथन

अनायंत्रामं रहेन।यातं हष्टांतदार्थातिकदोनोंकीविङ्यणता संभवहोइसकेहे।।श्का।।हेभगवच्।।तिनविद्युतादिकोंकी-याई ताजीवात्मावि

शनता प्रसिद्ध होने।।तहा मिछ्यतादिरूपदृष्टांतमिषेतो कायन्वषम्रहेहे ॥ और जोवात्मारूपदाष्टीतिकविषे सोकायन्वधम्रहेनहीं ।

गाप्रतापति विष्यागादीहायेगा ॥ किंग ॥ पूर्व तीनवार आत्माविषे विनाश्तारूपदीपछूदेखिकै सीइंड ताप्रजापतिकेसमीपआवताभया ्या ॥ गोकरागिष्य अभी गतुर्यनारभी ताईद्रक्षेत्रभिनाक्षीआत्माकाष्टाभ महीहोता ॥ तो ताइंद्रकाआवणाही व्ययेहोता ॥ और पूर्वकी गार्द गाशासागिषेभी गिनाक्षीपणादेखिके होइंद्र प्रनःभी तामनापतिकेसमीपआवता।किंगागियाजोवात्माका जोनाक्ष्यंगीकारकरिये।। गानोगातमाकाभी अन्द्यकरिकेनाग्नहोमेगा ॥ याते आत्मा अजर अमर अभय ब्रह्मकपहे याप्रकारआत्माकेर्यक्पक्षंकथनकरणेहार

न और निम । जेसे घटादिकपदार्थ उत्पति । तथा न करेंहुएकमिकिफडकीप्राप्तिकप्रमुक्ताऽभ्यागमहूपद्रोपकीप्राप्तिहोषैगी और ऐसेनाज्ञवान्। शासिकेडपदेशकरणेकरिके ताप्रजापतिक्रंभी मिथ्यावादीपणासिद्धहोषेमा ॥ शुंका ॥ हेभगवच् ॥ जैसे बायुमेवादिकाषिकार्यक्षपाहै॥ तेसे पटादिकपदायोविपेभीकार्यक्षपताहै॥ याँसे प्रसिद्धपटादिकपदायोक्छोडिके ताप्रजापति सायुमेवादिकोकाद्यांत किसवासतीद योहे ॥ समापान ॥ होश्च्य ॥ सोप्रजापतिबाधुमेषादिकों ई जोद्यांतरूपक्रिक्षणनकरताभयोहे ॥ ताप्रजापतिकेष्चनका कायेरूपता तिन तिनपदादिकोकादृष्टांतदियानहीं ॥ हेकिप्प ॥ ताप्रजापतिका यहअभिप्रायहै ॥ जैसे चनीभूतअवयवावाछिकारीरतिरहितहुए तेवाधु पतिकेयनमका तारपये हैं ॥ और पटादिकपदार्थोंकी बाधुमेंचादिकोंकीचाई क्रारित्रहितहोईकेस्थिति संभवेनहीं॥याकारणते ताप्रजाप गेरियतहुए पुनःकदा क्षंत्रगीकारकरिकेदी सत्परूपप्रतीतहोषेहैं ॥ स्वभावते तिनोविषेभी सत्परूपतानहीं ॥ इतनीअंश्रकीसमानताकुअंगीकारकरिकेदी तिन ग्युमेवादिकांतिपे उपमानरूपता कथनकरीहै ॥ और जीवात्माविपे उपमेयरूपता कथनकरीहै ॥ परंतु तिसवायुमेवादिकदृष्टांतविपे ताकार्यताअंश्विषे ताजीवात्माक्कं ताहष्टांतकीषमानतानहीं हे ॥ जोकदाचित् तिनबाधुमेघादिकोंव केगोपनकरणेविपे तात्पर्यनहीं है ॥ किंतु प्रियअप्रियताँतरहितकरणेहारा जोअश्रीरभावहै ॥ ताअश्रीरभावकेग्रीधनकरणेविपे ो तीनकारीरोतेरहितहुआ ताप्रियअपियभावक्रप्राप्तहोवैनहा ॥ ॥ तो जो गेषदार्थं उत्पत्तिमाच्हों है ॥ सोसोषदार्थं नाश्वाच्हों है ॥ मान्होणते नाश्यान्हें ॥ तेमे कार्यक्ष्पहोणते सोजीवास्याभी नाश्यानहोंपेगा ॥ ताजीयात्माकेनाशुहुए तवायुआदिक परमज्योतिरूप कारणक्रेपाप्तहोइकै आपणेप्रि मेपादिक पियशिषमावक्ष्याप्रदेशिक्दों॥ तैसे यहजीवात्माभी ताजीवविषेभी कार्यक्रपताद्वी । ग्रङकेमासहुष तेज्ञार स्थितजाकायताह ॥

Applicated II Walleting strategic II his alymentering

||९||नेपरिष्टणेहपनिष्टेत्रमा सन्दानित्मी संसारसंबंधादुःखङ्गातहोनेन्हीं ॥ हेशिष्य ॥ तापरमात्मारूप ज्योतिनिष् नीपरमज्यो !गिरुपताकपानकीहै।। गोल्पमकाज्ञतारूपकारिकेकथनकरिहे काहेते तास्चयंज्योतिपरमात्यादेवतीभिन्न जितनेक सर्यचंद्रमाभाग्रभादि | ी कन्गीतहैं॥ तेसूयांहिकन्गोति आपणीतिव्हिनासते आपणेतीमित्र बानुरूपन्गोतिकाभपेक्षाक्रो हैं॥ यति तिनस्यांहिकोनिष् परमज्यो |है |तिरुपता संभोनहीं॥ और सेज्ञानरूप परमात्मादेव आएणीसिङ्गासते किसीद्वसंज्ञानकीअपेक्षा करतानहीं॥ याकारणते अतिभग |ह ||थ्रीचत् तापरमात्मादेवहं परमन्योति यानामकरिकेकथनकरेहे ॥ किया ॥ सोआत्मारम्हपद्यान जोकदाचित् आपणीतिहिनासतै किसी |१ ] हुसरेज्ञाताकीअपेक्षाकरेगा।भौ आत्माश्र्य अन्योम्माश्यवाक्तिका अनवस्था याचारिदोपोकीमातिहोनेगी।कहिते ज्ञानभछेङ्जाताकहेहे।। ? मिक्तिहिक्ते । अयवा कितीद्वतिज्ञानकरिकेज्ञानवाळाडुआ सोज्ञाता तामथमज्ञानकीतिहिक्ते ।। तहाँ प्रयमपशकेअगीकार है क्षिमारमात्त्वकपत्तान आपणीसिव्हिनासने जिसहाताकी अपेशाकरेहे ॥ सोहाता ताप्रयमहान्करिकेशानमञ्ज्ञहिका ताप्रयमहा। शिशिचित्मी संसारतः

ीरक जनका आपणीसिद्धिषेपे आपणीअपक्षाह्म आत्माश्यम् । प्रतिस्ति । और जोद्दसरापक्ष अंगीकारकार्ये । ताक्षिपे । / में पहिनारक पाचाहिये ॥ सोज्ञाता वादुसरेत्वानकी गोसिद्धकरेंहे सो तिसीदूसरेत्वानकरिके ज्ञानबाळातु आ वादुसरेत्वानकीसि हि ्रीकोहै ॥ अथवा प्रथमज्ञानकाकिज्ञानवाळाडुआ सोज्ञाता तादूसरेज्ञानकीसिव्हिकरेहे ॥ अथवा किसीतोसरेज्ञानकरिकेज्ञानवाळाडुआ सो १

श्यदोपनीप्राप्तिहोषेगी ॥ और तीसरेपक्षकेशंगीकारिक्येहुए चिक्रकादोपकीप्राप्तिहोषेगी ॥काहेते प्रयमज्ञानकू आपणीसिद्धिषि दूसरे क्षाकरेगा ॥ और सीपंचमज्ञानभी आपणीसिद्धिवासते किसीपष्ठज्ञानकीअपेक्षांकरेगा ॥ याप्रकार उत्तरउत्तर ज्ञानोंकीथारामान पीपेने अनगरपादीपकीप्राप्तिद्देषियो ॥ याते सोआरमास्वरूपज्ञान आपणीसिद्धिषिपे किसीद्धपेद्धाताकीअपेक्षाकरेनहाँ ॥ किन्त सोआरमास्परूपज्ञान स्प्यकाश्वरद्दे ॥ याकारणते ताज्ञानरूपस्वयंन्योतिआरमाक् अतिभगवती परंच्योति यानामकरिकेकथनक द्याने ॥ ताद्यानकानाम संपत्ति ।। और ताजीवत्रक्षेत्रअभेदज्ञानतैंडत्पन्नभयाजो समेद्वेततैरहितताहूपफछहे ॥ ताफछकानाम स्वक् पाभिनिप्पत्ति ॥ यातै ताखोतिषि पुनरुक्तिदोपकीपाप्तिहोनिर्ने ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ इंइंद्र ॥ ताअद्रितीयभावरूपफछकोप्राप्ति । तो सीचतुर्यज्ञान आपणीसिद्धिवासते किसीपंचमज्ञानकीअप र है ॥ ऐतेपरंगीतिरूप प्रमात्मादेवकूप्राप्तहोड़कै यहजीबात्मा आपणेपरिषुणेश्द्वितीयुन्बरूपकुरिकेस्थितहोंने है ॥ ज्ञुंका ॥ हेभगवत गानीगातमाहं तापरमन्योतिकीनाप्रातिहै ॥ साप्राप्तिही आपणेन्चरूपकरिकेस्थितिरूपहै ॥ यातें संपत्ति याझन्दकरिके ताप्राप्तिङ्क ्रिक्षा सम्बन्धार कार्यकर के मान्य सम्बन्धार के मान्य सम्बन्धार के मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य म मान्य सम्बन्धार के मान्य होते ज्ञानकरिके ज्ञानवा छोडु आ सो ज्ञान ताती सम्बन्धार के स्थित मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य सम्बन्धार मान्य गीकारिक्येहुएती घुनःपूर्वकीन्याई आत्माश्रयदोपकोप्राप्तिहोवेगी ॥ और दूसरेपक्षकेअंगीकारिकयेहुए पूर्वकीन्याई घुनः अन्योन्या ज्ञानकीअपेक्षा ॥ और तादूसरेज्ञानक्रेआपणीसिद्धिषि तोसरेज्ञानकीअपेक्षा ॥ और तातीसरेज्ञानक्रं आपणीसिद्धिषे पुनःप्रथमज्ञा नक्षोअपेक्षा ॥ याप्रकारच्यककीन्याईभ्रमणरूप चिककादोपकीप्राप्तिहोषेगी ॥ और किसीचतुर्यज्ञानकरिकेज्ञानबाङाङ्जश सोज्ञाता यमकरणेहारी तथा स्वरूपामिनिप्पति याश्चःदक्षिकै तास्थितिकूंकथनकरणेहारीजा परंच्योतिरूपसंपद्यस्वेनरूपेणामिनिष्पद्यते ॥ तातीसोहानकीसिद्धिकरे हैं ॥ अथवा किसीचतुर्यज्ञानकिरक्षिज्ञानवाङाहुआ सीज्ञाता तातीसर्ज्ञानकीसिद्धिकरेहैं ॥ तहां प्रथमपश्चेकेअं परशुतिरे ॥ ताश्वतिषेषे पुनस्किदोष्कीमाप्तिहोषेगी ॥ समाधान् ॥ हेझिष्य् ॥ मूहासुक्यूतेउत्पन्नभयाजो मैत्रहरूपहू यापकारका तातीसरेज्ञानकीसिद्धिकरे हैं ॥ यहचतुर्थपक्षत्रीअंगीकारकरिये ॥

|४|| फाटगिपे जो ताः वत्रस्कानमेदस्वरूपहोने हे ॥ सोमभेदस्वरूप सर्वकार्यकार्णरूपपंचते श्रेष्ठहे ॥ तथा सर्वेटपाषियोमिपेपरिपूर्ण हे॥ | || पाकारणने अनिभगवनी वासेमजन्ने अन्यत्मात्रे ्री उत्तमपुरप्रजनहीं है।। अव जीवनमुक्षपुरुष्रिक्षितिकाप्रकार वर्णनकरे हैं।। हेइंड्र ॥ महाबाक्यते जीवत्रक्षकेअभेदक्रजानणेहारा जोड 🏸 पाकारणतं श्रतिभगवती ताजीवत्रक्षकेअभेदत्त्वरूपक् उत्तमपुरुष यानामकरिकैकथनकरे है ॥ ताअभेदस्वरूपतेंपरेद्रसराकोईपदार्थ है। तामकुरवं ॥ तोजनमपुरुष आषणेत्रारच्यकमेकीसमातिषयैत जिसमकार निवासकरे है ॥ तामकारकुं तुं अवणकर ॥ तहां निविकल्प 汎 समापिषिपेरियतहुआ सोनीवन्युक्तपुरुष सर्वप्रकारसे अद्वितीयत्रक्षक्षेदिखेंहै ॥ ताअद्वितीयत्रक्षतेंविना किसीभीअनात्मपदार्थकूदेखता

||| नर्ता ॥ और तासमापितेंच्युत्यानदशामिपेतो ॥ सोजीवन्मुक्तपुरुप सर्वजगत्कूआपणाआत्माकपदेखताहुआ सर्वेछोकोविपे आपणीइच्छा ||| पूर्वक स्वतंत्रीचिरेहे ॥ जैसे महाराजा स्वतंत्रहोहक आपणेदेशविपेविचरेहे ॥ तैसे सोजीवन्मुक्तपुरुपभी स्वतंत्रहोहकैविचरे हे ॥ और हेर्ड ्री दें ॥ सोसर्गरमाहपृष्ठप सर्गप्राणिकपकरिक भक्ष्यअभक्ष्यपदायोंक्रेभोजनकरे हैं ॥ तथा बाङकोंकेसमान नानाप्रकारकीकीडाक |{| रेहे॥तथा महास्पुरुपोक्षिके आदरक्रेग्रप्तहोंने हैं॥तथा सीविद्यान्पुरुष इंद्रादिकपकरिके देवांगनावोंकेसाथ रमणकरे हैं॥तथा नानाप्रका है। किर्यादिकगृहनीनियाह्दहोंने हैं।। तथा अनेकमिलियोंकेसाथ स्मणकरे है।।तथा आपणेनंडुजनोंकेसाथ निराजमानहोंने हैं।। इसप्रकार अनेकन्पवहार्रोक्रकरताहुआमी सोविद्यान्युरुप तिनन्यवहार्रोसहित याआपणेदेहक्षं कदाचित्रभी स्मरणकरतानहीं ॥ जैसे सुषुत्रपुरुप ता ||सुप्रमिकाञ्षिपे आपणेदेहादिकोंका स्मरणकरतानहीं॥शैका ॥ हेमगवच् ॥ देहादिकसर्पप्रदाशींक्रंबिस्मरणकरताहुआ सोविद्यान्पुरुष भं

्रिक्ता कर्मातिक क्षित्र कर्मातिक स्थाप कर्मा कर्मातिक । जिन्हें ॥ जस समुक्ति क्ष्मितिक जिन्ति के जन्मित कर्मा ं जिस्से कीनितानहीं है।। तथापि तास्पुतपकेशरीरकी यहपाण रक्षाकरेंहें।। तेते तासुकपुरुपकेशरीरकीभी सीप्राणहीरक्षाकरेंहें।। हैं और देंद्र ॥ जैसे स्पञ्जर सारिपुरुपकेसीपेडुस्भी तारपतिषेत्रडेदुष् सिक्षितअर्थ तारथकू प्रकीन्याई नियमपुर्क छैजाने हैं।। तैसे पारिद्रामपुरुपकेनपरामदुष्भी यातिद्रामुक्षकेदेहकूं तेप्राण पूर्किन्याई नियमपूर्क चळाने हैं।। और हेहंद्राजिसे महाराजाकेसीयेडुष् ]] भी तामदारात्राकेमंत्री पूर्वकीन्याई ताराज्यकारक्षणकरे हैं ॥ तेसे तामुकाषुक्षकेज्यरामहुएभी तामुकाषुक्षकेदेहका तेत्राण रक्षणकरे हैं॥ १, हेरेत्र॥ तेमे तामुक्तपुक्षकेदक्षरकारहात तेत्राणहोंने हैं ॥ तेसे तामुकापुक्षकेभोगकहित मनसहितशोगदिकईद्रिकहिने % पमोगकाङीने अज्ञानीतीवाँने तानिद्वान्युक्त्विषे विशेषताकावर्णनकाँई ॥ हेईद्र ॥ जेते मुढ्याङक अथवा क्रिंडन्पनपुरुष श्रीज्ञादि ्री भोजादिकपुरुषद्वियोक्तिक शब्दादिकपिषपॅक्ष्महणकरताहुआभी आषणेआत्मातीमेत्र किसीभीपदार्थकूंचाणतानहीं ॥ हेईद्र ॥ १ जप्दादिकपिषपंशिपे आसित्रक्षितदुआभी यद्विद्वायुष्ठप त्रहाञीकादिकञोक्षिपेष्तेमानमोगोंकु सूर्यादिकदेवताबोक्रिकेप्रणाक १ ग्रुपंत्रादिकक्षेत्रियोक्षिके प्रदणकरहे।। आपणीआसिक्ष्येक सिमविषयोंह्म्बहण्केरिनहीं ॥ याकारणेते सोविद्वायपुरुष सर्वहःसों ते | फर्काद्रग्रंद्रियांक्रिक शन्द्रादिकअनेक्षिपयोक्ष्यद्रणकरताहुआभी पश्चात् तिन्षिपयोक्कास्मरणकरतान्हीं ॥ तैसे तीजीवन्मुक्तपुरुप रूपांगिरिक उपायमाकरे हैं।।तासर्यतमाह्मपिद्रान्पुरुषकीउपासमाकास्किही तिनदेवताबोंकू सबैछोकोंबिपे तथासबैभोगोंबिपे रचनजनाहो। ंपे॥रेश्य गेरे रिदेग्वातारग्रिमारूपिद्दायुफ्पकीडपासनाक्षिके सब्छोकवर्तिभोगोंकू प्रान्होंपेही।तिसंहदानींकाङ्मिपो जोअषिकारी ्रीरहिनहोंगे हे ॥ अय तानिद्रात्युक्तविषे त्रह्नरूपतोक्त्पष्टकरणेवासते त्रथम सर्वेदेवतायोक्तिकेडपारमतारूपत्रहाकाथमं ताबिद्धाचिषेषि ै | प्रापक्रें वे । देदेत्र निसत्रहोत्तानिद्रान्पुरुषक् इमने उत्तमपुरुष यानामकरिकेकथनकच्याहे ।। तासकरिमारूपविद्रान्पुरुषक् शमद्माहि रम्।भगेषु करेग्या त्रुष्पेत आष्णाआत्मारूपकरिकेमात्रात्कारनहीं करिबातवर्षेत तेदेवता ताविद्वाच्पुरुषक् नानाप्रकारकेमविशेष

ए तात्कारकरेढे ॥ सोविद्यानपुरुष्य महाच्यापोकरिकेभी डिपायमानदेविनर्दा ॥ हेईद्र ॥ ताबिद्यानपुरुष्यक्रं पापकर्मे नर्दी स्पर्शकरे हैं ॥ योके १ तिषे पहकारणहे ॥ तिसविद्यानपुरुष्यक्रं सर्वकाङिषि परमार्थेतत्यमाक्षीटी ह्यान्त्रान्तात्रे हैं ॥ योके ें फुर तासगैत्मारुपिदानपुरुष्के आषणाआत्मारूपजानिके उपासनाकरें हैं ॥ सोआधिकारिपुरुष्भी सबैछोकवर्तिभोषपदार्थाक्रिशपिहा |८ ने है ॥ याअगीपे तुमने किचित्पात्रभी संशयनहोंकरणा ॥ हेईद्र ॥ सबैजगत्काअधिष्ठानरूपकरिके जोत्तरपदार्थरूपपरमात्मादेव |८ कुमने तुमोपति कथनकर्पाहे ॥ सीपरमात्मादेवहों सबैधतप्राणियोंकेह्दयाकाशिषे त्यंपदार्थजीवरूपकरिकेस्थितहोंने हे ॥ तथा निपयसुयक्षियजानतानहाँ ॥ ऐसाविद्वानपुरुप ताविषयमुखकीप्रप्तिवासतै किसप्रकार पापकमोंक्रेकरेँगा ॥ किन्नु नहीं करैगा ॥ हेइंद्र ॥ जनमसरणादिकविकारोंक्रमी अन्यहीप्राप्तहोंवे है ॥ मैसाक्षीआत्मा जन्ममरणादिकविकारोंक्ष्प्रप्तहोतानहीं ॥ तथा ग्रुभअग्रुभकमों के स्र रेतदशेन तानिद्वात्पुरुपका निष्टनहोडमयोहै ॥ हेइंद्र ॥ जोनिद्वान्पुरुप् सर्वेदा सुखरूपआत्माछंही प्रियजाने है ॥ ताआत्मातिभिन्न है।। तोविद्यान्युरुप किसप्रकार पापकमं क्रिकरेगा ॥ किंतु नहीं करेगा ॥ काहेते पापकमोविषेपग्रीतिकाहेत्यभत जोद्वैतद्शेनहै ॥ सो

्रि सहःसहपफ्तउक्तमी अन्यहीमीमेही। मैसाक्षीआत्मा साफ्रङकामोक्तानहींहै ॥ याप्रकार सर्वेदा आपणेक्र्असंगजानताहुआ साविद्वानुपुरुष । १ अपण्यकर्मोक्तकर्तामी आपणेक्रमानतानहीं।। तभी सीविद्वानुपुरुष पापकर्मोक्रमेहे योकविषयनहरणही। अपणेक्रमानतानहीं।।। तभी सीवद्वानुपुरुष पाप्तमान ।। हेर्द्ध ॥ जोविद्वानुपुरुष सर्वेभुतप्रणियोक्षां ।।। १ व्हेद्ध ॥ जोविद्वानुपुरुष सर्वेभुतप्रणियोक्षां ।।। १ व्हेद्ध ॥ जोविद्वानुपुरुष सर्वेभुतप्रणियोक्ष्यभी मोहक्ष्ये ।। प्रेसेक्ष्रवित्तापुरुष्ये ।। स्वेभुतप्रणियोक्ष्यभी मोहक्ष्ये ।। स्वेभुतप्रणियोक्ष्यभी मेहक्ष्ये ।। स्वेभुतप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यभी स्वेभुतिस्थिति ।। स्वेभुतप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यभी स्वेभुत्रक्षित्व ।। स्वेभुतप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियोक्ष्यप्रणियमेष्टिया ज्जानिक साक्षात्कारकरे है ॥ ्रक्ताकिर्वित्वक्त्यः नापनाम्पर्वत्यानम्बन्धान्ति। नामानिर्वन्त्रिशक्ताकानेकः नाभाभित्याक्ष्यम्भाम् नीशान्ति। १ इत्त्रकारं नामप्रकाराकुर्वं पुरक्तुष्वक्रमक्षिते । यात्रयीविषे विमेन किचित्रमात्रमी संज्ञयनहीकरणा ।। हेशिष्य इसप्रकार सोसर्वे |० १ तीनिदान्पुरुष् अन्द्रकारिके मीसक्रमातिवे हैं ।। यात्रयीविषे वर्मने किचित्रमात्रमा । स्वानेस्वेन्यमात्रम् ।। अ त्रप्रगएति तादेवराजदंद्रकेप्रति तीनअवस्थाओंतेरहितभूषात्रत्नका आपणाआत्मारूपकरिके उपदेशकरताभया ॥ कैसदिसोभुमात्रस ॥ 🕅 होशस्य ॥ इसप्रकार गुरुशिष्पकीषस्पराह्पविद्याकासंप्रदाय दोप्रकारकापृत्तहोताभया ॥ तहां प्रकसंप्रदायतो देवराजइंद्रतेंछेके । गृगुत्तहोताभया ॥ और दूसरासंप्रदायतो स्वापंभ्रमगुर्तेआदिछेक प्रग्नहोताभया ॥ काहेतें ताप्रजापतिमें जैते देवराजइंद्रकेप्रति । गानिद्या उपदेशकरीयो ॥ तेसे तास्वयंभ्रमगुकेप्रतिभी साविद्याउपदेश्करीयो ॥ तहां सोमग्रभगवान् भूमिछोकविषे आदिगुरुहोहके । । शार गोदेगरानदंद्रभी ताप्रनापतिते तादुर्रभम्हानिवाक् प्राप्तहेहकै साम्रज्ञानिया अघित्राधुआदिकदेनताओंकेप्रति कथनकरताभया ॥ ( सनेभुतप्राणियोका स्टदयाकाशरूपदे ॥ तथा आपणीसत्तारफूर्तिदेकरिके जामरूपात्मकसर्वेजगत्कानिर्वाहकरणेद्दाराहे ॥ तथा सर्वेदा ्रश्नार्णकपुरुगो ॥ तुम्हारेक्टं जनपर्यंत अंतःकरणकोशुद्धिपुर्वक आत्माकाज्ञाननर्हाहोते ॥ तनपर्यंत तुम चारआश्रमोमिपोकितीआ थुमर्ह्रपारणकारिके आषणेआषणेयज्ञादिककर्मोक्कं सावधानहोड्केकरी ॥ और तिननिकामकर्मोकरिके अंतःकरणकोश्चाह्दद्वारा जभी ं शोर गाउमारूपप्रप्रागियाकेअनुप्रदुर्वे तेअमिनायु आदिकदेवतामो नातीनअन्धांतरिहेत भूमात्रक्षक्रं आपणीजात्मारूपकरिकेताला तात्रामरूपात्मकत्रगत्तेपरहै॥तथा तानामरूपात्मकजगत्केसंवर्षेतरहितदे॥ऐतेभूमात्रकाकू सोइंद्र आपणाआत्मारूपकरिकेजानताभया॥ ्तुमारेक्तं गैराग्यकीप्राप्तिदेवि ॥ तभीदी तुमॉर्ने आत्मसाक्षात्कारवासते परमहंससंन्यासक्ष्यहणकरणा ॥ तावैराग्यतिविना तुम्होर्ने तापर मुद्रसारंग्यासङ्ग्रहणकरणानहीं ॥ होज्ञष्य ॥ इसप्रकार सोमन्तुभगवान् अधिकारीजनोंकेपति यथाअधिकार जिद्याका उपदेशकरताभया यामकारकाउपद्शकरताभेष ब्राह्मणश्रत्रियवेङ्यों ईरेखिक सीमनुभगवाच् तिनें किपति ताशंतःकरणकीशुद्धितरहित

॥ इतिश्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य स्वामीउद्भवानंदगिरिष्टुच्यपात प्राकृतआत्मपुराणे छांदोग्यसारार्थप्रकाशे प्रीकाजीविश्वे**श्वराभ्यांनमः** । ॥ सोअर्थ तृहमारेसिंपूछ श्रृष्यंण स्वामीचिद्घनानंदगिरिणा दिशोऽप्यायः समाप्तः ॥ १८ रणेकीतुम्हारेक्ट्रच्छाहोते ।

विस्तारतेकथनकऱ्या ॥ अच जिसअथकेश

सि सेद्रास्किद्गता तात्रक्षक्ते आषणाआत्मारूपकारिके साक्षात्कारकरतेभये ॥ होक्षेष्य कृतनानअक्षाओतरहित भूमाआत्माकास्वरूपछाथा ॥ सोसंपूर्णहमने तुमरिप्रति

्राम्प्रस्तेभये॥ देशिष्य ॥ तेदेवता सात्विकस्वभाववाङ्ये ॥ याँते तिनदेवताओं विपे

परमेश्वरका महान्पक्षपातथा ॥ याकारण ॥ याअध्यायकेआदिविषे जोतुमने जायता



त्देश्डियायः समाप्तः



ॐ शीत ाय नमः॥ शोगुरुभ्यो नमः॥ श्रीकाशीविश्वेष्राभ्यां नमः॥ शीक्षंकराचायेभ्यो नमः॥ अथ पंचद्शाऽष्यायप्रारंभः॥ ।। ताह्यवणकारिले सोशिष्य ताभर्थकेषुछणेकीइच्छाकरताहुआ आपणेगुरुकेप्रति याप्रकारकावचनकहताभया ॥ शिष्यउवाच ॥ हे ॅानतुदेरोअप्पापनिपे सामनेदकेछादोग्पउपनिष्दकाशर्थ निरूपणकऱ्या ॥ अघ यापंचद्रशेअघ्यायविषे तिसीसामवेदकेकेनउपनिषद्का १पं निरूपणकरे हें ॥ तहां पूर्वेचतुदेशअघ्यायकेअंतिषेपे अमिगधुआदिकदेषताऑंक्रं अझिष्टाकेअनुपहरें ब्रह्महानकीपातिकथनकरी ु भगवत् ॥ याआत्मपुराणकेप्रयमअण्यायविषे आपर्ने ऋग्वेदकेऐतरेयङपनिषद्काअर्थं निरूपणकऱ्याथा ॥ ताप्रथमअच्यायविषे सनका

याआत्मपुराणकेद्वितीयअध्यायविषे तथातृतीयअध्यायविषे आपने तिसीऋग्रवेद्के कौषीतकोउपनिपद्काअर्थ निरूपणक≂याथा ॥तद्दां

द्वितीयअध्यायिषि देवराजईद्रके तथाप्रतदेनराजाके संवादकरिकै आपने प्राणप्रज्ञास्वरूपआत्माका कथनकऱ्याथा ॥ और याआत्मपुरा

था ||और हेमगक्त् || याआत्मपुराणके चतुर्थं पंचम पष्ट सप्तम याचारअध्यायोविषे आप्नें यजुर्वेदके बृहद्।रण्यकडपनिपद्काअथे निर्ह 🎚 पणकऱ्पाथा ॥ तहां चतुर्थअष्यायिषितौ आपने दोषुरुपर्वश एकझोवेश यातीनवैशोषिपेस्थितऋषियोंका परस्परमेद तथाअभेद वर्णन णकेत्तीयअप्यायविपे राजाअजातशृत्रके तथावाङाकिबाझणकेसंवादका्कि आपने तिसीआत्माकु प्राणादिकोतिमिन्नकरिके कथनकऱ्या

) कन्याया ॥ तहांदृध्यङ्अयवंणऋषिदेवराजद्देकेप्रति ब्रह्मविद्याकाउपदेशकरताभया॥ ताब्रह्मविद्याङ्श्र्यणकोर्देक क्रोध्वान्दुआसोइंद्र ता १९ दय्यङ्क्षिषंहें प्रनःताब्रह्मविद्याकेउपदेशकरणेते निवारणकरताभया॥तिसर्वेश्चनंतर सीद्य्यङ्क्षिण आपणेवचनकेसत्यकरणेवासते अभि १९ निष्क्रपार्देक्रीते साब्रह्मविद्या उपदेशकरताभया।ताकस्क्रिकोष्यवाद्रुआ सीदंद्र ताद्य्यङ्क्षिकामस्तक्षेत्र नकरताभया।विद्यातिकस्त

दिनसुनियोंने तथावामदेवादिकअधिकारीप्रवाके संवादकरिके नानाप्रकारकोग्रहाविद्या आपनैकथनकरीथी ॥ तथा गभेविषेरिथतवामदे वका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनकऱ्याथा ॥ तथा वामदेवादिकसर्वअधिकारियोंके ज्ञानवैराग्यादिकसाधनकरेथे ॥ और हेभगवन् ॥

नकरामाकेष्तमभा पिषे पात्रवर्च्यमुनि साथङायनादिकसर्वेत्राहाणाँछेजोतंताभया।।तहाँपाइवर्च्यमुनिकेशापकरिकेशाकर्यमात्राणका मृत्रहोताभया ॥ ओर हेभगन् ।। याआत्मपुराणकेपष्ठेअष्यायविषे आपने याज्ञवल्क्यमुनिके तथाननकराजाके दोवारसंवादकरिके ना गप्रकारकीब्द्राविद्या क्यनकरीयो ॥ और हेमगवत् याआत्मपुराणकेसप्तमअध्यायविषे याज्ञवत्क्यमुनिके तथा मैत्रेयोद्यिके संवादकरि क्षे नानाप्रकारकोब्रह्मान्या आपूर्वे कथनकरोथी।तथा तायाज्ञवल्क्यमुनिकेर्तंन्यासआश्रमका निरूपणक∹याथा।।ओर हुभगवन्।ायाआत्म <u>पणिक-पीयो ॥ तहा चत्रुयंत्रभयोगोर्पती आपने द्रिक्तप्रदेश प्रक्तात्रज्ञा यातान । ज्ञानात्रात्रभ्यात्रभ्यात्रभ्य</u>

गोपे आपर्ने तिसीयतुर्वेदकेकठबद्धोदपनिषद्काशयंनिरूपणकऱ्याया ॥ तानवमअध्यायषिषे यमराजाके तथानचिकेताके संबादकरिके ग्पापीका दंड कमंडछ कापायक्ष इत्यादिकग्राग्नेशहे ॥ तथा भिक्षाअटन एकांतवास वेदांतांचतन इत्यादिक आचारहे ॥ इत्यादिक। । ग्रापा गएकादरोशप्यायिषि आपने कथनकरीथी ॥ और हेभगवत् याआत्मपुराणके द्वादरा त्रयोद्द्य चतुरंग्न यातीनअध्यायोषिष राणकेअष्मअप्यायपिषे आपर्ने तिसीयजुर्देदके श्वेताश्वतरनामाडपनिषद्काअथं निरूषणकऱ्याथा॥ताअष्टमअध्यायपिषे श्वेताश्वतरज्ञ| तीएकादक्षेअच्पायतिषे आपने यद्वात्तां कथनकरीथी ॥ संवर्तकादिकमदात्पुरुष तापरमदेससंन्यासक्कं थारणकरतेभयेहें ॥ और त परमदंसांन्यासकेप्रहणकरणेका वैराग्यहीकाञ्हे ॥ तथा यमनियमादिकसापनोंबालेबिरसपुरुपहो तासंन्यासकेआधिकारीहे ॥ तथा तासं| ॥५५॥मोर्केटांशेएववपनिपद्काअर्थं निरूपणक-पाथा॥तहां द्वाद्गेअच्यायिषिपे उदाञकमुनिके तथा क्षेतकेतुके संवादकरिके आप्नै गपनं नानाप्रकारकोषक्षभिद्या कथनकरीपी ॥ जोरहेभगवन् ॥ याआस्मपुराणकेद्ज्ञमेअष्यायिष्ये आपूने तिसीषजुषेदके तैत्तिरीयकडम् नेपर्का तथानारायणोयउपनिपट्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ ताद्कामअध्यायिषेषे वरुणपिताके तथाभुगुपुत्रके संबादकरिके पंचको शीकोपिचार फ्यन्क⁻पाथा ॥ तथा षेननामार्गंबर्काअनुभव कथनक⁻पाथा तथा सत्यादिकसर्वसाथनों ते संन्यासआश्रमकोअधिकताक ाके तथासंन्यासियोके संवाद्करिके आपने याजगदकेकारण्किषितार निरूपणकऱ्याया ॥ और हेभगव्य∥याआत्मपुराणकेनवसभय्या यनकरीयो ॥ औरसेभगरेन् ॥ याआत्मपुराणके एकादक्षेअध्यायविषे आपने जाबाङाद्किएकादक्षउपनिपदोकाअथे निरूपणक्ष्याया॥

🎢 नानाप्रकारकीयल्लावा कथनकरीयी॥और यात्रात्मपुराणकेत्रयोदकोअच्यायविषे भगवान्सनत्कुमारके तथानारद्युनिके संवादकरिके आ 🖟 (रिके नानाप्रकारकीयहाविद्या कथनकरिथी ॥ हेभगवच् ॥ ताचतुर्देक्षेअध्यायकेअंतविषे आपनै यहवात्तां कथनकरीथी ॥ तिनदेवताओंके !ुं∕[प्नें नानाप्रकारकोवला कथनकरीथी ॥और याआत्मपुराणकेचतुर्देशेअच्यायविषे आपने प्रजापतिके तथा इंद्रविरोचनके संवादक गरिहेएंसाप्रतीतहोंने हे ॥ याप्रसंगविपे कोईआअर्थेरूपवात्तां होंगेगी ॥ यावात्तांकेअवणकरणेको में इच्छाकरताहुँ ॥ आप कृषाकृषिके 🏄 साआअपरूप्पातो हमारेप्रति कृथन्करो ॥ इसम्कार् शिष्यकारिकेष्रछाहुआ सोशीगुरु ताश्रद्धावात्शिष्यकेप्रति कृन्डपनिपद्विपेहिय 🎖 | तकपाका उपदेशकरताभया ॥ केसीहेसाकथा ॥ अधिकारोष्डक्षोंक् ब्रह्मानकीप्राप्तिकरणेहारीहै ॥ श्रीग्रुरुज्वाच ॥ हेशिष्य ॥ तेशुद्धअं 🏻 अपि देवताउनाच ॥ हेदेवराजइन्द्र ॥ श्रोज्ञादिकपंचज्ञानइद्वियोक् तथावाकादिकपंचकमेइद्वियोक्तं तथामनक् तथाप्राणोक्छ आपणेआपणेकार्ये । श्रीकरणेति कनिप्रणाकरतहे ॥ हेभगवन् तिनशोज्ञादिकइद्वियोक्कं आपणेआपणेकार्यविषे यहजीवहो अरणाकरेहे ॥ याप्रकारकाचचन जो ंशीतःकरणवाले अमिवायुआदिकदेवता तादेवराजइंद्रते ब्रह्मविद्याक्ष्पाइके तासभाविपेस्थितईइकेसमीपजाइके याप्रकारकामनन करतेभ ्र) गैंदै॥ यहनीय स्वतंत्र नहीं है ॥ किंदु परतंत्रहे ॥ ऐसेपरतंत्रनीनाविषे तिनहें द्वियांकीप्ररकतासंभवेनहीं ॥ और हेभगवत् ॥ सुष्ठतताराधिर वि , नहींकर्रोगा ॥ याप्रकारकेसंकल्पक्रकरिकेभी यहजीव तिसीव्यापारक्रकरेहै ॥ जैसे भूतकेआनेहाकरिकेश्वेसहुआ यहपुरुप आपणेप्रतिक् ्रीयायम्पातिति जीते जीवन्त्रतापुरम्पतेश्रीत्रादिकदेदियः स्वतंत्रहोहके आपणेलाप्पेट्यापारीहे करेहे । तेसे सरीपाणिकश्रिकोहित १८ प्रिय स्तप्रवेशिते जालनेत्रापनेत्रतापारीहेकदेदियः स्वतंत्रहोहके आपणेलाप्पेट्यापारीहे करेहे । तेसे सरीपाणियोकश्रीतारिक् अस्तर्येक्त है । कावते स्तर्याणिकश्रीतिकश्रीतिकश्रीतिकश्रीतिकश्रीतिकश्रीतिक 🎖 भाषकहो ॥ सोसंभवैनहीं ॥ काहेतें यहजीव आपणेमनविषे याप्रकारकासंकल्पकरेहे ॥ जो इसइंद्रियकरिके में याज्यापारक्रे कदाचित्भी । उन्पापरिक्रमीकोहै ॥ तेते यहजीवमीतान्यापरिकेनकरणेकोइच्छाकरताहुआमी अवस्यकरिकेताच्यापरकूकोहै ॥ यति यहजान्याजा

पादिकजडसंपातक् आपणेआपणेकार्यमिषेप्रगुत्तकरणेहारा कोईतासंपाततिभिन्न चेतनहोंमेगा।सोकौनचेतनहै यहआप क्रपाकरिकेकहो।। हेशिज्य ॥ इसप्रहारकाप्रश्न जभी तिनभक्षिआदिकदेवताओंनै तादेवराज्दंद्रकेप्रतिकऱ्या ॥ तभी सोइंद्र तिनदेवताविकप्रति यापकारका उत्तरकद्ताभया॥इंद्रउवाच॥देदेवतावी॥जोश्रात्मादेव श्रोत्रादिकसर्वेइद्रियाकाभी इद्रियक्पदेशित्याजोश्रात्मादेवमनकाभीमनक्ष्यदेशितथा गेशारमारेव प्राणकाभी प्राणक्रपहे ॥ तथा जिसञात्मादेवकु ब्रह्मांनें जायतादिकतीनअवस्थांगें तैरहितकद्याथा ॥ सोआत्मादेवहो आप ी जीसमीपतामागकरिक सम्देहपारोगोगोंका तथाश्रोत्रादिमग्हें दियोंका प्ररक्हें ॥ हेदेनताओं ॥ जोआरमादेन श्रोत्रादिकहंदियोंका तथाम १ नका प्ररक्हे ॥ सोईहीआत्मादेव प्राणोंकाभीप्ररक्हें ॥ काहेते याछोक्षिप कोईभीदेहपारोजीव प्राणकरिके तथाअपानकरिक जीवता नहीं ॥ कितु निस्थात्मादेवके आशित यह्माणअपानरहेहें ॥ ताआत्मादेवहृष्प्राणकरिकेही यहसवंप्राणी नीवनकुंप्राप्तदेषि हैं ॥ याते ता आत्मादेवकुंधुतिमगवतीने प्राणोकामीप्राणकहाहि ॥ और यहशोबादिकइंद्रिय तथामन ताआत्मादेवकीसतारमूर्तिकुंपाइकेही आपणे

, आपणे कार्यकरणेविगेसम्पर्धावे हैं ॥ याकारणेतें ताआत्मादेवक् अतिभगवतीने इंद्रियोंकाभीइंद्रियक्हाहै ॥ तथा मनकाभीमनकहाहै । हेदेवताओं इसप्रकार जेअधिकारीप्रुरुष ब्रह्मनेताशुरुकेमुखेतें ताइंद्रियादिकतिक्ष्यातेक्ष्याते कार्याते होते । तेअधिकारीप्रुरुष जायतादिकतीनअवस्थाह्णपर्वेषतेमुक्ति ताओत्मानिअद्वितीयआत्माक्षेति अपवर्षेरे ताओत्मानिअद्वितीयआत्माक्षेति अपवर्षेरे हैं।।हेदेवताओत्मेशिक्षेत्रेक्षेत्र ब्रह्मभावकी अपवर्षेरे हैं।।हेदेवताओत्मेशिक्षेत्रेक्षेत्र ब्रह्मभावकी मासिह्णपर्वेष्ठ व्यापिक्षेत्र विवापिक्षेत्र व्यापिक्षेत्र व्यापिक्षेत्र व्यापिक्षेत्र व्यापिक्षेत्र विवापिक्षेत्र विवापिक्य विवापिक्षेत्र विवापिक्य विवापिक्षेत्र विवापि नंदर्पक्षआत्मादेनावेषे मन्दाहितसर्वेइदिय प्रवृत्तद्देशकतेनहीं॥ ऐसे आनंदर्पक्षण्यात्मादेवकू मेंइद्र भठीयकारजानदाभीह्याद्र्यात्यापि ठोकप्रतिद्ध सामान्यहपक्रिति तथा विशेषहपक्रिक ताआत्मादेषकेकथनकरणेकु में जानतानहीं।। हेदेवताओ।।छोकवासनाक्रिकेयुक्त

नेतुमदेवताहो तिनतुम्होरक् ताआत्मादेवका सामान्यरूपकरिकै तथाविद्योपरूपक्रिकै उपदेश अपेक्षितहै और सोआत्मादेव सामान्यवि

्रीपमितिरिहितहै ॥ तथा मनसहित सर्वेडंद्रियोंका अविषयहै ॥ ऐसेआस्मादेवका साक्षात्उपदेश में तुम्हारेपनि किसप्रकारक्रिसकींगा॥ ﴿ कित ताआत्मादेवकेसाक्षात्उपदेशकरणेविषे इमारा सामध्येनहीं है।।यहि निपेष्युलकरिक लाजात्माकाउपदेश में तुम्हारे मिन करताहै।। १, तम् सारथानहोड्केशवण्करो ॥ हेदेवताओ ॥ जोआतमा य तुम्होंने हमारेस्प्रके ॥ तर्ग किसग्रमिककेश्वीते पादमकरूने इसमें उपपत्कानमें ॥ सेप्लास्तरेस विकेतस्तराम् संस्तरेस १५ पराय प्रकारमामाम्यक्षकारके तम् यदम्माविकविक्षेत्र प्रकारके आनेन वे हे । तेसः प्रदाये वि देतकहेवाविहें ॥ तेसविधित भ

ः कामे ष्टलात्नाविकसामत्परूपकारक तथापटत्ताककारकार्यात्कः । और हेदेवताओं । जेपदार्थं यातीवाह्न कदाचितमो प्रतीवहोतेनहीं ॥ ||ऽ पदार्थं पदादिकांकित्याई अनात्मारूपदार्थेने वंध्यापुत्रकीत्याई अत्यंतअसत्होणेते अनात्मारूपहाहि ।। याते तेअविदितपदार्थेभी ||ऽ १ तिनपदायोक्कं अविदितकहे हैं ।। तेअविदितपदार्थेभी वंध्यापुत्रकीत्याई अत्यंतअसत्होणेते अनात्मारूपहाहि ।। याते तेअविदितपदार्थेभी ||ऽ १० गीत्यातकरणेतायहा। हेदेवताओ इसप्रकार विदितअविदित पदार्थोतेभिन्न आत्माकेस्वरूपकुँ हम पूर्वेआचार्योकेसुखते अत्यकरतेम ||ऽ रो गरगुतशाशयं दे ॥ देदेयतानो ॥ अधिकारोपुरुपोक्रिकेजानणेयोग्य जोआत्माकास्वरूपंहै ॥ सोआत्माकास्वरूपतो त्वे अहं इदं ह∏ प्जेपितापिपे मानतेहोगे ॥ सोऐसातुरहर्ने मानणानहाँ ॥ कहिते जिसआरमाके दहराकाज्ञनामारूपके तुमदेवता जपासनाकरतेहो ॥ सोद , हाराहाहारूप केतळ प्यानकरणेषोग्यहै ॥ कोईजानणेषोग्यनहीं है ॥ ऐसेदहराकाझनामा च्येयरूपक्रं जोतुमदेवता होयरूपकारिकमानते १ गै परगुराजाश्यं है ॥ हेदेयतासे ॥ अधिकारोषुरुपोंकरिकेजानणेषोग्य जोआत्माकास्वरूपहै ॥ सोआत्माकास्वरूपतौ त्यं अहं इदं इ १ ग्यादिकतगंकार्जाते पित्रहै ॥ ऐसेबुद्धिआदिकोकिसाक्षीआत्माकेशासिवासते तुमसबेदेवता प्रस्परमिछिकेविष्यास्करो ॥ हेदेवताओ ॥ श्र र गरें ॥ हेरेनताओ ॥ तिनपूर्व आचार्योने हमारेप्रति जिसप्रकार आत्माकाउपदेशकऱ्याहे ॥ ताप्रकारकं तुमश्रवणकरो ॥ जोप्रत्यक्चेतन प्रोगारिकनानदेद्रियोंकरिके तथायाकादिककमेईद्रियोंकरिकेभी जान्याजानेनहीं ॥ तथा मनकरिकेभोजान्याजातानहीं ॥ तथा सभैदेयता अपुरीतिकाकी ऐसाजीकिष्यक्रक्तियस्य ।। ताप्राणकरिकेभी जान्याजातानहीं ॥ और जीप्रत्यक्चेतन आपणेसाक्षीत्वक्षकरिके। तेषिद्वान्पुरुपतौ ताआत्मादेवक् अषिज्ञेय विज्ञेय सुविज्ञेय दुर्षिज्ञेय याचारनामोंक

क्षिक्ष्यनक्रोहें ॥ और यहअधिकारीपुरुष ब्रह्मवेताग्रुरुके डपदेश्तें ताआत्मादेवंकुं अद्गितीयब्रह्मरूपकरिकैजाने हें ॥ याकारणतें वेदवे 🧯 ्री हगारोगोर ताशात्मादेवक् अहंअस्मि याप्रकार आत्नारूपकरिकेनाने हैं ॥ याकारणेते तेवेदवेतापुरुप ताआत्मादेवक् विज्ञेय यानामक • 🙌 यमक्रेर हैं ॥ हेदेवताओ ॥ याळोकविषे जितमेंकी देहाभिमानीजीवहें ॥ तेदेहाभिमानीजीव ताआत्मादेवकूं सत्चित्आनंद्रवहपकरिके ह्दानित्भी जानिसकतेनहीं ॥ याकारणतें वेद्वेतापुरुप ताआत्मादेवकुं अविहोय यानामक्रिकैकथनकरें हैं ॥ और याङोकविषे सर्वेदे

क्रिकैनिरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ यहसत्वित्आनंदर्वरूप स्वयंज्योतिजात्मा यद्यपि सर्पप्राणियेंकेह्दद्यकमञ्विपे विराजमानहै ॥ 🖫 रमादेषक्षानिसकतेनहाँ ॥जैसे जन्मअंधपुरुप आपणेहस्तविपेस्थितनिषिक्षेपी जानिसकतेनहाँ॥तैसे यहअज्ञानीजीव ताआत्मादेवकूँ जा 🤾 निसकतेनहाँ ॥ उठटा यहजीव ताआत्मादेवतिभिन्न अनात्मपदायोंक्षेदी सर्वेददेखेँहैं ॥ ताअनात्मपदायोक्षेद्रश्चेते याजीवोंकू वारंवार 🐰 तथा सुप्रुप्तिअवस्थानिपे सनैजीनोंक्र्यानहोंने हैं ॥तथापि संसारकेछेशोंक्रिकेततहुए तथापरमेथरकोमायाक्रिकेमोहितहुए यहजीव ताआ 🌣 तापुरुप ताशास्मदिवक् सुविज्ञेय यानामकरिकैकथनकरे हैं ॥ और अतिशतिक्रटनकैईप्रयानजिनोविपे ऐसेशाझोंकरिक सोआत्मादेव कहाचित्सी जान्याजविन्हीं। याकारणते तेवेदवेतापुरुप ताआत्मादेवक् दुविज्ञेय यानामकरिकै कथनकरेहीं।अब याहीअथैकै पुनःस्पष्ट

्री देतनहीं है ॥ किंगु जाप्रतिषेप तथास्वामिय अस्तिभाति प्रिय इत्यादिकप्रतीतियोंकरिकेभी विद्तिहोंपै है।।अस्ति भाति प्रिय इत्यादिक 🖔 । अंगोंक्रेपरित्यागिकयेनुए यटादिकपदार्थीका किंग्वित्पात्रभी व्यवहारहोंबेनहीं ॥ याकारणते बेदवेतागुरुप याजात्मदेवकू मिन्नेर याना 👂 । प्रतिकायनकेरिक प्रतिकायनकेरिक अस्तिक प्रतिकायक स्वत्त्रक स्वतिकायक स्वतिकायक स्वाक्तिक स्वाक्तिक स्वाक्तिक स्

/०/ १४५५ - ५०५) तेमानदुनकरमम. १क् अलेनकी मानक्षेत्रे हैं ॥ याकारणेंते तेने चेतापुरुप यामानदिग्हें ही होप पानामकरिकेक

गनमरणकोही प्राप्तिहोने हैं ॥ और हेदेनताओ ॥ यहआत्मादेन अहंअस्मि यापकारकेशब्दका तथा ताशब्दजन्यज्ञानका विपयहुआ ४ प्रतीतहोंने है ॥ याकारणेते यहआत्मादेन सर्नप्राणियोंकु मिदितहै ॥ किंवा यहआत्मादेन केवळ अहंअस्मि याप्रकारकीप्रतीतिकरिकेषि

्रित्तनहीं है ॥ एक जायनीत मन्त्रमात के सम्बन्ध मानित है । योग्रेशित तेषद्वताषुष्य बाजात्माद्वेश स्थान मानिकारिक । | ज्ञीषास्यत स्वयन्त्रातिमानदस्वकृपभात्माक सुखनहा मानित है । योग्रेशित तेषद्वताषुष्य बाजात्माद्वेश स्थान स्थान ∜||यनकरे हें ओर हेदेवतावो ॥ जिसद्रव्यविषे ज्ञानमुखादिकग्रुण समवायसंबंधकारिकेरहेंहें ॥ ताद्रव्यकानाम आत्माहे ॥ याप्रकार के नेया||∜ पिकांकेतकें हुं भीकारकारिक यहपुरुष जभी ताआत्माकिनिश्च पकरणेषिपेपशुराहों हैं ॥ तभी ताआत्माविषे ज्ञानरूपताकुं तथाआन र्रुपताक् सिद्धकरणेहारे जेश्रुतिअनुक्रुटनकेहें तिनतकोंकेंदेखिक सोपुरुप आत्मा ज्ञान मुखादिकगुणोंवाठा हे अथवा ज्ञानमुखादिस्य

क्ष्ये याप्रहारकेसंग्यक्षेत्राप्तहों है ॥ ऐसेसंग्युक्षुक्षकुरुष्कुं यहआत्मादेव अत्यंतद्वींन्नेयहै ॥ ग्रंका ॥ हेभगवन् ॥ महान्तु द्विवाले

जेछोकिमपुरुप्रें तथा शाख्रेनापुरुप्रें ॥ तेबुद्मिमानपुरुप ताब्ह्रानेतागुरुकेउपदेश्तें विनाहीं आपणोबुद्धिकेवछते ताआत्मादेगकू कि देवक्रानिगेमी ॥ तोभी वास्तवस्वकष्कितिक ताआत्माक् जानिमनहीं ॥ किंतु छोक्प्रसिद्धविशेषक्षकिते अथवा सामान्यकप करिकेही ताआत्माकुं माने ॥ हेदेवतायो ॥ यहआत्मादेव सर्वेषिशेपोतिरहित् निविशेपरूपंहे ॥ याते जायुरुप तानिषिशेष आत्माक तासामान्यभाव रिहितआत्मादेवक् सगासैतनहाँजानते ॥ समाथान ॥ हेदेवतावो ॥ यहअधिकारोपुरुपता ब्रहारेलागुरुकेउपदेश्तेतिमा केषञ्जापणीबुद्धिकेषञ्ते ताआत्मा देवर्छ कदाचित्रमीनर्हीजानिसकते ॥ षोकदाचित् यहअषिकारीषुरुष त्रहाभैषाग्रुरुकेडपदेश्तेषिना केवङआपणीड्रोद्धेरुबङते ताआ सीआंतपुरुषभी ताआत्माकेस्वरूपक्रुजानतानहीं ॥ याँते ब्रह्मगेतागुरुकेडपदेश्रोंविन पाअपिकारीपुरुपोंहं ताआत्माकाषयार्थज्ञान कदाचित्तभीहोषैनहीं ॥ और हेदेवतानो ॥ यहअधिकारीपुरुष जभी त्रझवेत्ताग्रुरुवे तारण्डोतेरगरूपक्षंत्राणतानहीं ॥ तैसे निविंग्रेपआत्माक्कं सविशेषरूपक्रिकेदेखणेहाराष्ठ्ररुपभो ताआत्माकेरनरूपक्षेत्राणतानहीं । पेरोपरूपकरिकैमाने ।। सोत्रांतपुरुष ताआत्मोकेत्मकष्ठ्जानतानहीं जैसे सपैभाषतिरहितरङमुक्कं सपैरूपक और हैरेनतानी ॥ यह आत्मादेव विशेषरूपकी अपेक्षाकरणेहारे सामान्यरूपेंतेभीरहित्हे ॥ याते नोपुरुप सामान्यरूपकरिकेलानेहै

ष्ठितते ताआत्माकाश्यवणकरेहे ॥ तभी ताआत्माकेयथार्थत्वरूपक् अवस्यकारिकेनिश्रयकरेहे ॥ सोआत्माकायशार्थत्वरूप श्रातिने स.

ग्नमान्यादेपापकारकासिद्धांतकरेंहे ॥ सोविद्यान्युरुप ताघहाके आद्वेतीयरूपवास्तवस्वरूपक् हीजानेहे ॥ याँते तिसविद्यान्युरुपक् सो न्हातिषयः ॥ सोपुरुष ताब्रसकेशद्वितीयस्वभावतिविषरीत त्रिपुटीरूपभेद्कृदेखे ।। यति सोमेदद्शीपुरुष ताब्रसक् जानतानहीं॥इतने हरिके ॥ मतंयस्यनोद्सः ॥ याश्रतिकेदूसरेषादकाअर्थ निरूषणक्≂या ॥ अत्र ॥ यस्यामतंतस्यमतं।याश्रतिकेप्रयमपादकाअयनिरूप णकरें हैं ॥ देदेयतात्रो ॥ जोअधि कारोपुरुप ब्रह्मनेतागुरुकेमुखतें वात्रिपुटोरूपद्वेततैरहितअद्वितीयब्रज्ञकं साक्षात्कारकरिके भैने अद्वितीय मन्पृतियेषभार्तेरक्ति कथनकन्पाहै ॥ तहांश्रिति ॥ यस्पामतंतस्यमतं मतंयस्पनेदसः॥ अविज्ञातंविज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानतां॥अव गाशुतिकागंका पिस्तारतिकषणकरे हैं॥हेदेवतावो ॥ जिसपुरुपकेसिद्धांतविषे यहशात्मारूपत्रसमाता मान मेय यात्रिपुटोगोचरह्यां

प्रमात्यकाढेतु वर्णनकर्षे।हिदेवतावो॥जेपुरुप मायाकस्किमोहितहुष् प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादिरूपकरिकै ताअद्वितीयत्रझक्रैं नानाविष माने हैं॥ ऐसभेदद्रशीपुरुपीक्र सोआदेतीयत्रह्म सर्वदा अज्ञातहीरहेहै ॥ काहेते सर्वदा अभित्ररूपशवदाञ्जासेत्रह कदाचितभोभेद्दाञ्जहे। नता ॥ याशुतिकेचतुर्य पादकरिके ताब्रह्महानकेप्रमात्वकहितु निरूपणकरिंहें ॥ हेदेवतावो ॥ चेअधिकारीपुरुष ताआनंदर्त्वरूपअद्रिती गैनरीं ॥ ऐसेगद्रितीयत्रह्मविषे भेदक्षंतिषयकरणेहारा जोतिनभेद्वादियोंकाज्ञानहै ॥ सोज्ञान अप्रमारूपही है ॥ अघ ॥ विज्ञातमिषण जोदमनें रोपकारकेहेतुकहेंहें।तिरोनोंहेतु ताश्चतिनेंही कथनकरें हैं।।तहां अविज्ञातिविजानतां ॥ याश्चतिकेतीसरेपादकरिकै तायक्षज्ञानकेअ न्केप्रमाणताषिषे मेद्कीआविष्यतारूप हेतुक्छा॥सो संभवतान्हीं॥समाथान॥हेदेवतावो॥ताब्रह्मानके प्रमाणताविषे तथा अप्रमाणताषिषे आद्वेतीयत्रम् हातहीहोपै हे ॥ शंका ॥ हेभगवन् ॥ आपने तात्रहाज्ञानकेअपमाणताविषे भेदकोविषयतारूप हेतुक्छा ॥ और तात्रहाज्ञा

१ पनिगुणत्रहार्छ ज्ञाता ज्ञान द्वेष करवादिरूपकारिकै नानाविष्नहींजानै हैं ॥ तिनअभेददशींविद्रानुपुरुषोंक्छं सीअद्वितीयत्रक्ष सर्वेदा 🔞 ॥ ४ १ तिज्ञानदी है ॥ ऐसेविज्ञानपुरुषोंका मीत्रहाज्ञानभी प्रमारूपदी है ॥ १ ॥ देदेततावो ॥ जोअधिकारीपुरुष मेत्रहारूपहुं याप्रकारकेवीयक 🍫 कि सपप्रणातिमें अ प्रोआत्मस्यक्ष्यकानितनकरेंदै ॥ प्रोमहात्मापुरुषकु आष्णेआत्माकात्मरूप द्यातही है ॥ काहेते भेत्रहारूपद्दे याप्र क्षेत्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर |क्षेत्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्पर्कतान्त्रसम्प

पानामकारिकेषपनकरें ।। अन ताआहमज्ञानकरिके अमृतभावकीपातिषिषे धुक्तिकांवणैनकरें हैं ।। हेदेवतानी ।। जेअधिकार्रोपुरुप बहा शुद्धमनकारिक त्रहावि। यारूपगीयेक् प्रापहोंने हें ॥ तात्रव्रविद्यारूपनीयेक्रिकेही तेअधिकारीपुरुष ताओंत्मानैदरूपभचतक्ष्पापहोंने हैं ॥ तामीक्षरूपअच्तभा कारिक अभर्जानतैहीं सर्भाप कारीपुरुष ताआनंदर्वरूपआत्माकूपातहोंने हैं ॥ तांअभेद्दांनतेविना किसीउपायकरिकेभी ताआत्मादेव ्रीमानिदोनेनहीं ॥ केसाहेसोआनंदरनकष्यात्मा ॥ जन्ममरंपादिकविकारों तैरहितहे।ायांकारंपतेंहीं तीआत्मोदेवक्रे बेदवेतापुरुष अधृत गरूपानद्वादक यहअपिकारीपुरुष धुनः मरणक्रेप्राप्तद्वोनिन्हीं ॥ और हेदेवतावो ॥ यहआधिकारीपुरुष जभी इसआधिकारीश्ररीनिषे आष नेसआनेर्युपहतफ्डकेप्राप्तहुष् यह नीयारमा आनंदकासमुद्ररूपहोषे है॥औरमायातथामायाकेकायेसबैद्रःखरूपफेनबुद्रदादिकोंतेरिहेत जीहतकाविचारकारिके ब्रह्मचयोदिकसापनोक्षकरेंदै ॥ तभीयहआयिकारीपुरुप योडेपयरनकरिकेही आत्मानंदरूपमहतफठक्रपाप्तहोंपेहै ॥ 

ीरोश्रीरकृषाक्षेत्र यहपुरुष जभी परमेश्वरकीमाथाकस्क्रिमोहितहुआ तथासूउपुरुप्रिक्सिलिसिविपर्योतिषेत्रआसर्लङुआ ताआनंदरुबरूप ्रातमाक्षेत्रतीताने ॥ तभी यहकामकोषादिकञ्चतारी यापुरुषकी महान्हानिकरें ।। जिसहानिकरिके यहपुरुष वारंबार जन्ममरणादिक

र्गां(ह्याप्रोरीकोषेरेरेकेममकोगादिकज्नारी।।मङ्गधूमं हैं।।तथा विषय्हपभूमिविषेड्द्रिय्हप पात्रकोंकेचङावणेविषेअत्यंतकुत्रहाँ।। त्या नानाप्रकारिकष्पप्रदणकरणीयेपसमर्थे हैं ॥ तथा अनेकजनमाँबिषे याप्रुरुषकाष्राज्यक्रिआये हैं॥हेदेवताबो।।ऐसेकामकोधादिकज्

ट्याभ याटो कविष्टेनहाँ ॥ ऐसेआत्मास्वरूपआनंदकीप्राप्तिवासतै याअधिकारीपुरुषोंनें अवश्पकिष्केपयत्नकरणा।हिदेवतावो।।याअधिका होंगे है ॥ और याआत्मानंद्रूपफ्टतेंपरे कोईभोपदार्थ याजीवोंकेप्राथंना काषिपयनहींहोंने हें॥और याआत्मानंद्रूपफ्टतेंपरे दूसराकोंधे

🌡 तक्रिक गारंगर जन्ममरणादिकदुःसोंक्ष्मात्रहों है ॥ तथा आज्ञारूषीअनेकपाजोंकरिकेनांच्याइआ तथा क्रोघछोभादिकों

गारिगों कर्ति परानयक्षेत्राप्तहुआ यहपुरुष निंदाकाषात्रहोणेते जीवताहुआही मृतककेसमानहोषेहे ॥ तथा

ी पनिग्रणत्रसूक्तं ्र जाता ज्ञान क्रेप इत्यादिकपकारिक नानाविष्नहींजाने हैं ॥ तिनअभेददशींविद्यान्पुरुपाँछं सीअद्वितीयत्रस सर्वेदा ५ निज्ञातक्षी है॥ ऐसेविद्यान्युक्षोंका सीत्रह्मज्ञानभी प्रमारूपही है ॥ १॥ हेदेनतावो ॥ जोअधिकारोप्रक्प मैत्रह्मरूपहूँ याप्रकारकेनोपक प्णेसास्पर्यस्यकार्नतनकरेदै ॥ ऐसेमहात्मापुरुपक् आपणेआत्माकास्यक्ष्प ज्ञातही है ॥ कहिते भेत्रहारूपहुं याप्र प्रमात्वकाहेतु वर्णनकरेहें।।हेदेवतावो।।जेपुरुप मायाकरिकैमोहितहुए प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादिरूपकरिकै ताअद्रितीयत्रहार्के नानाविष् मानेहैं।। ऐसेभेददर्शीपुरुपोर्के सोआद्वितीयत्रहा सर्वेदा अज्ञातहीरहेहै ।। काहेते सर्वेदा अभिन्नस्यावदाङास्त्रिक कदाचितभोभेदवाङाहो नता ॥ याश्रतिकेचतुर्यं पादक्रिके ताब्रज्ञानकेप्रमात्वकाहेतु निरूपणक्रेहैं ॥ हेदेवतावो ॥ जेअधिकारीपुरुष ताआनंदस्वरूपअद्विती मैनहीं ॥ ऐसेअद्वितीयत्रझनिषे भेदक्षंविष्यकरणेहारा जोतिनभेद्वादियोंकाज्ञानहै ॥ सोज्ञान अप्रमारूपही है ॥ अघ ॥ विज्ञातमविजा जोहमनैं रोप्रकारकेहेतुकहेंईं।।तेदोनोंहेतु ताश्चतिनेंही कथनकरें हैं।।तहां अविज्ञातंविजानतां ॥ याश्वतिकेतीसरेपादकरिके ताब्रह्मज्ञानकेअ यहानान्याहेपापकारकासिद्धांतकरेहै ॥ सोविद्यान्पुरुप ताब्रह्मके आद्वेतीयरूपवास्तवस्वरूपक् हीजांनेहै ॥ याँते तिसविद्यान्पुरुपक् सो नुकेप्रमाणताविषे भेदकीअविषयताहृप हेतुकह्या।।सौ संभवतानहीं।।समाषाना।हेदेवतावो।।ताब्रह्महानके प्रमाणताविषे तथा अपमाणताविषे गन्यविशेषभावतेरहित कथनकन्याहै ॥ तदांश्रति ॥ यस्यापतंतस्यमतं मतंयस्यनवेदसः ॥ अविज्ञातंविजानतां विज्ञातमविज्ञानतां।अव नकाविषयहै ॥ सोपुरुष ताब्रक्षकेअद्वितीयस्वभावतिविषरोत त्रिपुटीरूपभेद्कृदेल्है ॥ यति सोभेदद्शीपुरुष ताब्रक्षकु जानतानहीं॥इतनै र्हारे हैं ॥ मतंयस्यनेद्सः ॥ याश्रुतिकेद्रमरेषादकाअर्थ निरूपणक्≂या ॥ अव ॥ यस्यामतंतस्यमतं॥याश्रुतिकेप्रयमपादकाअयनिरूप णकरेंहें ॥ हेदेवतावो ॥ जोआधिकारीपुरुप ब्रह्मवेतागुरुकेमुखतें तात्रिपुटोरूपद्वेततेरहितआद्वेतीयब्रह्मकं साक्षारकारकरिके भेने अद्वितीय आदेतीयब्रह्म ज्ञातहीहोपै है ॥ शंका ॥ हेभगवन् ॥ आपने ताब्रह्मज्ञानकेअप्रमाणताविषे भेदकोविष्यतारूप हेतुकह्मा ॥ और ताब्रह्मज्ञा गाश्रुतिकेअर्थका विस्तारतिनेरूपणकरे हैं॥ हेदेवतावो ॥ जिसपुरुपकेसिद्धांतविषे यहआत्मारूपत्रह्माता मान मेय यात्रिपुटीगोचरह्या रके झजमाण

ı

्री अरहे के क्षेत्रपत्र में स्वीकृतिक स्वानिक स्वानिक

क्रीमातिहोनिनहीं ॥ कैसाहेसोआनंदर्सकपआत्मा ॥ जन्ममर्पादिकविकारों तैरहितहो।यांकार्पतेंहीं तीआत्मोदेवक्र वेदवेतापुरुष अघत ॥ । तामकािकेष्यनकर्हे ॥ अम ताआत्मज्ञानकरिक अयुतेभावकीपाप्तिषिषे धुक्तिकांवर्णनंकरे हैं ॥ हेदेवतानी ॥ जेआधिकार्रापुरुष बहा ररूपानहार्के यहअभिकारीपुरुष पुनः मरणक्षेत्रातहोनिनहीं ॥ और हेदैनतानी ॥ यहआधिकारीपुरुष जभी इसेअधिकारीशरिरिषिषे आष श्रद्धमनक्रीकि ब्रह्माने कारकेअभेद्वानतैंई। सरंअभिकारीपुरुप ताआनंदर्वरूपआत्माकुंगातहोंवे हैं ॥ ताअभेदंजानतेंविमा किसोउपायकारिकेभी ताआत्मादेव सारुपगीयंह मानहोंने हैं ॥ तात्रज्ञनियारुपवीयंक्रिकों तेअधिकारीपुरुष ताओंत्मानंद्रूपभचतंक्रपातहोंने हैं ॥ तामोक्षरूपअध्तभा ल्या गाठी क्रिपेंदैनई। । ऐते शात्मास्वरूपआनंदकीप्राप्तिवासते याअधिकारीपुरुषोंने अव्घयकरिकेप्रपत्नकरणा।हेदेवतावो।।याअधिका शारमाकृनहींत्रांने है। तभी यहकामकोपादिकत्रवारी यपुरुषकी महाच्हानिकरें हैं ।। जिसहानिकरिके यहपुरुप वारंवार जन्ममरणादिक गेम्।एक्राक्षि महपुक्ष नभी परमेश्वरकीमायाक्षिकेमोहितहुआ तथासुढपुरुप्किरिकेतिवित्विप्योंषिपेआसक्तदुआ ताआनंदरूबरूप तगा मानाप्रकारिक्ष्पपदणकरणीपेससर्थ हैं ॥ तथा अनेकजनमाँषिषे याषुक्षकापराजयकारिआये हैं॥हेदेवतामी॥ऐसेकामजोधादिकजु नेहित्तकानिवारकारिके बह्मचयोदिकसापर्नोक्रकदि ॥ तभीषहआषिकारीपुरुष योडेपेषत्नक्रिकेही आरमानंदरूपमहतफठक्रप्राप्तहों है ॥ होंगे है ॥ और पाआत्मानंदरूपफळतेंपरे कोईभोपदायें याजीवंकिप्रायेंना काषिपयनहीं होवें देे॥और याआत्मानंदरूपफळेंतेपरे दूसराकोंदे रुत्रों रिमात्रोगैरी।केरिहेतेकामकोभादिकजुरारी।।बङ्गधूत् हैं।।तथा विषयरूपभूमिविषेइंद्रियरूप पाश्कोंकेचळावणेविषेअरयंतकुश्छहें।। नानाप्रकारकेशरार प्रिमशानंद्रकृषमद्दनफङकप्राप्तदुष् यद् तीवात्मा आनंदकासमुद्रकृषद्वि है।।औरमायातथामायाकेकार्थसर्वेद्वःखरूपफेनमुद्धदादिक नगारिक्सापनॉक्रिसंपज्हैं ॥ तया क्रपंणतादिकहोपों तेरहितहैं तेअषिकारोपुंछपंही बेलेनेतागुरुकेंडपदेशतें गारिगोक्तिक पराजयक्षेत्रासङ्गा यहपुरुष निदाकाषात्रहोणेते जीवताहुआही भृतककेसपानहोवेहे ॥ तथा

गरिरि गारंगार जन्ममरणारिफदुःसोंक्रेप्रामहोते हैं ॥ तथा आज्ञारूपीअनेकपाज़ोंकरिकेनांच्याहुआ तथा कांघछोमारिकोंकेबज्ञहुआ|

।अज्ञानीपुरुप काङकमेकेवश्ते अनेकप्रकारकेऊंचनीचक्षरीरोषिषे प्राप्तहोषेहै ॥ तिनअनेकज्ञ्ररीरोषिषे नानाप्रकारेकदुःखोक्चअनुभवक । तहुआ यहअज्ञानीजीव नष्टहुएजेसाहोषेहै ॥ यति घेषंबानपुरुषमें तिनजन्ममरणादिकदुःखोकीनिवृत्तिवासते याअधिकारोश्ररीरिवे ।∜ ॥आनंदस्वरूपआत्माकेअवक्षककिक्रैज्यटमा ॥ वेनेज्याले ॥ जेलेक्ये

क्षं नेशिकारीपुरुप आपणाआत्मारूपकरिकेजानेहैं।तिअधिकारीपुरुप तिनपूर्वविद्यानपुरुपोंकीन्याई सर्वछोकोंक्कं तथासर्वभोग्यपदार्थोंक् । पणणाआत्मारूपकरिकेप्राप्तदोवें हैं ॥ याप्रकारकेफ्डविप द्यमेनि किचित्पात्रभी संज्ञयनर्दीकरणा।हेदेवतावो।जिसे मृदअत्रकेभोजनका |५ गुल्यफडती क्षुपकिविद्यिति है ॥ और पुष्टि तामोजनका नांतरीयकफडहै।तिसे ताबहाज्ञानका मुख्यफडती अघतभावकीमासित है ॥ 👇 ॥ ፍ ॥ और शुर्वोकान्यशादिक ताब्रह्मज्ञानका नौतरीयकफ्टहे ॥इहांमुरूपफ्टकीप्राप्तिकरणेहारेप्रयत्नींहाँ जिसफ्टकीसिद्धिहोंदे हे ताका अस्तर सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध सम्बद्ध आस्किदेवता ताहद्देष्ट वर्षे बक्षविद्याकृष्णकरिक ब्रह्मभावकृष्णस क्षेत्राप्तहोदेके तेनिद्वानपुरुप घुनः जन्ममरणादिकविकारों ते रहितहोतेभये हैं ॥ याँते आत्मज्ञानकरिके अम्बतभावकोत्राप्तिरूपफड तेनसमेनिद्वानपुरुपेकिअद्यभकरिकेपिद्धहैं ॥ हेदेनतानो ॥ समैभुतप्राणियोनिपेस्थित जोपरमात्मादेनहे ॥ सोपरमात्मादेन । है ॥ परंद्व देहादिकउपाषियोंकेभेदते सोपरमात्मादेन नानारूपहोड्कैप्रतीतहोंने है॥जैसे वास्तवतिष्कहुआभीचंद्रमा जङपाजोंकेभेद्क ग्रआनंद्रस्वरूपआत्माक्ष्अवकृषकेरिकैजानणा ॥ हेदेवतावो ॥ सोमोक्षरूपफठपहितआत्मज्ञान याअधिकारीग्ररिरविषेडुर्छभेहै हारकोग्रकाकिरके तुमोने प्रयत्नेतिग्रिषट्ढोणानदी।काहेते सोफटमहितआत्मज्ञान याअधिकारीग्ररिविषेशाप्रहेविहे।।यहबातो सर्व वेद्यानपुरुषोकेशत्रभक्किक्सिक्देहे।।काहे ते पूर्वजअषिकारीपुरुषयाअधिकारोग्ररिरविपेस्यतहोडके ब्रह्मचर्यादिकसाथनोक्रकरतेभये हैं।। ाद्वितीयब्रह्मक्ष्रं आपणाआत्मारूपजानिकै जीवतअवस्थाविषे अथवा मरणअवस्थाविषे अमृतभावक्ष्रप्राप्तहोतेभयेहें ॥ ताअमृतभा ।यापरमपैर्यकारिकेषुक्तहुएहैं॥तेअधिकारीपुरुष ब्रह्मवेतागुरुकेडपदेश्तें आकाशकीन्यांई सर्वत्र्यापकर्वयंज्योति आनंदर्वक्ष निग्रेण ंकै यहुतरूपहोहकैप्रतीतहोंभैं ॥ तेसे सोएकपरमात्मादेवभी उपाषिकेभेद्तें बहुतरूषहुआ प्रतीतहोंवे हैं ॥ ऐसेसर्वज्ञापकपरमात्मादे

गीर वाम नेवाक्षेत्रभावते तेम्प्रामाग्रमादिकदेवता सर्वेद्याक्ष्मा

भीर नामप्रीसाक्ष्मभावते तेममिनापुमादिकदेवता सबैटोकोंईप्राप्तदोतेभये ॥ तथा सबैकामोंईप्राप्तदोतेभये ॥तथा सबैहादुषों ते जय||ह्न ी मग्रम्। भग ॥ तथा सर्दुःगों तरहितद्दीतेभये ॥ इत्तप्रकार अव्विव्योकफळ्यापहोड्के स्वर्गभोगोविपेस्थितहुष्भो तेदेवता सर्वेदा . त्रत्रहानित्रगरायनहोतेभये ॥ हेशिष्य ॥ हसप्रकार आत्मसासात्कारकेपभावते त्रहारूपास्त्रापहुष्ने तेहंद्राक्किनेवताहें ॥ तिनदेवता बंहोगमोपतानि तत्त्रपुर हप्रहंपासहोतेभये ॥ जैसे अमिकीसमीपताते पतंग नाश्हंपासहोपे हे तैसे तिनत्रसेचादिवताबोकीसमीपता ी नेअगुर सपंज्ञातदीतेभये ॥ हेक्षिप्य । जेसे अग्निक्षिक्तिमहुआ ठोहकापिंड गुष्कमाद्वेणोंकूं दाहकरेहै ।। तेसे ब्रह्मप्यमिक्रि केमज्ञातमानदूप तेर्नमा निअधुर्गेक्षरपकरतेभये ॥ हेक्षिप्य ॥ जेसे सोठोहकापिंड जोद्रणोंकूंदाहकरेहै ॥ सोअग्निकेसामथयतेहाँदा। , पागरों रे॥पाकारणै पेरेबनापिशेषतेकाउँरोनभषें ॥ और देशिष्य ॥ जेसे याङीकविषे प्रताङिषोक्षेत्रस्यकरावणेहारा स्त्रधारपुरुष १ मंगर्गिक काष्रगैष्णिकियोज्ञियानकरताहुआ तिनपुराङिषोतिषे किसीपुराङिषोक्षेतो जयकीमातिकरेंहैं।और किसीपुराङिषोक्ष गर्शाकणामध्यनिहीं ॥ दादकरतेभये ॥ स्नभावते तिनदेवतावाबिपे असुरिकेदाहकरणेकासामध्ये थानहीं ॥ हेज्ञिष्य ॥ तैसे सामुद्रिक ाँ आगंगपरनमा पनाका अभिमानकरणा ट्यथंही है ॥ तेसे ताब्होकेचळतेंहाँ तिनदेवताबोंकाविजयहोताभया ॥ झंका ॥ हेभगवच् ॥ | नो में गानिय मोत्रप्तरी आप्षेपटर्स देगतार्गोकेनयकाकारणहोषेगा ॥ तथा असुरोंकेपराजयकाकारणहोषेगा ॥ तो तात्रस्रविषे अस्मदादि | क नीर्गाकी पाद निष्मादीपकीपातिहाँगो।। समापान ॥ देशिष्य ॥ जेते सर्वप्रकाशमान्डुआभी यहसूर्यभगवाच् अत्यन्तिमेळसूर्ये ारा । स्मागन माटादकेषिडागेषे दाहकरणेकासामध्ये हैनहीं ॥ तैसे तेहंदादिकदेवता जो तिनअसुरोक्क्वाहकरतेभये ॥ सोनक्षक शामगिरकपनकरेते अष्ठटसण्हें ॥ तिनशेष्टटसण्डिक्चल्हें यातीबाई पुनाहिकप्दार्थाकीपाप्तिहोंये हे तिनधनादिकपदार्थोकीपापि होनगिनिएं निशेषकारिनग्निष्यमान्ह्यातहों है ॥ तेसे सर्वज्यापकड्याभी सोब्हा सत्युणप्रपानदेषतावोंविषे विशेषकरिकेसंबंधक्ते | गत्रमतीमामिनरे हैं ॥ गेषे मामगत्रह्मीछोटाकरणेषिषम् तहुआजो परमात्मादेवहृषस्त्रघारहे ॥तिसपरमात्मादेवने यादेवताअसुरहृष (पाटियोंमिने

ंसीप्रतिखेषांकाजयतो अवश्यकस्किकरणाहै ॥यातें अशोकवनिकान्यायकरिके सोपरमात्मादेव सिनदेवतार्षाका||कृ गतिं ताईभरिवेपे पक्षपातदोपकीप्राप्तिहोमेनहीं ॥ अशोकवनिकान्यायका यहअर्थे है ॥ जैसे रावपनेंसीताहो||﴾ निपकरताभया ॥ यातें ताईश्वरविषे पक्षपातदोपकीमाप्तिहोषेनहाँ ॥ अज्ञोकवनिकान्यायका यहअर्थ है ॥ जैसे रावणेनेसीताङ् उक ताकीडाकेसाथनरूपरदायाविषे कितनेकपदार्थोविषेतौ इनपदार्थोकीउत्कारतास्त्र ॥ और होश्वरमाओसे कीडाकरताहुआ अस्तरकारकाओ कितमेकपदार्थाविपेतो इनपदार्थोकीउत्कटताकेहुए हमारीहीउत्कटताहोने हे याप्रकारकाअ। गनकरे हैं।। और कितनेकपदार्थोविषे सोबाङक ताअभिमानकूनहींकरेहैं ॥ तैसे सोपरमात्मादेवभी तिनदेवताबोविषेही सीअभिमान रेगा गुद्धविपे तिनग्रमानअसुरोक्कंनीततेभये ॥ हेशिष्य ॥ इत्तप्रकार तेम्नलंबादिवताभी किसीकाञ्जपद्दके परमेथरकीमायाकिषि हेतहोतिभये ॥ तथा विपयमोगोनिषेशासकदोतेभये ॥ ताकरिके तेद्द्रादिकदेवता ताम्रलेकपत्रां हमारा असुरोतिजयहुआहे ॥ १रके ताम्रलेकेजपकारकाविरमरणकरतेभये ॥ किंतु उठ्टा तेइंद्रअमिग्युआदिकदेवता हमारा आपणेबञ्केपभावतेजयहुआहे ॥ ।भिया ॥ याते ताबालककीन्याई ताईश्वरविषे विषमतादोषकीयातिहोषेन्हीं ॥ हेशिष्य ॥ ऐतेबहाकीविश्वतिरूपमहिमाक्रिक्ति हे

रकानिश्वयक्रतिभये ॥ हेकिच् ॥ जैसे याछोक्रविषे महान्दुःखक्षामहुष् कोहेमनुष्य देवतामुनियोकेअनुमहते तादुःसतेनियुत्हे | पुनः पनादिकोकेमद्करिकेद्वपितहुष् तेमनुष्य तिनदेवतामुनियादिकोका विस्मरणकरिदेवे हे ॥ तेसे यहदेवतामी ताब्राकेअन

अनेकवार देत्योंकरिकेपराजयक्र्यापहुएये ॥ तिसतेअनंतर ताब्हाकेअनुयहक्रिके तेदेवता तिनअसुरोक्ष्यीततेभये ॥

णिणकासियुक्तहुए तेदेवताताआपणेनयकेकारणहांकृति विस्परणकारोमयो।कित्यंभाषे ये ।हेशिरपानिसे यालेकिविपे छल्युक्तञ्बाविपतत्पर केकोडेबेचकप्रकर्षे ।। तेर्वजन

। तिसते अ

किंतुआपणेव्हक्प्रभावतेत

ग्निया॥पिसअभिमानकरिके यहनीय सर्दा विनाश्क्पापहोंदै है॥अय तिनदेवतावोंकेअभिमानकानिरूपणकरे हैं॥हमदेवताहीमनकानि

गमगं दें ऐतेनवंअसुरोंगिषे एकअसुरकेतायभो इमदेवताबातीविनादूसराकोईपुरुष गुळक्करणेविषे समर्थनहीं है ॥ ऐसेअसुरोंकू इमदेवता, शीगमानकारिरूपणकेर्ते ॥ मैंगगुरेनता यासनेगत्कं आपणीकुत्तिविपाइके तृणतुरुकान्याई यात्रहांडगोरुकते बाह्यदेशविपे रुजा। पंगतमग्रै ॥ गार्ते मैंगागुरेनताकेसमान दूसराकोइंग्यवान्हेनहीं ॥ अत्र अग्निदेवताकेअभिमानकावर्णनकरे हें ॥ क्रुप्कआद्रेरूप जित पाना है तथा गुद्रपिषे अर्पतकुश्ठई ।। तथा अर्पेत पराक्रमवाङे हैं ।। तथा अधिकबङ्गीपैवाछेहें ।। तथा यात्रिङोक्किमसनकरणीयेषे आपणेगठकेमभारते जीतनेभये हैं ॥ यति इमरिसमान दूसराकीने हैं ॥ इतर्नेकरिके सर्वेदेवतावोंकासाधारणअभिमान निरूपणकऱ्या ॥ अग्रेत्रागद्रका पिशेपकिकेशभिमान निरूपणकरे हैं बब्देहरूतावैपीनेसके ऐसाजो में इंद्रहुं ॥ सो में इंद्र आपणेवर्छते यांच्च कारिके महास्कैनपातीक्रीमी जुणेकरिदेगों हैं ॥ केसाहेयहहसाराबज्ञ ॥ एकश्तव्यिक्कें जिसबिपे ॥ तथा एकश्ततीक्षणथाराहें जिस गि ॥ तथा ्गोग्य चुटायाहुआ क्र्यांचित्भी निष्क्टहोतानहीं ॥ ऐसेच्छवाङामें इंद्र सर्वेते अधिकचळवान्हुं ॥ अय बायुदेवताके महरूपव्रायगाले ॥ तथा हमदेवताही क्षेत्रियोकामिष्रकृष्ट्मवाले हैं ॥ तथा हमदेवताही महान्कुल्तेंजरप्बहुएहें ॥ तथा इमदेवताही द्मदेगतागंदियटक्षेत्रामे इमअसुरक्षित्रककी क्यागिणतीहै ॥ किंतु हमारिबङकेआगे इमअसुर्गकावङ अत्यंततुच्छहे ॥ कैसेहेतेअसुर ॥ श्तरकेषांततमान कोट्यणयाटेई ॥ तथा काट अंतक यम यातीसोकेसमान है ॥ इहांदिनमासारिकसमयकाअभिमानी जोदेयताहै गुर्ग्द्रप्रोत्नक्रितेयुक्तई ॥ तथा इपदेषताही विद्याविनयक्षिकेयुक्तहँ॥तथा हमदेवताही महान्कीतिबाङेहें ॥ तथा हमदेवताही महा नुमाप्यार्टिं ।।तथा हमदेवताही नानाप्रकारकेमोग्यपदार्थीबाछे हैं ॥ तथा हमदेवताही आपणीशिक्तिकरिके तीनछोकोंकापाठकरें हैं।।ऐसे गाकानाम काछहै ॥ और नगत्केसंहारकरणेहारेमुन्धुकानाम अंतकहे ॥ और धर्मराजाकानाम यमहे ॥ युनःकेसेहेंतेअसुर ॥ अत्यंतमा गारीपरूपनीभूतागंगगर्हो। तासरंगगर्हा में अप्निदेवता तुङकीन्याई शीघहीभस्मकरिदेवों।।यातें हमरिसमान दूसराकोईब्द पुताछ्योतिपे कि निक्तीपुताछियोकानयतो अन्ह्यकिस्किकरणाहै ॥यातै अशोकनिकान्यायकिस्कि सोपरमात्मादेन तिनदेवतानोंका। र्गुजपकरताभया ॥ याते ताईश्वरिषेपे पक्षपातदोपकीप्राप्तिहाँनैनर्हा ॥ अशोकवनिकान्यायका यहअर्थ है ॥ जैसे रावणनैसीताक्री दिकदेवता युद्धविपे तिनग्ठवानअसुरोंक्रंजीततेभये ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार तेत्रझवेत्तादेवताभी किसीकाङपाइकै परमेश्वरकीमायाकरि| कैमोहितहोतेभये ॥ तथा विषयभोगोविषेआसक्तहोतेभये ॥ ताकरिकै तेइंद्रादिकदेवता तात्रझकेप्रभावतेंहीं इमारा असुरोतिजयहआहे ॥| भिमानकरे हैं॥ और कितनेंकपदायाँविषे सोबाङक ताअभिमानकूँनहींकरेंहैं ॥ तैसे सोपरमात्मादेवभी तिनदेवतावोंविषेही सोअभिमान गलक ताकीडाकेसापनरूपपदार्थीनिपे कितनैकपदार्थीनिपेतौ इनपदार्थीकीउत्कटताकेहुष हमारीहीउत्कृष्टताहोनै है याप्रकारकाअ केसीस्थानविषेअवङ्यराखणाया ॥ देवयोगते सोरावण तासीताक् अज्ञोकवनविषेहीराखताभया ॥ और हेशिष्य।जिसे कोडाकरताहुआ करताभया ॥ याँते ताबाङककीन्याई ताईश्वरिषेषे षिषमतादोषकीप्रापिहोषैनहीं ॥ हेशिष्य ॥ ऐसेबझकीविभूतिरूपमहिमाकरिकै तेइंद्रा|

इकैभी घुनः पनादिकोकेमदकिरिके द्रिपतहुए तेमनुष्य तिनदेवतामुनिआदिकोका विस्परणकिरिदेवे हैं ॥ तैसे यहदेवताभी तांब्रह्मकेअनु याप्रकारकानिस्वयकरतेभये ॥ हेशिष्य ॥ जैसे याछोक्षिपे महानद्वःखक्ष्राप्तहुए क्रोइंमनुष्य देवतासुनियोंकेअनुप्रहते तादुःखतेनिष्नाहो याप्रकारके ताब्रह्मकेडपकारकाविस्मरणकरतेभये ॥ किंतु उठटा तेइंद्रअमिनायुआदिकदेवता हमारा आपणेबठकेप्रभावतेजयहुआहि

मानतेभये ।हिज्ञिष्य।जैसे यालोकविषे छल्युक्तजुनाविषेतत्पर जेकोईबंचक्युक्षहें ॥तेवंचकपुरूष आषणेडप्रज्यकारकरणेहारपुरुषका 🥞 ॥ ७ यहते पुर्व अनेकवार दैत्योंकिकिषराजयक्र्याप्तहुष्ये ॥ तिसतेंअनंतर तात्रहाकेअनुशहका्रिके तेदेवता तिनअसुरोक्ष्नीततेभये ॥ तिसतेंअ १ मी तिस्मरणकरिद्वेहीतिसतापरत्रक्षकेअनुप्रदेते कृतायैभावक्षेत्रप्रसहुषु यहदेत्रदिकदेवंतीभीतार्वप्रकारकरिपेदिरिपरमेथरकर विस्मरणकर १ गिभगाणाणतप्रते तेरेगता कृतप्रकरपेरस्मानतर्क्ष्रपासहीतेभयोकिकाव्यातिनदंद्रदिकदेवंतांत्रक्ष्यंत्रप्रज्ञेत्रपावते महादेशिममानदे नंतर रजीयणक्रिक्युक्टुए तेदेवताताआपणेजयकेकारणेळपंत्रक्षे विस्मरणक्रतेमयो।कित्रआपणेबङकेमभावतेही तिनअसुरोतिजयक्र

(३) । १० मिसपाणिसः मिसानकरिके पहभीय सर्वदः विनाराक्ष्मासहोते हेंगाज्य तिनदेवतायोककाभिसानकाभिक्रमणकरे हैं धमदेवतादी नकाभि

쓁 गाभया॥पित्रभूमिमानकरिके यहनीय सर्वेदा विनाशक्षेपातहोते हैं॥अंग तिनदेवतावोकेअभिमानकानिरूपणकरे हैं॥इमदेवताहीमनकानि गहरूपश्मवाछे ।। तथा हमदेवताही इंदिपोंकानिमहरूपदम्बाछे हैं ॥ तथा हमदेवताही महाज्कुछतेउरपन्नहुऐहें ॥ तथा हमदेवताही १रएऽपपोतनकरिकेगुक्त ।। तथा इमदेवताही विद्याविनयकरिकेथुक्त हैं॥तथा हमदेवताही महाज्कोतिवाछेहें ॥ तथा हमदेवताही महा ग्रहिशात्रथा हमदेवताही नानाप्रकारकेभोग्यपदार्थींबाछे हैं ॥ तथा हमदेवताही आपणीशक्तिकरिकै तीनछोकोंकापाछकरेंहीं।ऐसे ।गिक्रमछकेआगे इनअसुरॉक्रेनछकी क्यागिणतीहे ॥ किंतु इमरिनछकेआगे इनअसुरॉकानछ अत्यंततुच्छहे ॥ केसेंहेतेअसुर ॥ अननकेपगैतसमान काङेवर्णवाङेई ॥ तथा काङ अंतक यम यातीनोकेसमान हैं ॥ इहादिनमासादिकसमयकाअभिमानी जोदेवताहै ताकानाम काङेहै ॥ और जगतकेसंहारकरणेहारेम्नुकानाम अंतकहै ॥ और धर्मराजाकानाम यमहै ॥ प्रनःकेसेंहेतेअसुर ॥ अत्येतमा

पागोंहें तथा गुद्धिपे अरपंतकुश्छई ॥ तथा अस्यंत पराफ्तमवाछे हैं ॥ तथा अधिकबङ्गीप्वाछेई ॥ तथा यात्रिङोक्किमसनकर्षोयिषे विशमुरानिषे एकशमुरकेमायभी इमदेयताबातिषिनाद्भाराकोईपुरुष गुद्धकरणेविषे समर्थनहीं है।। ऐसेअसुरोक्कं इमदेयता आएनेवरुकेप्रमार्गेत जीततेभये हैं ॥ यति इमारेसमान इसराकीनेहै ॥ इतनैकरिके सर्वेवतावीकासापारणअभिमान निरूपणकच्या ॥ अयु देगराबद्देनका विशेषकरिकेशभिमान निरूपणकरे हैं वबदेहस्तावेपोजसके ऐसाजो में इंद्रहै ॥ सो में इंद्र आपणेवरुते यवित्र णगतम्गर् ॥ यातं मैगागुदेनताकेसमान इसराकोइंचळबान्हेनहीं ॥ अच अग्निदेनताकेअभिमानकावणनकरे हैं ॥ जुष्कआद्रेष्ट्प जित ोगे ॥ तथा जोगव्र चङापाहुआ कदाचित्मी निष्फछहोतानहीं ॥ ऐसेन्छवाङामें इंद्र सर्वेतें अधिक्चङवान्हुं ॥ अव बाषुदेवताषे । एकश्तग्रिधे जिसमिषे ॥ तथा एकश्ततीक्षणपारिहें । ग्रीमानकानिरूपणकर्हे ॥ मैंग्युदेनता यासर्गगत्कं आपणोक्रुसिषिपाइके त्णत्रुङकीन्याई यात्रहांडगोङकरें बाह्यदेशविपे हे गरिदेवा॥याते इमारेसमान दूसराक तगैनगत्है॥ तासक्नगत्कू में अग्निदेवता तुरुक़ीन्पाई श्रीमह किसाहैयहहमारावज्ञ ॥ ारिक महास्डेनेपवंतीं क्रमी ज्लंकरिदेबोंहुं ॥ अय देगरात्रक्षेत्रका पिशेपकरिकेशमिमान 1

्र अ ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रक , दूसरेवरुणादिकदेवताभी आष्णेआष्णेबळकूंत्रकटकरिकै महात्म्यवैक्ष्माप्तहोतेभये ॥ कैसाहै सोतिनोकागर्वे ॥ र्जागुणकृषिक जिसम्बेकीउत्प्तिहै ॥ तथा पापकेत्रतिकाकारणहै ॥ तथा प्राक्रमकानाश्करणेहाराहै ॥ तथा कीतिकानाशकरणेहारा है ऐसे अनिष्टकीप्राप्तिकरणेहारे देवताबें किनवें हें देखिके सोपछक्ष पिताकीन्याई तिनदेवतावों के हितकी इच्छा करता हुआ याप्रकारकाँ चित नकरताभया ॥ यहइंद्रादिकदेवता मैपरब्ह्राकेअबुत्रहतेही सर्वेच्क्षणोंकिष्किषुक्तदुएँहें ॥ तथा हमारे अबुत्रहतेहीं इनदेवतार्वोका जयहो

रक्षेपातहों है। किंग जोपुरुप किसीपुरुपकेक-येहुएअल्पडपकारक्षेभीनहींमानता ॥ सोपुरुप कृतप्रक्षाजाने हैं ॥ सोक्षतप्रपुरुप फ़तप्रफ़ांकीन्याई उपकारकरणेहोरेमपत्रब्हाझंही विस्मरणकरतेभये हैं ॥ याँतें यहदेवताअन्यंतमूढवाङकहें ॥ अच ताक़तप्रतादोपको निश्तिनासनै प्रथम ताक्कत्प्रतादोषका अनथैरूपफङ वर्णनकरे हैं ॥ याङोकविपे जोपुरुष जिसपुरुषक्केअनुपहरें डत्क्यदताक्प्रासहोवें हैं॥ सीष्ठप जोकदाचित् मोहकेवशतें ताष्टपकारकर्ताष्ठरुपका विस्मरणकरें है ॥ सोकृतप्रपुरुप कातअयुतजन्मपर्यंत महान्दुःखोंक्रेप्रपिहोंने है ॥ किंग् ॥ जोमूडपुरुप आष्णेडपकारकर्ताष्ठरुपक् मानतानहीं ॥ सोमूडपुरुप ताकृतप्रतादीपतें कोटिकरुपप्येत विद्यानिपेकृमिहारी ताभग्हे॥और इसक्त्मानकाछविषेभी यहदेक्ताहमारेअनुयहरेंहीं महाच्पराकम्बाछेंहैं।ऐसेयहदेक्ता मेंपरब्सकीमायाक्रिकेमोहितहुए

पाछोक्षिपे त्रह्नदत्पाकरतिभी अधिकपापीहै ॥ काहेर्ते ताब्रह्महत्पाकेनिष्ठ त्तकरणेवासतै मनुआहिकवेदवेतापुरुपोंने प्रायक्षित्तकाविधानक

मतादोषकीनिग्रतिकरणेहारा कोईप्रायित्रोहेनहीं ॥ और त्रहाहत्याकीनिग्रतिकरणेवासतैतौ मनुआदिकोने प्रायित्राकाविषानकऱ्याहो॥

ऱ्याहै ॥ और याक्रतप्रतादोपकीनिद्यतिवासतै तिनमनुआदिकों नै कोईशायिश्वत्तकाविधानकऱ्यानहों ॥ याते यहजान्याजावे हे ॥ ताक्रुत

गति पहकुतप्रतादोप तात्रहाहरपातभी अधिकदुः खकीप्राप्तिकरणेहाराहै ॥ किंवा ॥ यादेवताओं विषे केवळ एककृतप्रतादोपनहीं है ॥ किंतु आपणी स्तुतिकिपिकै तथाहुमरेप्राणियोंकीनिदाकिपिकै इनदेवताऑविपे आत्मयातीपणा तथाविश्वयातीपणा यददोनोंदोपभी स्यमाने ॥ कांते याटोकिपिके निभित्वज्ञीपुक्त मर्वकितिकेषुक्तञ्जा आपणेकमकी मनकिरिकैभीस्तुतिकरेंहे ॥ तथा दूसरेपुक

्री निकामिताक देना सोगतिनेनीपुरुप तामेन्द्राहरू आक्ष्में समापर्या हममान्द्रेय ।। कारिन कास्त्रोप्तापुरुनी में गेत्रवायप्राप्ति

|आफ्णीस्तुतिकरणेषिपे आत्महत्याकीप्राप्तिकयनकरो हे ॥ तथा परकीनिदाबिपे परहत्याकीप्राप्तिकथनकरीहे ॥ किंग ॥ जोपुरुप आ ० ्रिपाल साराम तरामी ताकृतभवाकेसमानही है। किंना यहदेवता सर्वेदा आपणीतीस्तुतिकरते हैं।। तथा आपणेतीभित्रसर्वेशकोंकी रि शिराकरते हैं।। पति इनदेवतावोंके दिनदिन्तिये आत्महत्याकीपातिहोंने हैं।। तथा सर्वविश्वकेहत्याकीपातिहोंने हैं।। क्षेत्रा।। शिराकरा। ऐसेआस्महत्यादिकअनर्थेरूपक्मोंनिपे यहजीव किसवासते भृत्यहोंने हैं।। सपापान ।। मैपरमात्मादेवकीमायाकरिकेमो शिहतदुष तथाकाठपात्रकेव्याक्षेत्रमहत्वा प्रहञ्जानीजोंच आपणेअरूपकार्यक्रीसिद्धिवासतेभी ताआत्महत्याक्षेत्रमताङ्के तथाहि |गोंकेकमैकीनिदाकरेहे॥ सोमनिकीपुरुष सामेददृष्टिकरिके आपणेकुं तथापुरकुं हननकरेहे ॥ कहिते शास्त्रिषापुरुषों ने मेददृष्टिषुकैक ु प्राप्तास्त । ीयाम्रापि कोइप्रायम्रित नहींक्ष्यनकरों ।। तोसे ताशास्त्रस्याकेनिष्ट्तकरणेवासतैभी शास्त्रिपे कोइप्रायम्भित क्थनकर्यानहीं ।। ्री गतरपाकू करे हैं ॥ पाकेषिपे कहिंगाअपेहपतानहीं है ॥ किंगा ॥ कृतमतादिकपापकमांषिपे प्रीतिबाङ जेयहदेवताहैं ॥तेदेवता यञ्जित || गुगुरोकिगाई देहकरणेपोग्यहें ॥ तथापि हनदेवताबोंकूं अमुरोकिन्याई दंडदेणा हमारेक्डवितनहीं है ॥ काहेते पाङीकिषेपे जिसपुरु 'शिमिकार दंडदेनेयोगयहानेगे ॥ किंतु यहदेयता दंडदेणेयोगयनहीं हैं ॥ किंगा ॥ पापकमेकेआयरणकरणेहारेप्ररुपिकेग्रति दंडकरणेनासते यह क्षी पर्ने आपणेहरूतोंकस्कि गिपकायुक्षभीळगायाहे ॥ तथा अत्यंतप्यवते ताविषकेयुक्षकापाळनक=याहे ॥ तिसप्रुरपक् आपणेहरूतोंकरिके पुरुप शाप पाप भागरणवाळानहींहोंथे ॥ किंतु निस्तुवायकारिक आपणेकूपापकीपाप्तिनहींहोने ॥ ऐसेउपायकारिक यहपुरुप निनपापा त्मापुरुपोक्रीज्ञातको ॥ काहेते जोपुरुप पापकमोकिकरणेकोइच्छाकरें है ॥ सोपुरुपतो आपही तापापकर्षकरिकेहननहुआहे ॥ ऐसपापा |सोपिपकायुसभी छेदनकरणेदीत्यनहीं है ॥ जभीषाञ्नक=याहुआ विपकायुसभी छेदनकरणेयोग्यनहींभया ॥ तभी यहश्चेष्यदेनता किस । तिससाधपुरुपक् दायकारकेद्रोप Charles of the mountaine of an eliteration of the strange of a strange of

The rependence

भावकापरित्यागहोवे हैं ॥ और दूसरा पिष्टपेषणकीन्याई मरेहुएकापुनःमारणारूपदोप प्राप्तहोवे हें ॥ किंना ॥ यह||४| अ० विकेषुग्रहें ॥ तिनदेवताबों के भैने भठीप्रकारमें पाछनक्ष्याहै ॥तथा इनदेवताबों के मैंने असरों तें जयकी प्राप्तिकरी है ।ऐसेदेवतावांकाहननकरणा विङाडीकेकपंकीन्याई पापक्षिही ।। याँतें आत्महत्या कृतमता विश्वहत्या यातीनदोपोंकीप्राप्तिकरणे शास्त्र ॥ तागीताज्ञासक्तं सोअञ्जेन किसीकाङपाइके भोगोंकीआसिकिकरिकै विस्परणकरताभया ॥ ताअज्जैनकेविस्मृतिक्तं सोकुष्णभ शरा जोहनदेवतावोंकागवे है।। तागवेदोपकू मेंपरमात्मादेव किसीअन्यउपायकरिकैनिवृत्तकरों।। जिसगवेकीनिवृत्तिकरिकै इनदेवतावों। काकरमणहोवे ॥ यामकारकाविचार सोपरमात्मादेव करताभया ॥ हेशिष्य ॥ जैसे अजुनकेप्रति कृष्णभगवान्ने उपदेशक-पाजोगीता गवाच् पुनःअसुगीताकेडपदेशकरिकै निवृत्तकरताभया ॥ तैसे सोपरमान्मादेवभी तिनदेवताबोंक् पुनःआपणेर्नक्पकीस्मृतिकरामणेषा एकतो आप सर्वेद्वता मेंपरम

करिके तथामुखनेत्रीके अन्यथाभावक्रदेखिक तिनपुरुपोकेमनकेरूतांतकुंजाने हैं॥ऐसेबुद्धिमानदेवताभी तायक्षकेरनकपक्रदेखिकेनिश्रयक्रे नेशुसिमान्देनता अन्यपुरुपांके आकारक्रदेखिक तथाअनयवांकीक्रियाक्ष्देखिक तथागतिक्देदेखिक तथानेष्टाक्रदेखिक तथाग्न न्दक्थानण लहें तिनसबेहुखोंकरिकेयुक्तहै ॥ तथा जिसयक्षविपे सबैभूतभौतिकपदार्थ विद्यमानहें ॥ तथा सबैआयुषोंकूंपारणकरणेहाराहे ॥ तथा सबै पप्रोताभया । कैसिसेपक्ष ॥ असंख्यातहँमस्तक्षिक ॥ तथा असंख्यातहैनेत्रादिकइंद्रियजिसक ॥ तथा समैजातिषाछे जीवोंकेजेसु माञाबाकुपारणकरणेहाराहे तथा सबैवस्नादिकोंकूपारणकरणेहाराहे ॥ तथा स्नी पुरुष नधुसक यातीनोचिह्नोंकूपारणकरणेहाराहे ॥ ऐसे अद्भुतरूप्नाऌेयक्षकेंदेखिके तेसर्वसभावासीदेवता आश्वर्ककुप्रासहोतेभये॥तथा यहकौनहै-रयाप्रकारकेवचन परस्परकहतेभये॥हेशिष्य॥ सतै तथातिनोंकेअभिमानकीनिद्यतिकरणेवासतै सीपूर्वेडक्तविचारकरिंके एकअद्भुतयक्षकास्वरूपधारणकरिके तिनदेयताबोंकेनेत्रोंकाि

नरीपातहोतेम्ये ॥ होशत्याऐसेअद्भत्यक्षक्रेदेखिकै निस्मयक्ष्प्रापहुआहै मनजित्ताका तथावरफ्छहुएईनेअक्मङोगेन्हों के तथारोमांच्य 🖟 डेहुएरें किन्दोंके ऐसेतेरेवता यहकोनेहै यहकीनहै याप्रकारकावचनहीवार्रवारकहतेभये ॥ हेशिष्य ॥ वराष्ट्रज अंडज स्वेदज बहिज्ज ं ग्वासिका कार्यासी सिक्तिकाणाम सिन्नाम भी । किरामका कर्मा प्रविधासका प्रतिकासका । विश्वासका कर्मा । विश्वासका

नायशंक्रेत्रां ॥ कदमाभया ॥ इहां ॥ जातेषेद्रोपनंयरमात्तजातबेदा ॥ यात्रकारकोष्युत्पत्तिकरिकेतौ सोजातबेदाज्ञब्द धनकेदाताकावा ु नरेनतागं होमभागि महात्त्रीमहोतामया।हेशिष्य ऐतेपक्षकेर्गरूपकूदेसिके भयकरिकेपुक्तुआहे हृदयनिन्होंका तथाविर्मरणहुआहे र्नभ्ये ॥ देशपिद्रना दू यायशकेसमीपजाइके यहनिश्चयकर॥जोयह्यक्ष कौनहे ॥ हमदेवतावेंकिअउक्छहे ॥ अथवा हमदेवतावेंकिप्रति गुउनाभया ॥ तायशकेन नमकूं अमणकारिक सोअग्निदेवता निःशंकहोइकै में जातवेदानामकारिकप्रसिद्ध अग्निदेवताहुँ याप्रकारकावचन नागानोसामामाशीमें नायक्षकेप्रतिकह्या ॥ तभी सीयक्ष ताअप्रिकेपाति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेजातवेदानामआप्र तुम्हारे परभुरकरण्यानिके साशक्रिकाति यापकारकावचन कहताभया।।हेअप्रिदेवता हुम्हारिविषे जोइतनासामध्ये हे ।।तो याद्युष्कदणक् दं 🖊 गागामिकारकेमारिकिटअणकारिकेपुक्त नोष्यक्षे ।। निमयक्षेक्टमरूपक्र पूर्वकिसनिभी अनुभवकत्यानहीं ॥ ऐसेअपूर्वयक्षकेदर्शनतीति आग्यामभागीनकों हूं एंगेतेरेयता तायक्षकेसमीषजाणीवेषे समर्थनहीं होतेभये ॥ तिसतेंअनंतर तैईद्रादिकसर्वेदेवता अप्रदेवता हुआड़ाक । प्रारामारिष्णुः परमोदेगता ॥ अथयह ॥ अग्निदेयता संबेदेयतागोर्तेकनिष्ठदै ॥ मार विष्णुदेयता सर्वेदेयतागों तेंशिष्ठदै ॥ १ ॥ अग्निदेवताकेग्रतिकह्या ॥ तभी सोअग्निदेवता तायक्षकेत्रांते पाप्रतारकारचन कदताभ्या ॥ देयक्ष ॥ यहजितनाकीमुर्तिमानविश्वह्नै ॥ तासर्वविश्वक्कं मेंअग्निदेवता एकक्षणविपेदाहकरिदेवों ॥ इतना गुर्दे ॥ नेताहेतोअपिदेवता॥ तथा समेदेवतावोतिक निष्ठ ।। समेदेवताषों तेष्यमपूज्यहे ॥ तथा सवैतेजोंकाससदायरूपहे ॥ तहाँअति ॥ पंताशिरेग्ता निनगरंदेगतारोक्शाहाकृमानिके निःशंकहोहके ताय्शकेसमीपजाताभया ॥ ताअप्रिदेवतार्से सोयक्ष दुकैनिहै यापकार भक्ते ॥ और जासेनातेषिद्यते समात्रेया ॥ याप्रकारकोज्युत्पत्तिकरिके सोजात्तवेदाज्ञन्दं न्यापककाबाचकहं ॥ इसप्रकारकाषचन गिर्गिक्तनाग्छो ॥ देशिष्य ॥ इसम्कारकायनन तभी तायक्षने

THE PERSON OF THE PERSON AND PRINTED AND THE PERSON OF THE

🏅 भरगक्रर ॥ गापकारके नायक्षकेन्यनक्ष्यियकारिके सोअप्रिदेवता आपजेसबैंगक्रिके तथासबैंप्यत्नक्रिकेताद्वणकेद्रम्फरणेकाउद्यम

करान्य तसी साईहर्र सांचारिकारोक्तां भारती है। बार्ट बारायाता ॥ तोम्हर्मात । वारानावादिक सामानिकार्य । वारानावा सामकार सा मन्यस्पर्यास्करपुर्सारकार्यक्रमा विदेशकार्य । विदेशकार्य सामानिकार्यकार्यक्रमा । वारानावादिकार्या । ा ए पापन्तकस्वकृत्यक् वास्तीतिति ॥ तीकृताकृतिक वृत्तावितिक्यमन्त्रतः ॥ विभिन्त्यः ॥ भूतिकाम भया ॥ तासभागिनेआहके सोदेनराज्डेर तिनसन्देनतागुके प्रति सोयज्ञनादेनीकानुतांत कथनकरताभ्या ॥ तानुतांतक्ष्यनणकरिके होर है ॥ ऐतिदेगताभी किसीकाङपाइके परमेथक्कीमायाकिष्कि तथारजोग्रुणकिष्कि मीहकूंप्राप्तहोतेभये ॥ ऐसेदेयतार्वोकेपति सात्रहाषि पस्यसूर्तं यासरेतगत्काउपादानकारण तथा निमित्तकारणजानतेभये॥हेशिज्याजोपरब्हादूसरेदेवतावोंकू तथामनुष्यादिकोंकू अत्येत याह्पउमारेवीम्झविद्याकाउपदेशकरिक पुनःप्रवेकोन्याई सावधानकरतीभई॥हेसिष्य॥तात्रस्रविद्याकेअनुप्रहकरिके तेइंद्रादिकदेवता ता **होतोभई** ॥ तिसर्तेअनंतर सीदेगरानक्ष्ट्र ताआकाश्चिषेअंतर्थांनदुष् महादेवभगनीक् नमस्कारकरिके देवतार्वोकीसभाषिपेआवता तेअप्रिनायुआदिकसर्देवता तिनगरांदिकदोषों ते रहितहोतेभये ॥ हेशिष्य ॥ तेईद्रादिकदेवता सात्विकींहें ॥ याते तेदेवता स्वभावते तिनगंकीपादिकरोपों ते रहितहैं॥ तथा प्रमादतिहितहैं ॥ तथा परीक्षाकिस्किसर्वकायोंकुकरणेहारे हैं ॥ तथा आपणेहितअहितकुंजानणे अधिकहै ॥ काहेते सोदेनराजइंद्र कुछम्ह।। तागशक्षपराजनक्ष साइद्रेवता तथाअग्रिषायुद्वता अत्यंतसमीपतारूपक्रिकै प्राप्तदोतेभये।। याकारणते त्गाश्रोगायुदेगता दूसरेसनेदेगतातों ते अधिकहैं ॥ और इंद्र अग्नि बायु यातीनोंनिपेभी सोइंद्रदेनता

तर गोग्युतरूपमास्तम्बरम् ॥ तथा चेतमरूपहोणते ताजडब्बुतत्विक्सण्डे ॥ तथा आपणीसमीपतामामक्रिक सबेपाणियोक्ड

प्रिगों हा तथामनका प्रेरक्हे !!सोतरनही तापरब्रह्मका अधिदेवेष्टपहाँ।।अच ताप्रबृह्मकेअध्यानमरूपकावर्णनकरेहा।होज्ञाज्याजिसे

ोराट्मगगाव्कामीजनक्ढे ॥ तथा जिसहिरण्यगर्भभगवान्का यहर्षपूर्णविश्व झरीरहै ॥ तिसहिरण्यगर्भभगवान्के समधिरूपदेहकेअं

शगिरेग अंपारम यादोनों रूपक्रिक उपासनाकरे हैं ॥ अब ताप्रब्हाके अधिदेवरूपकावर्षनकरे हैं ।

हेशिष्य जोहिरण्यगर्भभगवान

नितप्षमन्नक्षं सोअमिनायुदेनता प्रान्होताभया ॥ तथा जिसप्स्बहाक्कं सोइंड्देनता निश्चयकरताभया ॥ तापरब्रहाक्कं वेदवेताबाहाण

माशात् ताउमार्गिकेमुलतंत्री तापरत्रक्षकेवास्तवस्वरूक् साक्षात्कारकारकरताभयाहै॥याकारणते सोइंद्र तिनसबेदेवतावाँ ते शेष्टहै॥हेशिष्य

यंक्ष हमदेवताओंकेअनुकूळहें ॥ अथवा हमदेवताओंकेप्रतिकूछहें ॥ यातैं तायक्षकेर्चरूपनिणयकरणेवासतै तुमदेवतै किषीदूसरेदेवताकूं

भेजो ॥ हे शिष्य ॥ इसप्रकार ताअप्रिदेवता के बचनकू अवणकारिक ते इंद्रादिक देवता वाषु देवता कुंतायक के समीप भेजते भये॥ तिनसवे देव ताओंकीआज्ञाकोमानिकै सोबाधुदेबता तायक्षकेसमीपजाताभया॥ ताबाधुदेबताङ्आयाहुआदेखिकै सोयक्ष ताबाधुदेबताकेप्रति द्र कीनहै

याप्रकार पूछताभया ॥ तायक्षकेवचनक्षेत्रवणकरिके सोबाधुदेवता तायक्षेकेप्रति मातरिश्वनामकरिकेप्रसिद्ध भें बाधुदेवताहुं याप्रकारका

वचन कहताभया ॥ ताबाछुदेवताकेवचनक्षेत्रमणकरिकै सोयक्ष ताबाछुदेवताकेप्रति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेबाछुदेवता॥तुमारे

विपे कितनावछहै ॥ इसप्रकार तायक्षकेवचनक्ष्यवणकरिकै सीवाधुदेवता निःशंकहोइकै तायक्षकेप्रति आपणावछ कहताभया॥ हेयक्ष ॥

जैसे गलक आपणेस्रसकिस सुरुमतृणकूळेजादै है ॥ तैसे भैंगछुदेगता यासगैंदिशकू आपणीकुक्षिपिपाइके यात्रहांडगोळकतेंगहादे

मिपे छेजाणेंमसमर्थ हुं॥इतनासामध्ये हमरिनिपेहै ॥ हेज़िष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी तानायुने यक्षकेप्रति कह्या॥तभी सोयक्ष पूर्वअप्रि

कीन्याई तानाधुकेआगेभी एकशुष्कतृपराखिक तानाधुकेमतियामकारकावचन कहताभया॥ हेनाधुदेवता॥ जो तुमरिनिपेहतमान्डहे ॥ 🎖

आपणेसर्ववेगकरिक

तो यागुष्कतृणकू दं छेजाव ॥ इसप्रकार तायक्षकेवचनक्षेत्रवणकरिक सोवायुदेवता

तात्रणकेउडावणका है।

है उद्मिक्सताम्या ॥ पर्तुसोवायु तातृणक् किचितमात्रभीचळायमानमहीकस्ताभया ॥ तिससीअनंतर अमिदेवताकीन्याई गर्नेतरहित शहके तिन्देवतार्योकीसभाविषे जातामया ॥ और सोवायुदेवता विनस्वै देवतार्योक्ष्मति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेदेवतायो गरस्य क्रमदेवतार्पोकेजद्रकट्ट अपका दमस्यनलोक्ष्मतिकट्ट आस्कृतकेनिक्चस्कलोक्ष्ये संसम्बन्धकाह् ॥ यसि दम इसरे

्रमासिक्षिता देगराम्हरूतिकारकारकार । होतान्य । ब्रह्मकारकारकार कम्म सामग्राक सम्बन्ध । १ भागसिक्षिता देगरामहरूकातिकहतेम्मे । ब्रह्मबराबर्द्ध ॥ यः सः मदेगतामिक्ष्यास्त्र । अपनात प्रति कः यान

] सिरेनगारूभिके पानाताकानिस्पकरो ॥ हेशिल्य ॥ इसप्रकारकान्चन जभी तानायुद्वताने सर्वनतानिकद्या ॥ तभी तस्वस्। शि 🏽 | भागातीरेनता देगरानहंत्र केप्रतिकह्तेभये ॥ हेदेवरानहंद्र ॥ यहंय्स हमदेवतानों केअनुकूछहे अथवा प्रतिकूछहे यावात्तीं के आप जाहंकि नि [|मप्करो ॥ हेशिन्य ॥हस्पकार सम्देवताषों केनचनक्षेत्रमणकािकै सोदेवराजदंद जैतेषुषं अधि षाषु तापक्षकसमीपगपेथे ॥ तैसे तापक्षेक ्री उमारेगोके अनुपहते तीनटोकविपेरियतपुरुष अद्मुतसों द्येताक्ष्मातहों हैं ॥ तथा यनवां छितसेपदाबों क्रमातहों हैं ॥ और जिस्डमा ोिने अनुपद्तै यसवारीपुरुष अलेडितयस्व वर्षक्रातहोते हैं ॥ तथा चारिवेदों छेपानहोवे हैं।।और जिसडमादेवी केअनुयहते यहरत्युरुष गिर गिराउपारेगीकेअनुप्रहर्त संन्याती स्वष्मक्रेत्रातहोते हैं ॥ जिसस्वष्मकिरिक तेसंन्यासी ब्रह्मछोकक्र्यातहोते हैं ॥ और जाब्हाविद्या परमहंसंतन्यातियों छे आपणेत्रज्ञविद्यास्वरूपकीप्राप्तिकरेंहै ॥ जिसत्रज्ञाविद्याकेद्रज्ञीनते ्रीतायक्षक्षंतर्यान्द्रआदेखिक सो देवराजइंद्र चारोदिक्षाविषे तायक्षक्षेदेखताहुआ तिसीस्थानविषे स्थितहोताभया ॥ और तायक्षकेदेख | नितिदैतान्नी॥ हिमाचङप्रेतकोष्ट्रशिहै॥ तथा सर्वेक्ल्याणगुर्जोक्षिक तथा श्रेष्ठ ङक्षजोंक्षिक ज्ञोभायमानहै॥ तथा आपणीक्षांतिक ्रिगीस्नेद्रकरणेहारीदे ॥ तथा निसउमाभवानीदेवोङ्क शाख्रवेताषुरुष ब्रह्माविद्या यानामकारिकैकथनकरें हैं ॥ पुनःकैसोहिसाजमादेवो॥जिस निगरमरमां मासिमोरे अविवाह्मप्वंपन्छ नाश्क्रमाप्तहों है ॥ तथा कामकोषादिह्मप्रेष्ठा नाश्क्रपाप्तहों है ॥ और जाउमा सर्वेगीवोंकेमनकूमोहितकरतीहुई स्थितहोंवें है ॥ ओर जिसडमा ्री समीपनाताभया ॥ ताइंद्रक्कं समीपशायाहुआदेखिके सोयक्ष ताइंद्रकेषिशेषअभिमानकीनिधृत्तिकरणेवासते तहाँ अंतर्धानहोताभया ॥ निशीतराह्य स्टाकारिके निष्ठमहुएवेंगगीदिकदोपनिषके ऐसासोदेन्याबइंद्र तायक्षकेअंतपांन देशविपे किसीअप्रवेह्नीक्रंदेखताभया ॥ गिंटोकिपिएएकीपाति करणेदारिएदस्ययणेक्रेप्राप्तहों हैं ।।और जिस्डमादेवो केअनुप्रहों वनसिपेरइणेहारेबानप्रस्य तपक्रपापहोंबेहें ।। माताकीन्याई कृपाकरिक ह्मडमादेगी

तथा जिसप्रयोजनवासते सोपरत्रहारूपमहादेवयक्षकास्वरूपपारणकारिक तहांआयाथा॥सोसंपूर्णप्रयोजन तिनदेवतावोंकेप्रति कथनकरती गीतिकरणेहारीहै ॥ तथा सर्वभूपणोंकरिकेयुक्तहै ॥ तथा मेदमंदहास्यपूर्वक वचनोंकंडमारणकरणेहारी है।।और जाउमदिवी ब्रहाविद्यारूप किरके सर्वदा उपनिपदोविपेरहे हे ॥ तथा ब्रह्मचयोदिकसाधनसंपन्न परमहंससंन्यांसियोंकेमनविपेरहे है ।। और कामदेवकूनप्रकरणेहारा तथायसरूपक्रंपारणकरणेहारा जीपरब्रह्मरूप बिछोचनमहादेवहैं ॥ तामहादेवरूपभर्ताकेमामागविपे जाउमदेवी सर्वदास्थितहै ॥ ऐसी ्री तथा जिसम्योजनवासते सीपरत्रहरूपमहोदेवयक्षकात्त्रकात्रकात्रकात्रकात्रकात्रकात्त्रकात्त्रकात्त्रकात्त्रकात्त् १८ मुदे ॥ होझप्प ॥ ताडमदिवेकिवचनक्ष्र्यवक्षकोत्त्रके सोदेवराजक्ष्य तामवैतिहितहोतास्याः ॥ तथा प्रवे किन्दरपणकरेड्ड तामहादे रेगोक्स्रीरकीयभा व हिसूपं के समानहै ॥ तथा जिसडमादेवीकीज्ञीतङता कोटिचंद्रमाकेसमानहै ॥ और .जाडमादेवी आपणेज्ञरीरकी अागण्याक्रिक कोटिकामदेवताकेसमानहै ॥ और जाउमादेवी नानाप्रकारकीऐथर्यताक्रिकै कोटिछ६पीकेसमानेहै ॥ और कितीप्रप्ति द्धरेशांगे अयवा किसोअप्रसिद्धदेशविषे स्थितहुष् यहदेह्षारीजीव जिसजिससामर्थ्यक्रपाप्तहोवै हैं ॥ सो याउमादेवीकेअनुप्रहर्तेहो तिस तिससामध्यंत्रपासदेपै हें ॥ और जाउमादेगे भक्तजनोंकेदुःखकोनिवृत्तिकरणेवासतै आंतस्वरूपहुदंभी इतरअभक्तजनोंकेप्रति आपणेते नकीशतिश्यताकिरिकै दुविन्नेयताक्रेप्राप्तदेषि है ॥ याकारणतेही ताइंद्रकेनार्वकीनिवृत्तिकरणेवासतै साजमादेवी आपणेदर्शनिते ताइंद्रकेस क्र तथादिन्यमालाबोक्ष तथादिन्यवस्त्रोक्ष धारणकरणेहारीहैं॥ तथा जाजमादेवी आपणेदक्रीनेतें सबैप्राणियोंकेनेत्रोंक्र तथामनक्षे आनंदकी उमादेवीक् तहास्थितहुआदेखिक सोदेवराजइंद्र ताउमादेवीसे याप्रकारष्टळताभया॥ हेदेवीमाता यास्थानविषे जोयक्ष प्रवैप्रादुभौवहोदके अंतर्थानहोताभया ॥ सोयक्ष कौनया ॥ तायक्षकेस्वरूषक् जोतुं जानतीहोवै ॥ तोक्रपाकरिके इमरिप्रतिकथनकर ॥ हेशिष्य ॥ याप्रकार कावचन जभी ताइंद्रमें ताउमादेवीकेप्रतिकहा।। तभी साउमादेवी ताइंद्रकेपति ताब्रहारूपमहादेवकेवास्तवस्वरूपका कथनकरतीभइं ॥ गितम्प्रमागम्पास्तासम्बर्णक्षः पुनःस्मरणकस्ताभया ॥ तथा सदिद्र तापस्त्रझक्षेद्धी आपणेजयकाकारणमानताभया ॥ हेशित्य हसनेगोंपिपेस्पिततेनकूं हरणकरतीभई ॥ और जाउमादेवी देवराजइंद्रनें यातिछोकीषिपे पूर्कभीदेखीनहों ॥ तथा जाउमादेवी दिन्यगंश ्रिस्परकार ता अन्यासरम्बर्ज क्षेत्रामा करणेतारो अमानीयेनी । पद्मक्ष्मानि सर्वेत्रमा पेनात्कार्ज्ययेन्सक स्

ससीमामाहाहा ि और जो

April 44 Alexa Ale

इत्रम्हार सा मःपमरणक्ष्पतंतारकेनाशकरणेदारो भवानीदेवी ताईद्रकेपति सर्वत्रतिवाकाउपदेशकरिक तिसीआकाशविषेजंतपान

होतीभद्रं ॥ तिसर्तेअनंतर सेदिनराजव्द्र ताआकाश्चिषेअंतर्थानेहुए महदिनभवानीकुं नमस्कारकारिके देवताबेंकिसिभाविषेआवता॥ हारे हैं ॥ ऐसेरेवताभी किसीकाछपाइके परमेथरकीमायाकरिके तथारजोगुणकरिकै मोहकूंपाप्तहोतेभये ॥ ऐसेदेवतावोंकेप्रति साबक्षि भ्या ॥ तासभागिपेआहके सोदेवराज्देद तिनसर्वेदेवतार्थोंके प्रति सोयज्ञजमदिवीकादृत्तांत कथनकरताभया ॥ ताबृत्तांतक्ष्यवणकरिके। तेनगंकीपादिकदोपों से रहितहें ॥ तथा प्रमादतेंरहितहें ॥ तथा परीक्षाकिरिकेसर्वेकायोंकुंकरणेहारें हैं ॥ तथा आपणेहितअहितक्रंजानणे तेशमिगगुआदिकसर्देयता तिनगगोदिकदोषों ते रहितहोतेभये ॥ हेशिष्य ॥ तेइंद्रादिकदेवता सान्विकहिं ॥ याते तेदेवता स्वभावते

कुटमृह ॥ तायक्षरूपरज्ञकू सोइंदर्गत तथाअग्निवायुदेवता अत्यंतसमीपतारूपक्रिक प्राप्तहोतेभये ॥ याकारणते सोइंद्रदेवता तथाअग्निवायुदेवता दूसरेस्वेद्रततार्वो ते अभिक्हें ॥ और इंद्र अग्नि वायु यातीनीविपेभी सोइंद्रदेवता अपिकहै ॥ काहेते सोदेवराजइंद्र | यारूपउमादेगीब्हागियाकाउपदेशकरिके पुनःपूर्वकीन्याई साव्यानकरतीभड़े।हेशिष्य।।ताब्हाविद्याकेअनुप्रहकरिके तेइंद्रादिकदेवता ता। ॥शार नाउमादेगीकेमुखतंहीं तापरब्रकेबास्तवस्वकर्कं साक्षात्कारकरताभयाहै॥याकारणते सोइंड तिनसबेदेवताबों ते श्रेष्टहै॥हेकिज्य निसप्त्रमूकं सोशमितागुदेगता प्राप्तदेतिभिया ॥ तथा जिसप्त्रहांकुं सोइंद्रदेषता निश्चयकरताभया ॥ तापरत्रहांकुं षेद्वेतात्राह्मण एत्रसृहंत्रीं यासरेतरात्काडपादानकारण तथा निमित्तकारणजानतेभयो।हेसिष्या।जोपरब्रह्सदेदेवतावोंक् तथामनुष्यादिकोंबे

अगिरेग अप्पासम् यादोनारूपक्रिक उपासनाक्रे हैं ॥ अब तापरब्रह्में अषिदैवरूपकावर्णनक्रे हैं ॥ हेशिष्य जोहिरण्यगर्भभगवाद् गर्गोगरारकेप्रहाशसम्बर्गर ॥ तथा चेत्नरूपहोणते ताजङ्खिदात्तेवळ्थाई ॥ तथा आषणीसपीपतामात्रकरिके सर्गाणयोक्हे गिगट्रभगगात्काभीजनकः ॥ तथा जिसाहरण्यगभेभगवात्का यहसंधुणेविश्व झरीरहै ॥ तिसहिरण्यगभेभगवात्के समप्रिरूपदेहकेअं

お子い

ोरगोहा तथामनहा परिकर्त ।सितिरन्तो ताप्रहासका अपिटेनरूपहा।अब ताप्रहाकेअच्यात्मरूपकाषणनकरहा।होकाष्याजिस ताप्रहा

यनकऱ्याहे ॥ तेसे तापछहाका अच्यात्मरूपभीकथनकऱ्याहे ॥ तहाँ जीतत्त्व यदिहधारीनीवोंके प्रत्येक्स् 🗗 अ॰ १ तत्व सर्जनोकेनिरतिश्यप्रोतिकाविष्यहोणेते तिनसर्चनोहूं भजनीयहै ॥ याकारणेते ताप्रत्यक्साक्षीआत्माई वेदवेतापुरुष वर्न याना रीरविपेस्थितहोड्के तासंवातविपेस्थितबुद्धिकेजाघ्रतादिकअवस्थावोंक्के साक्षोरूपकरिकेप्रकाज्ञकरेंद्रे ॥ सोसाक्षीस्वरूपतत्त्व तापरब्रह्मका अध्यात्मस्चरूपेहै ॥ हेशिष्य ॥ सोसाक्षीस्चरूपतत्त्य यासंसाररूपवनिषेत्रविष्टुआ सर्वांतर्यामीपरत्रह्नारूपही है ॥ तथा सोसाक्षीस्चरूप

गासतेइच्छाकरें हें अन् ताव्रक्षविद्योकेसापनोंकावर्णनकरें हैं ॥ हेशिष्य ॥ जाब्रह्मविद्या हर्में तुमोरेप्रति पूर्वकथनकरी है ॥ साब्रह्मविद्या मकरिकेन्धनकरे हैं ॥ हेशिष्या जिषुरुष वनं यानामकरिकै ताप्रमात्मा देवकी उपासनाकरे हैं ॥ तिनपुरुषोंकू सर्वजन आराषनाकरणे

सापनो तिविनागामहोवेनही ॥ यति संक्षेपते ताब्रह्मविद्याकसाथनोक्क हम तुमारेप्रतिकथनकरते हैं ॥ तिनसाथनोक्के ते साब्धानहोड कैशवणकर ॥ हेशिष्य ॥ सर्वे देहधारिजीवों केप्रति आपणेआपणे वर्णेआश्यमिकअन्तसार जेवेद्भगवान्ते नित्यनैमित्तिककर्म विधानक

कशंगहैं।तिशिलादिकअंग ताषाक्रूपपेनुके शिरादिकअवयवरूपहैं ॥ तथा स्वाहाकार पपटकार हेतकार स्वधाकार यहचारामंत्र ताषाक क्ष्पेनुकेचारिस्तर्नेहें ॥ औरश्रतिविपे सत्यक्षन्दकरिकेकथनकऱ्यालोबह्नदे॥सोबह्य याषाक्रूपपेनुका भूमिरूपआधारहे ॥ और मनकी पुरुपनें अवश्यकारिकैकरणी॥तहां तावाक्रूष्पेतुके ऋग यजुप्साम अथर्गण यहचारिवेदतौ चारिपादरूपहाँ।और तिनेदेरिकेजीशक्षादि कीनिद्दतिद्वारा तात्रक्षविद्योकेसाधनहें तथा याश्चतिविषेकथनकरी जावेद्वाणीरूप्येत्तकीडपासनाहे ॥ साडपासनाभी आत्मज्ञानाथो न तिरूपगोगीपदे ॥ सोबोप ताबारूरूपचेत्रका बत्तहै॥ हेशिष्याइसप्रकारकोरीतिमें जोपुरुप ताबाक्रूपघेत्रकीजपासनाकरे है। सोपुरुष रे हैं ॥ तेकमंभी निष्कामकरेहुए अंतःकरणकोश्चिद्धारा तात्रहाविद्याकेसायनहें ॥ तथा कच्छ्वांद्रायणादिकतपभी तात्रहाविद्याकेसाय नहें ॥ तथा शुमद्मादिकभी ताब्रक्षविद्याकेसायनहें ॥ तथा वेद्विषेकथनकरीजे नानाप्रकारकोउपासनाहें ॥ तेउपासनाभी चित्तकेविक्षेप

सकोद्योद्यसा साआस्त्रासकेसीमावरोपेई ॥ नाआस्यज्ञानकीमासिकारिक सोविद्रानपुरुष अद्वितीयआसंदर्शकपत्रहातिष्टीस्थतिकं अस्पातिमित्रे जो १ तमानिक्ष्मातानिक्षित अस्तु त्यात्र में स्वातान्त्रका प्रतानन्त्रका क्ष्मानिक्षा । स्वातान्त अस्पातिमित्रे जो

**♦** = 9**₹** 

灯 कारिकेनानताभया ॥ देशिष्य ॥ जैसे ताप्रजापतिका देवराजइंद्र शिष्यदीताभयाहै ॥ तैसे ताप्रजापतिका प्केअयर्गनामाज्येष्ठप्रज्ञभी |शिष्पक्षेताभयाहे ॥ जिस्मेथगंनामात्रह्राकेप्रज्ञतेप्रहर्देस्परायते साम्रहानिया बहुतिरित्तारक्षेप्राप्तदेतिभई ॥ हेक्षिप्य ॥ त्रहाविद्या। 🏋 ह्पउमादेगों हे अनुपहते तेदंद्रादिकदेगता किसप्रकायहानियाक्ष्राप्तहोतेमये ॥ पहजोप्रश्र पूर्वतुपनेक-पाथा ॥ मो ताघक्रनियाकिप्रपं रतिश्रीमत्ररमदंसपरियाजकाचायं स्वामिङद्धवानंद्गिरिषुङ्यपाद्गिरुषेण स्वामिचिद्घनानंदगिरिणा विरचिते प्राक्कतआत्मपुराणे है। ततं तांगता दमनं तुमोप्रति कथनकरी ॥ अय जिसअथकेश्वणकरणेको तुमारेक इच्छाहोते ॥ सीअर्थ दं हमारेसिंधुङ || तटककारोगिनस्सासरंप्रकाञोनाम पंचड्कोऽष्यायःसमाप्तः ॥ १५ ॥ श्रीमुरूभ्योनमः ॥ श्रीकाशीविश्वेश्वराभ्यांनमः इति श्रीस्वामिचित्वनानंदगिरिकृतभाषा आत्मपुराणे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ ्र हुए श्रीतिषिकथनकचाहै ॥ तेते तापखतका अध्यात्मकपभीकथनकचाहै ॥ तहाँ जीतत्त्व यदिहधारीनीबोके प्रत्येकश्र 🛚 💡 गिगेरिगतहारके वासंपातानेपेस्थितबुद्धिकेगात्रतादिकअवस्थानोक्न सासीह्षपकरिकेप्रकाशकरेहै ॥ सोसाक्षीस्वरूपतत्त्व तापरब्रह्मका पात्मस्पर्वे ॥ हेशिष्य ॥ सोसाक्षीरमरूपतत्त्व यासंसाररूपवनविषये अविषय्डे आ सर्वातयोमीपरत्रहारूपही है ॥ तथा सोसाक्षीरूवरूप

क्छाकेरेंहें अयु ताब्रहानियोकेसापने कावणेनकरे हैं ॥ हेकिष्य ॥ जाब्रहानिद्या हमने तुमरेपति पूर्वकथनकरी है ॥ साब्रहानिह्या |धि गैतिनापाप्तहोवैनहीं ॥ यति संकेपते ताब्रहानियोकेसाधनों हें हम तुमारेप्रतिकथनकरते हैं ॥ तिनसाथनों हें ते साब्धानहोड़ |१ गुकर ॥ हेकिष्य ॥ सुर्वे देहपारीजीवोकेप्रति आपणेआपणे वर्णेआअसकेअतुसार जेवेदभगवात्ने नित्यनेमित्तिककर्म विधानक रिकिथनकरे हैं ॥ हेशिष्यानेपुरुप वनं यानामकरिके तापरमात्मादेवकीउपासनाकरे हैं ॥ तिनपुरुपोक्छ सबैजन आराधनाकरणे | सन्नितिक्षियमीतिकाविषयहोणेते तिनसक्तमाङ् भजनीयहे ।। याकारणेते ताप्रत्यक्ताक्षीआत्माङ् वेदवेतापुरुष वनै याना तपा शमदमादिकभी तात्रहाविद्याकेसाथनहैं ॥ तथा वेदविषेकथनकरीजे नानाप्रकारकीउपासनाहै ॥ तेउपासनाभी चित्तकविक्षेप|<sup>|</sup> तिद्वारा तात्रहाविद्याकेसापनहें तथा याश्चतिविषेकथनकरी जावेद्वाणीरूपचेद्यकोउपासनाहे ॥ साङपासनाभी आत्मज्ञानाथी तेकमेभी निष्कामकोहुए अंतःकरणकोशुद्धिद्वारा वात्रसमिष्याकेसाष्महें ॥ तथा कच्छ्चांद्रायणादिकतपभी तात्रसमिष्याकसाथ

॥तेशिलादिककंग तावाक्रकृषेषुठुके शिरादिकअवयवरूपेहुँ ॥ तथा स्वाहाकार वषट्कार हंतकार स्वधाकार यहचारोमंत्र तावाक् । केनारिस्तनहैं ॥ औरश्रतिषेपे सत्यज्ञक्किकथनकन्यालेव्यते॥मोत्तव मानस्मालेव्यत् ।। अवस्यकारिकेकरणी॥तद्दां तावाक्रूष्पयेतुके ऋग यञ्जप्रसाम अथवैण यहचारिवेद्तौ चारिपादरूपहें।आर तिनेवेदेकिजेझिक्षादि

इति श्रीस्वामिचिद्घनानंदगिरिक्रतभाषा आत्मपुराणे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

🖋 मामहोने हे ॥ मिसआनंदरवरपत्रप्रविषेरियतहुआ सोतिद्वाचुरुष पुनःजन्ममरणरूपसंसारिषेपामहोनेनहाँ ॥ होश्च्य ॥ पूर्वचतुर्देशे 🎼 १ अप्पायिषे जोहद्र मजापतिकाशित्यरूपकरिकरिक्चणंनक-याथा ॥ सोइंद्र ब्रह्मिहाकिजनुमहर्ते ताअद्वितीयब्रह्मकूं आपणाआत्मारूप् | कृष्किंगानताभया ॥ हेशिष्य ॥ जैसे ताप्रजापतिका देवराजईद्र झिष्यहोताभयाहे ॥ तैसे ताप्रजापतिका एकअथवानामाज्येष्ठपत्रभी। किप्यहोताभयाहे ॥ जिसअयर्शनामात्रह्माकेप्रुयतेपृष्ट्हेसंपदायते साबह्मविद्या बहुतविस्तारक्षेत्राप्तहोतीभई ॥ हेक्सिप्य ॥ त्रह्मविद्या , इत्तमादेशिकअनुपहर्ते तेदंद्रादिकदेवता किसप्रकाश्वहाविद्याक्ष्प्राप्तहोतेभये ॥ पहजोप्रश्र पूर्वेतुमर्नेक-याथा ॥ सो तात्रहाविद्याकेप्रसं

स्वामिचिद्वनानंद्गिरिणा विरिचिते प्राकृतआत्मपुराणे

ातं सन्यातां इमने तुमोधाति कथनकरी ॥ अव जिसअथेकेथवणकरणेको तुमारेकू इच्छाहोते ॥ सोअथं तुं हमारेसींग्रङ

नुट्यकारोपनियस्तारायंप्रकाशोनाम पंचद्कोऽष्यायःसमाप्तः ॥ १५ ॥ शीग्रुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाशीविश्वेथराभ्यांनमः ॥

. नामिडद्धनानंदगिरिषुण्यपाद्शिष्येण

तिश्रीमत्परमहंसप्रिंबाजकाचायं ः

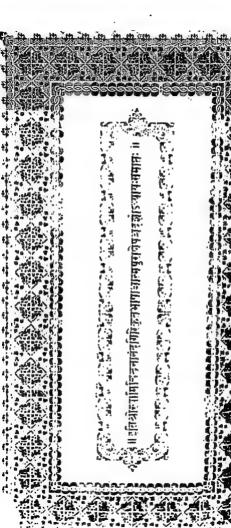

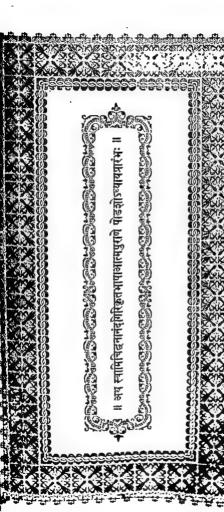

ू क ॐ शीगणेज्ञायनमः ॥ शीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाज्ञीनिश्वेथाभ्यांनमः ॥ श्रीज्ञंकराचार्येभ्योनमः ॥ अथपोडज्ञाऽप्यायप्रारम्भः ॥ पंचम पृष्ठ सप्तम अष्टम् नवम दज्ञम यासप्तअध्यायोविषे यज्ञुनेंदकेडपनिषदोकाअर्थं निरूपणकऱ्या ॥ और याआत्मपुराणके एकादशेअ सापनोंधुक नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या कथनकरीथी॥तथा माताकेडद्रविपेस्थित वामदेवका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनकऱ्याया॥और पाआत्मपुराणके प्रथम द्वितीय ट्रतीय यातीनअध्यायोंषिपे ऋगेवेदकेडपनिषदोंकाअर्थ निरूपणकऱ्या ॥ और याआत्मपुराणकेचतुर्थ क्षाअर्थ निरूपणकऱ्याथा॥ताप्रथमअऱ्यायविषे आपनेंसनकादिकमुनियोक तथावामदेवादिकअधिकारीप्रजाक्ने संवादकरिके वैराग्यादिक यायविषे ऋगादिकसवेवेदेकिडपनिषदेकाअर्थ निरूपणकऱ्या।और याआत्मपुराणके द्वाद्भ त्रयोद्भ चतुर्देश पंचद्भ याचारिअप्यायों विद्यायुक्त अत्यन्तसुंदरकथाक्द्रेयमणकरिके सोशिष्टममहुत्यमन्नहोताभया ॥ और अथर्वाऋषिउक्तत्रसृविद्याकेषुङ्ग्णेवासते सोशिष्यश्रापणे ग्रुरुकप्रात याप्रकारकावचन कहताभया॥कृष्यडवाच् ॥ हेभगवच् ॥ याजात्मपुराणकेप्रथमअध्यायविषे आपनेत्रकावेदके ऐतरेयडपनिपद् **हेभगम्न्॥याआत्मपुराणके द्वितीयअध्याय**विपे तथातृतीयअघ्यायविषे आपेनैतिसीऋगवेदके कीपीतकिउपनिपड्काअर्थ निरूपणकऱ्या षिपे सामवेदेकेडपनिपदोंकाअर्थ निरूपणकऱ्या Ⅱ अच याआत्मपुराणके पोड्झ सप्तद्झ अष्टाद्झ यातोनअघ्यायोंविपे अथर्वणवेदकेडप निपदोकाअर्थ निरूपणकरे हैं।।तहांयापोडशअध्यायविपे ताअथर्वणवेदके मुंडकडपनिपद्काअर्थ निरूपणकरेहें।।तहां पूर्वअध्यायविपेबहा

पाआत्मपुराणिके चतुर्थं पंचम पष्ट सप्तम याचारिअध्यायोविषे आपेनें यजुर्वेद्केदृहद्रारण्यकत्वपनिपद्काअर्थं निरूपणक-याथा ॥ तहां । चतुर्थेअध्यापविषे आपेने दोपुरुपरंज एकक्षीपंज यातीनवंज्ञीविषेरियतऋषिषेका परस्परभेद तथाअभेद कथनकन्याथा ॥ तथा १ १९४९ अपर्थेशस्ये या ॥ तहां द्वितीयअच्यायविपे देवराजइंद्रके तथाप्रतर्देनराजाके संवादकस्कि नानाप्रकारकीयहाविद्या आपने कथनकरीयो ॥ और तृतीय अंच्यायिषिपे राजाअजातगृष्ठके तथाबाळाकित्राह्मणके संवादकरिके नानाप्रकारकीब्रह्मषिद्या आपने कथनक्रीथी ॥ और हेभगवन् ॥

इस नीतणेकोइच्छाकरिके जोशास्त्रकेअर्थकाविचारकरणाहै ताकानाम जल्पकथाहै ॥ और हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेपष्ठेअष्यायविषे क्या॥ ताराजाजनकक्कं सीयाज्ञवरक्यमुनि दोवारत्रह्मविद्याकाउपदेश्क्रिके तासंसारसमुद्रते पारकरताभया।।ओर हेभगवद् ॥ याआत्म र्वेत्रकारिक यासंसारसमुद्रतेपारकरताभया ॥ तिसतेअनंतर सोयाज्ञवल्क्यमुनि सैन्यासआश्रमक्ष्यारणकरताभया ॥ और हेभगवन् ॥ ारागरेसपममअस्यायतिषे आपने यहनातो कथनकरीयो ॥ सोयाज्ञवरत्स्यमुनि चतुर्यअवस्थाविषे आपणेमेत्रेयीझीकेप्रति त्रज्ञविद्याकाड अयगैणऋषि देवराजदंदतै 'महाददुःखक्रमाप्तहोताभया ॥ इत्यादिकसपैनातां आपने ताचतुर्यंअध्यायविषेकथनकरीथी ॥ और हेभमा ग्र ॥ याआत्मपुराणके पंचमभस्यायतिषे आपने यहवातां कथनकरीथी ॥ सर्वेशाह्योंकविता याज्ञवल्क्यमुनि जनकराजाकेयज्ञसभावि आपूर्ने यहगानी कथनकरीयी ॥ अत्यंतदुस्तार संसारसमुद्रविषे ङ्ब्याहुआ तथाताससारसमुद्रतेपारहोणकोइच्छाकरताहुआ जोराजाजन पेताइके जरुपक्याकरिके आथळादिकसर्वेत्राहाणोंकू जीतताभया ॥तथा तायाज्ञवरूक्पपुनिकेशापतें शाकरंपत्राहाणकाप्टरप्रहोताभया॥

ग्रशासपुराणकेअष्टमेअष्यायमिषे आपने तिसीयजुर्वेदके श्वेताश्वतरउपनिषद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ ताअष्टमअच्यायमिषे श्वेताश गींगे आपरे तितीयतुरेदेके कठव्छीउपनिषद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा॥तानषमअध्यायषिपे यमराजाके तथानचिकेताके संवाद्करिके। 🎙 शगउपनिगर्काशर्प निरूपणकऱ्याथा ॥ तथा नारायणीयडपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ तादशमअच्यायविषे वरुणपिताके| नामप्रहारकीत्रतियां भाषने क्षनकरीयी ॥ और हेमगवत् ॥ याआत्मपुराणकेदश्मअध्यायिषिपे आपने तिसीयजुबेदके तिति ै तथारगुपुत्रके संगदकरिकै नानाप्रकारकीबहाबिद्या आपने कथनकरीथी ॥ तथा वेननामागंथवंका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनक| नरक्षिके तथासैन्यासिष्के संबादकक्षिके आपने याजगत्केकारणोंकाविचारक≂षाथा ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणकेनवमअघ्या

जाबाङ्कएकाद्श्वप :पागा ॥ तथा आत्मज्ञानकीप्राप्तिवासतै सत्यतेआदिङेकेसंन्यासपर्यंत साथनोकाकथनकऱ्याथा ॥ तथा तिनसत्यादिकसर्वसाथनोते गंन्यासभाश्यमकीअभिकता क्यनकरीयी ॥ और हेमगवन् ॥ याआत्मपुराणकेएकादग्रेअध्यायविषे आपने

~ = ्र क क्षेयं निरूपणकत्पाया ॥ ताएकाद्ग्रेअप्यायविषे आपने यहवातां कथनकरीथी ॥ तापरमहंससंन्यासक् प्रूपं संवर्तकादिकमहा 🕅 ॥ मीत्रह्मा ताअथवानामा घुत्रकेप्रति जात्रह्मविद्या उपदेशुकरताभयाहै ॥ ताब्रह्मविद्याकेश्यवणकरणेकी में इच्छाकरताहू ॥ और सोअथ रोथी ॥ जेते ताप्रजापतित्रह्माका देवराजइंद्र शिष्यहोताभयोहे ॥ तैसे तात्रह्मका अथवानामाज्येष्ठपुत्रभी शिष्यहोताभयोहे ॥ हेभगवन् संवादकारिके नानाप्रकारकीब्रह्मविद्याकथनकरीथी॥जेउद्दाछकत्तथाश्वेतकेतु जावाङउपनिपद्विपेसर्वसन्याप्तियोविषे सुस्यकरिकैक्यनकरे उपनिपद्कासर्थं निरूपणक्रऱ्याथा॥तापंचदशेअध्यायविपे देवराजदंदक् ज्ञाविद्याकेअनुमहते बह्मज्ञानकीप्राप्ति आपने कथनकरीयी ॥ इत्पादिकप्तवंगातां आपने मेंश्वलानशिष्यकेप्रति क्यनकरीयो ॥ हेभगवच् तापंचद्रोअष्यायकेअंतिविपे आपने यहवात्तां कथनक मुषुरुप थारणकरतेभये हैं ॥ और ताप्रसहंससंन्यासकीप्राप्तिषिषे बैराग्यहीकारणहै ॥ और तावैराग्यकीप्राप्तिषिपे गर्भेदुःखोंकाषिचार ग्रणहै ॥ तथा मरणकेचिह्नांकाज्ञान कारणहै ॥ तथा अष्टांगयोग कारणहै ॥ और तापरमहंससंन्यासिवेपे विरक्तपुरुपहो अधिकारी है। और ताप्रमहंससंन्यासीका शिखासुत्रादिकों ते रहितपणावेशहैं ।। तथा ताप्रमहंससंन्यासीका त्रहाज्ञानरूपसुरुयंआचारहै ।। इत्या दिकसर्वेगातो ताष्काद्ग्रेअप्पायविषे आपने कथनकरीथी ॥ और हेभगवत्।।याआत्मपुराणके द्वाद्ग् त्रयोद्ग् चतुर्द्ग् यातीनअप्यायों विपे आपने सामवेदकेछांदोग्यडपनिपद्काअर्थ निरूपणक∽पाथा ।। तहां द्वादकोअध्यायिषिपे आपने उद्दाङकपिताके तथाश्वेतकेतुपुचके हीं|और हेभगवर्||याआत्मपुराणकेत्रयोदहोअप्यायविपे आपॅनेभगवाच्सनत्कुमारके तथानारद्मुनिके संवादकरिके नानाप्रकारकीत्रहावि द्याकथनकरीयी ॥ और हेमगवच्॥याआत्मपुराणके चतुर्देशेअच्यायविषे आपने प्रजापतित्रह्माके तथाइंद्रविरोचनके संवादकारिक नामाप्र कारकीवहा कथनकरीथी ॥ और हेभगवन् याआत्मपुराणकेपंचद्शेअध्याय विपे आपने सामवेदकेतत्ववकारशाखाविपेह्यित केन सीत्रीग्रह ताक्षिट्यकेप्रति रंप्रतिकथनकरो ॥ इसप्रकार ताश्रद्धावानशिष्यकरिकेषुद्धाद्वआ

पूर्वनहीं होते भये॥कितु प्रसिद्धतमकीन्याई आत्मोकेस्वरूपक्ष्आच्छादनकरणेहारा कारणतत्त्वही याजगत्कीउत्पत्तिपूर्वहोताभया ॥ जो| रूपक्रं कथनकरणेहारीहे ॥ अच हिरण्यगभेभगताचकीप्रथमताकेरपष्टकरणेवारते प्रथम मनुभगवान्उक्तसृष्टिकमक्षेत्राथयणकरिके तास् । तथा सुपुतपुरुपकीन्याई कार्यकेआरंभकरणेषिपे असमये हैं ॥ ऐसातम याजगतकोउत्पत्तिंपूर्वहोताभया ॥ इहाँ तमकेसमानआवर गकरणेहारा जो अन्याकृत माया अविद्यादृत्यादिक्क्यन्दोकावाच्य अर्थरूपज्ञानहे ॥ ताअज्ञानदपद्वितप्तत्यवस्तुकानाम तमहे ॥ अय् एणतरंग याजगत्कीउत्पत्तिपूष्काछिषिषस्पष्टनामरूषषाछाहोङ्केरहेहै।ायाकारणते वेदांतज्ञाछिषिपे ताकारणतत्वकू अव्याकृत यानाम ग्रहीअयंतिपे ॥ नामव्तितिष्रोत्तव्तिक्वित्रध्रत्तमः ॥ याश्चितिकाअयेषमाणहृषक्रिकवर्णनकरे हें ॥ हेशिष्य ॥ याछोकिषिषे असत् त्रोअंफकारे ॥ सीअंपकारमी याजगत्कीउत्पत्तिंधूक्षेत्रीहोताभया ॥ और यहआकाशादिकपंचधृतभी याजगतकीउत्पत्तिंधूर्वं नही कारणतरन मृत्युरूपक्रिमीज्ञातनहाँ है ॥ तथा अमृतरूपक्रिकेमीज्ञातनहाँ है ॥ इहां सँहारकरणेहारेकानाम मृत्युहै ॥ और गृद्धि कपाहू कपनकरताभया केतीहेसाकथा ॥ शीतापुरुर्वाके पनकू तथाशांतदाद्वयूकु सुलकाभा।तकरणहाराद् ॥ तथा आद्रताथत्रभक्षरा थिकाछकेपूर्वअयस्याका वर्णनकरे हें ॥ हेशिष्य ॥ यहसंपूर्णकार्यजगत् आपणीउत्पत्तिंपूर्वं तमरूपदीताभया ॥ केसोहेसोतम ॥ प्रत्यक्ष त्कीउरपत्तिष्यं नहींहोतीमई॥और तिनदोनोप्रकारकीर्षच्याके चिह्नरूप जेसूर्यचद्रमादिकतेजहें तेसूर्यादिकतेजभी याजगत्कीउरपत्ति । ग्माणकेअयोग्यहे ॥ तथा कार्यक्रपहेतुतं अनुमानकरणेअयोग्यहे ॥ तथा कुतकोकेअयोग्यहे ॥ तथा झुब्दकरिकैभीकथनक-पाजावेनही द्दीतेभये॥और याजगत्कीबन्पत्तित्युर्व यहदिनस्तिभी नहीं होताभया॥और प्रातःकाळ तथासायंकाळ यहदोनोंप्रकारकीसंच्याभी याजग गृत्दक्रिकथनकरणेयोग्य जोअभावहे सोअभावभी याजगवकीउत्पत्तिंपूर्वनहींहे।ताभया ॥ और याछोकविषे सत्शन्दक्रिकेकथन काकाएणरूपको शाहुतिकाप्रिणामहै॥ताकानाम अमृतदेशितमृत्युअमृतदेशिगे द्वैतदशाविपेरहेहें॥अद्वेतदशाविपेरहेनहीं॥पुनःकैसाहैसीका करणेयोग्य जोभावपदार्थं है॥सोभावपदार्थभी याजगत्कीउत्पतितेषूर्वं नहीं होताभया॥और याङोक्षिपे तेजकाविरोपीरूपकरिकैप्रसिङ

रीयो ॥ जैसे ताप्रजापतित्रह्माका देवराजइंद्र झिष्यहोताभयाहै ॥ तैसे ताब्रह्मका अथवानामान्येष्ठपुत्रमी किष्यहोताभयाहे ॥ हेभगवत् ॥ सोब्रह्मा ताअथवानामा पुत्रकेशति जाब्रह्मविद्या उपदेशकरताभयाहै ॥ ताब्रह्मविद्याकेश्रवणकरणेकी में इच्छाकरताहे ॥ और सोअय दाकाशयं निरूपणकऱ्याथा Ⅱ ताएकादझेअच्यायविषे आपने यहवातां कथनकरीथी ॥ तापरमहंससंन्यासक्रं पूर्व संवत्तेकादिकमहा 🕅 ्रीनामधीने सात्रप्रीयदाक्रप्राप्तहोड्के कौनशिष्यकोर्केप्रति सात्रक्षिद्धा उपदेशकरताभया ॥ यहसंप्रूपंवाता आप क्रपाकरिके हमा • रेपोरेगएपपरोरी ॥ रुपप्रकार ताशब्दावानकिष्यकरिकेप्रखेड्जा सीक्षीयुरु ताक्षिष्यकेपति ध्रदक्ष्वपनिषद्विपे कथनकरीक उपनिपद्काअर्थं निरूपणकत्पाथा॥तापंचद्द्येअध्यायिषे देवराजइंद्रक्कं ब्रह्मविद्याकेअनुमहर्ते ब्रह्मजानकीप्राप्ति आपने कथनकरीयी ॥ संवादकारिक नानाप्रकारकीब्रह्मविद्याकथनकरीथी।जेउद्दालकतथाश्वेतकेतु जाबाल्डपनिपद्विपेसवंसन्यासियोंविपे मुख्यकरिकैक्यनकरे हैं।और हेभगवन्।याआत्मपुराणकेत्रयोदक्षेअप्यायविषे आपनैभगवान्सनत्कुमारके तथानारद्सुनिके संवादकरिकै नानाप्रकारकत्रिक्षवि इत्यादिकसर्वेगातो आपने मेशद्धावानज्ञिष्यकेप्रति कथनकरीथी ॥ हेमगवन् तापैनद्शेअध्यायकेअंतिविषे आपने यहवात्तों कथनक मुफ्प पारणकरतेभये हैं ॥ और तापरमहंससंन्यासकीप्राप्तिषिपे बैराग्यहीकारणहै ॥ और ताबैराग्यकीप्राप्तिषिपे गर्भेदुःखोंकाषिचार पिऐ आपरें सामदेदकेछांदो≀यउपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ तहां द्वाद्कोअध्यायिषिपे आपरें उद्दाङकपिताके तथार्थतकेतुपुत्रके याकथनकरीथी ॥ और हेभगवच्॥याआत्मपुराणके चतुर्दक्षेअच्यायविषे आपर्ने प्रजापतित्रह्माके तथाइंद्रविरोचनके संवादकरिके नानाप्र कारकीन्नानिया कथनकरीथी ॥ और हेभगवन् याआत्मपुराणकेपंचद्शेअध्याय विपे आपने सामवेदकेतत्ववकारशाखाविपेस्थित केन कारणहे ॥ तथा मरणकेचिह्नाकाङ्गान कारणहे ॥ तथा अष्टांगयोग कारणहे ॥ और तापरमहंसर्कन्याप्तिषेषे विरक्तप्रकपहो अधिकारो ॥ और तापरमहंससंन्यासीका शिलासूत्रादिकों तें रहितपणावेशहे ॥ तथा तापरमहंससंन्यासीका ब्रह्मज्ञानरूपमुख्यआचारहे ॥ इत्या दिकसर्वेगातां ताएकाद्र्योअप्यायिषे आपर्ने कथनकरीथी ॥ और हेभगवन्।।याआत्मप्रुराणके द्वाद्ग् त्रयोद्ग् चतुर्द्ग् यातीनअप्यायों

.

क्षक मधनकरणेकारिया अय तिरण्यमभूभमगायकीमधमताकेरपष्टकरणेतारते प्रथम मञ्जागात्रजत्तसिष्टिकमक्तुभाषायणकरिके तास् | है है क्रिक्रक्रमं अस्याका मणनकर है।। हेशिष्य ।। यहसंयूर्णकार्यजगत् आपणीजरपतित्युर्षे तमरूपहोताभया ।। केसहितातम ।। प्रत्यक्ष | \$ ग्रमानकेम्यायके ॥ तथा कायक्षपेतुतं अनुमानकरणेअयोग्यहे ॥ तथा कुतकोंकेअयोग्यहे ॥ तथा श्रब्दकरिकेभीकथनक=याजावेनहों| भै प्रमाणकेमयोग्यके ॥ तथा कायक्षपेतुतं अनुमानकरणेअयोग्यहे ॥ तथा कुतकोंकेअयोग्यहे ॥ तथा श्रब्दकरिकेभीकथनक=याजावेनहो ॥ स्पा सुकुमपुरुषकीच्याई कार्यकेआरंभकरणेविये शसम्यथे है ॥ ऐसातम् याजगत्कीउत्पत्तिंपूर्वहोताभया ॥ इहाँ तमकेसमानआवर इवाई क्षमक्रमाभया केमीरेताक्या ॥ शातापुरुगांके यन्हे तयाशीत्रहोत्र्यहै सुसकीप्राप्तिकरणेतारीहे ॥ तथा आद्रतायमलकर

माहोअध्रिते ॥ नाम्वासीत्रोत्तवासीत्तवानीकित्वऽभूत्तमः ॥ याश्चतिकाअथैत्रमाणकृपक्रिकेषणैनकरे हे ॥ हेशिष्य ॥ याछोकिषिपे असत् गुन्दक्रिकथनकरणेयोग्य जोअभावहै सोअभावभी याजगदकी उत्पत्तिपूर्वनहीं होताभ्या ॥ और याछोकषिपे सद्शन्दकरिकैकथन मकरणेहाए जो अन्याकृत माया अविद्याहत्यादिकश्ब्दोकावाच्य अर्थक्ष्यज्ञानहे ॥ ताअज्ञानउपहितसत्यवस्तुकानाम तमहे ॥ अन करणेवोग्य नोभावपदाथै है।।सोभावपदार्थभी याजगत्कीउत्पत्तिंपूर्व नहीं होताभया।।और याळोकविषे तेजकाविरोधीरूपक्षिकैप्रसिद्ध

मोअपकारहे ॥ सोअंघकारभी याजगतकीउत्पत्तिंपूर्वमहीहोताभया ॥ और यहआकाशादिकपंचभूतभी याजगतकीउत्पत्तिंपूर्व नहीं। १

य्कीउरपतितेषुर्वे नहीं होतीभई।।और तिनदोनोंपकारकोसंच्याके चिह्नरूप जेसूर्यंचद्रमादिकतेजहें तेसूर्यादिकतेजभी याजगत्कीडरपतिते

होतेभये।।और याजगत्कीडत्पतिंतेंपूर्वं यहदिन्रात्रिभी नहीं होताभया।।और प्रातःकाछ तथासायंकाछ यहदोनोंप्रकारकीसंच्याभी याजग

गतरम् याजगत्कीउत्पत्तिपूष्काञ्षिपेअस्पप्नामरूपषाञाहोङ्केरहहै॥याकारणते वेदांतगाहाषिपे ताकारणतत्वकू अञ्याकृतं यानाम| ४ गकारणरूपजो आहतिकापरिणामहै॥ताकानाम अमृतहै॥तेमृत्युअमृतद्ोनों द्वैतद्शाविपरहेंहेँ॥अद्वैतद्शाविपरेंहेंनहीं॥पुनःकैताहैसोका वैनहींहोतेभये॥किंतु प्रसिद्धतमकीन्याई आत्माकेस्वरूपक्षेआच्छाद्नकरणेहारा कारणतर्चही याजगत्कीडत्पतितेषूषेहोताभया ॥ जो गर्णतत्व मृत्युरूपकरिकेमोज्ञातनहीं है ॥ तथा अमृतरूपकरिकेमोज्ञातनहीं है ॥ इहां सैहारकरणेहारेकानाम मृत्युहे ॥ और मृद्धि

ै गंगांदीग्रप्णापापुंदकवर्गनिपहाँग्ये नात्रप्रविद्या क्यनकरीहो। सात्रहानिद्या प्रथमती ब्रह्माने अथवानिमापुचकेप्रति कथनकरीहे ॥ साञ्जा||ऽ| ४ गंगमाऋषिकेपुनक्षप्रदेशको नाब्रप्रविद्यापुर्वक्तरीतिमें बहुताहोप्यपर्पराह्यप्रप्रहातीभई हे ॥ सब्हानिद्या में तुमारप्रति कथनकर ||ऽ| ९० ग≴ ॥ प्रे गारगानहोदकेप्रयणकरा। अव शीगरसञ्जिक तथाशीनकञ्छिषिक संगदकरिक साब्रज्ञविद्याकावर्णनकरे हें ॥ हेशिष्प ॥प्रवेषक ||९ र सार्थाने शीममनामाप्रीप प्रानःकारुषिये सानादिकनित्यकर्मोक्कंकरिकै किसोएकांतदेशनिपेस्थितहोताभया ॥ केसाथासो अगिरसन्॥ । माप्तामगेगेगेकांकामेगामा ॥ तथा तिनोद्रोकिकिमतिपादित अद्वितीयब्रह्मकेनानजेहाराया ॥ तथा सर्वेइच्छतिरहितनिष्कामया ॥ ऐसे | | श्रीप्रमन्त्रीनेष्ठ शीममनामाप्तपिक्षेदेशिके सोशीनकऋषि समिदादिकपदार्थोक्षेद्रस्तिमियुद्वज्ञातिष्ठे विधिषुद्वेक ता अगिरसङ्गिको ै गगीर गार के याप्रकार करताभया ॥ श्रीनकडवाच ॥ दे भगवद् अंगिरस ॥ किसएकवस्तुकेद्यानर्ते यासर्वजगदकाद्यान्द्रोवद्दे॥जि 🕺 ीं गेषगुप्रहेताई पहनऱ्यमाणत्रज्ञीया देताभया ॥ केसदियहत्रज्ञमिया ॥ मुख्यानकानाज्ञकरणेहारोहे ॥ याकारणते यहत्रज्ञावियां सेवे । १ गिर्माग्रामारमूतदे ॥ ऐसीयज्ञमियानेमातहुष् इतरिवालाकोज्ञपसाहोजेनहीं ॥ काहेते यात्रस्थियांते इतर जित्तनीकोषियाहे रियो। सन्तर्मा स्टब्स्य स्थानकारकार । और यहत्रहाविद्यातो सर्वेअपैकाप्रकाशकरेहे ।। याते तेसवीवद्या फटरूपकरिके यात्रहाति || स्वारित्दी अन्यूनदेति हैं ।। तेसे तृप्तिरूपफटकोसिद्धिविपे सर्वेशासिकारस अंतर्भेतहोते हैं ।। तेसे यात्रहाविद्याविद्या । अंतर्भनदेति हैं ऐसोबब्सिया सोबब्स ताअयर्गनामाशित्यकेशति देतामया और ताअयर्गनामाङ्गिका अंगिरनामाङ्गिष ब्रिप्पहोता ै भग॥ और नाशीगरनामाझपिका भारदाजनामाझपि क्षित्यहोताभया ॥ जिसभारद्वाजकुँ छोकविषे सत्यवह यानामकरिकेभी कथा ् दोगाभषा ॥ तांत्रीनकऋषि बहुतक्षत्रदानादिकॉकिष्कि महान्यहरूथषणेङ्घाप्रहोताभषा ॥ तिसज्ञीनकनामाऋषिके सर्वद्विज झिष्यहोते | नकर हैं ॥ और निमभाग्द्राजनामाऋषिका अंगिरसनामाऋषि शिष्यहोताभया ॥ और ताअंगिरसनामाऋषिका ज्ञोनकनामाऋषि ज्ञिष्य का षाट्यकानद्वाराद ॥ तथा यात्रकमत्कात्कात्कारकायद्वाराह ॥ एमब्हाका अथवानामा एकज्यष्ठपुत्र हाताभया ।तसभयषाना

TO STOLE ASSESSMENT SOUTH OF THE PARTY OF

अ१भी वास्तवतं तासवेजगत्हपद्वेततेरहितदे॥याकारणते सोअक्षरवह्म वस्तुपरिच्छेदते रहितहे॥और जिसअक्षर्कहे ननसंक्युक्पही आफ्लेनित्तिषे देखे हैं॥ सापनहीनपुरूप देखिसकैनहीं॥ ऐसे अक्षरब्हाह्हेंही तुमने आपणाआत्मारूपक ॥ और सोअक्षप्रका उत्पत्तिनाशतेरहितहै ॥ यातें काट्युतपरिच्छेद्तेरहितहैं॥और सोअक्षरत्रहा मायाकेवशतें,यासर्व

॥ ताअक्षरब्हतिभित्रकुळवर्णादिकोक् तुमने आपणाआत्मारूपकरिकेजानणानहीं ॥ ताअक्षरब्रह्मिक्झानतेंहीं यासर्वेजगत्क।

ताअक्षरब्रह्मकेन्नानते यासवेजगत्केन्नानकीसिद्धिकरणेवासते ताअक्षरब्रह्मविषे याजगत्किकारणताक्कं र

॥ हे ज्ञोनक ॥ यहअक्षरब्रह्मही यासर्वजगत्केउत्पत्तिस्थितिष्ठयका

पऊणंनाभिजंतुकाद्यदांत कथनकरेंहें ॥ जैसे ऊणंनाभिजंतु आपणेतीभिन्नदूसरेकारणकी अपेक्षांतिषिनाहीं

अभिन्ननिमित्तडपादानकारणहै॥ याअर्थनिपे नेद

्तन्तु तिनतंतुर्वोका उपादानकारण तथानिमित्तकारण दोनों है ॥ तैसे सो अक्षरत्रहाभी यासर्वजगत्का उपादानकारण तथानि कारण दोनों है ॥ और हेशीनक ॥ याजगत्तिये कोईसुक्षी है कोईडुःखींहै कोईथनींहै कोईनिधनहैं इत्यादिकअनेकप्रकारकीविङक्ष ।।। प्रतीतहोंके ॥ ऐसिवेटक्षणजगत्का जोएकअक्षरत्रक्ष कर्तामानिये ॥ तो ताअक्षरत्रक्षविये विषमतादोपको तथानिदंयतादोपको

े तेसेष्हअशस्त्रम्भी आपणेतिभिन्नदूसरेकारणकीअपेक्षातिविनाहीं यासवैजगत्कीखरपितिस्थितिङयकरेहे

(II)

माप्तिरागि पाप्रकारकीक्षकिनिध्तकरणेवासते तेवेदवेतापुरुष भूषिकाहष्टांत कथनकरेहें ॥ जैते अनेकप्रकारकेत्यावरजंगमरूपश्रीर एक्तिप्रमितं उत्पन्नहोग्हे ॥ तेसे एकहो अक्षरत्रहातं यहनानाप्रकारकाजगत् उत्पन्नहोग्हे ॥ तात्पर्यंयह ॥ जैसेएकहीभूमितं नीजोक्तीच्छ

शणताकस्पि नानाप्रकारकामगत् उत्पन्नहोंवेह ॥ याते ताअक्षरब्रहािषे विषयता निर्देयता यादोनोंदोपोंकीप्राप्तिहोंमेनहां॥और हेग्रोनक॥ शिताकिएकै माताप्रकारकैस्थावरजंगमझरीर उत्पन्नहोंवेहें ॥ तैसे एकहीअक्षरब्रहोतें जीबेंकिषुण्यपापरूपकर्मोकी तथासंस्कारोकी ।

पाटोकगिपे समानस्नभाषवाछे मृत्तिकापटादिकपदायोंकाही परस्पर कारणकायेभाषदेख्याह ॥

। विल्क्षणपदार्थाका परस्पर कारणकाय

🕨 भगक्षी असूत्र यातामकोरहेकपतकरेडे ॥ इतर्नकरिके विषयसहितपराविद्याका संक्षेपतितिरूपणक=या ॥ अव वेरायकीप्राप्तिवासिते।

मां।गणगदिनअपरारियाका निरूपणकरिंदे ॥ दे शीनक ॥ यहअक्षरब्रह्म सामान्यते सर्वजगत्कू जानेहे ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप ताअ गात्रप्रके गाँत पानामकरिकेक्यनकरिक् ॥ और सोअक्षरब्झ विद्येषरूपकरिकेभी यासर्वजगत्कूजाने हे ॥ याकारणति वेद्वेताष्ठिरप याशसम्बर्धाः संगितः यात्रायकरिकेकथनकरे हे ॥ ऐसेसर्वज्ञसर्वाविव्अथस्त्रहतें समधिषक्ष्यकाअभिमानी हिरण्यगभे उत्पन्नहोताभया॥

न्या नारिगट्काशरीरक्प नितनाकीस्यूटसम्पिनिथहे ॥ सोसबंविथः तिनवेदवेत्तापुक्षों ने कमैकाफ्टक्पकरिकैवर्णनकत्याहे ॥ और ि गीकपैकाक कमें नेशनेनर यातीयोंक अवस्यकरिकेप्रापदोषे हे ॥ याकारणते शतिषिपे ताकभैकेफठके सत्यशब्दकरिकेकथनक=या गादि एणगभेंसं गमष्टिम्थूटकाअभिमानीयिराट उत्पन्नहोताभया ॥ हेज़ोनक ॥ ताहिरण्यगभेकाज्ञरीरकप जितनाकीस्रक्ष्मसमाधिविथहे ॥

ं नियानकरेत दर्शगोणमानादिकप्रांतिदित अमिदीबादिककमें हैं ॥ जे अमिदीबादिककमें द्षि धृत यजमान मेंब देश काछ इत्या कित्रवृशी हमेरका के नामाप्रकारके ॥ मेमअबिहाबादिककमाकि कि याअधिकारीपुरुषोक्षे ताऐययंक पफलकि प्राप्तिवेषि ॥ हेसी न है।। तेशीयकारी पुरुष वेद्वितिशोग्रहाबाट्कि कमोक्रेनईक्ति हैं।। तथा वेदिनषिद्धहिसादिककमोक्किरे हैं ।। तथा नेबादिकइंदियों

न्सा रेत्तिरद्धिमादिककर्मोकापिक्याककेट ॥ तथा इंद्रियोकिषिष्योषिषेशासिक्तिरहितेहें ॥ तेअधिकारीपुरुष स्वर्गोदिकउत्तमछो। तींगे वेगनाशीत प्रमातरीं दे ॥ देशीनक ॥ नेशिवदीबादिककमें केवछ स्वर्गादिकसुखें केही. कारणनहीं होथे हेशिकतु निष्कामकरेडुए 

र १००० हे १००० हे निकास स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन है ।। और अंतःकरणकीश्रुद्धिकरणेहार ारगोग्हारादिकसमे अंतकरणकीष्ठोद्धद्वारा आत्मद्यानंकभोदेतुदोन्दे ॥कादेते तेअधिदेवादिककमे सकाम निष्काम भेदकरिकेदोप्रका।

अ [फ़फ़्गोंकानाम निष्कामकमें हैं ॥ तहाँ प्रथम सकामकमींकातों स्वगीदिरूपफळ हमने तुम्हारेप्रीत कथनकऱ्या ॥ अब अंतः |॥ शंका तेमगतम् ॥ जैसे याष्टोकप्रसिद्धसमुद्रिपिस्थितमुर्वोकेचळावणेहारे थीवरपुक्पहेरिहे ॥ तैसे यासंसारसमुद्रविपेस्थित अप्रिहोजा | रक्तांकनगरेराकेगळाणेकारे जीक्याकांकामान केनिहें ॥ समापत ॥ देशोनक ॥ अव्यस्तेशाहिष्के पोडजक्रिका जक गुरकेनटिंगि तुणकाघादिकोकिरिकैरचेहुए जेतरणकेतापनरूपधुवह ॥ तिष्ठुव केवट मत्स्यादिक जीबेकिमारणेवासतेही उपयोगविषे गोगेर ॥तासगुरकेपारकरणेविपे तेध्रुव समयहिनिकी॥कहिते तेष्ठुव अत्यंतअरुपहै।।तथा हढतातिरहितहैं।।तथा समुद्रकोट्डिरियोक्सिकैच्या क्रैरचानहीं । तहांह्यांत ॥ जैसे महाच्स फुटर्।।तथा समुद्रकेज छिषि होहुएकी न्याई स्थितहैं ॥ तथा तासमुद्रकेज छक रिकेषूणहुए तेम्च अत्यंतकंषायमानहें ॥ याकारणतेहीं तेमुन शापणेशाशितपुरुपोंक्षं सर्वदा भयकीप्राप्तिकरणेहारहें।।ऐसे तेष्ठव यापुरुपोंक् तासमुद्रतेपारकरणेविपे समर्थहोवेनहों।तिसे यासंसाररूपमहा न्तमुद्रगिपे तेशिवेशिवदिककर्महप्तुवस्थितहैं किसह तेकर्महप्तुव ॥ यासंसारसमुद्रके कामकोषादिहपछहरियोंकरिके सर्वदाकपाय मिनें ॥ तथा अल्पविप्रकरिकेमी तेकमे नष्टदेहिजाँवेंहैं ॥ याँते तेकमेरूपधुव हटताँत्रिहितहैं ॥ ऐसेकमेरूपधुनोंके प्रमेश्वरें यासंसार फरणकीयुद्गिसते केदुस्तिव्समकर्मोको नेराम्यरूपफटकं दं अगणकर ।। हेग्रौनका। स्थूठ सुरुम कारण यातीनझरीरों तें रहितजो मोतुरे ।। तामीसकेंगी सोकमीपुरुप प्राप्तहोंनेहे याप्रकारकीआझा तुमनें कदाचित्मी नहींकरणी ।। कहि तें जोजोफठ कमैकरिकेजन्य तामोक्षकूनित्यमान यासंसारसमुद्रतिपारकरणेवासते तिनकमेरूपप्रयोहे रागि ॥ गोतीकछ अनित्यहाहाँ ने ॥ जेते स्वगादिरूपफछ कर्मकरिकेजन्यहै ॥ यति अनित्यहा है ॥ तैसे सो मोक्षभी नन्यसोगैगा ॥ सो सोमोक्षमी आनित्यहोहोगैगा और वेदवैताष्ठरुप मोक्षक्रंशनित्यमनिनहीं ॥ किंतु सर्व विद्वानुप्रुरुप हैं ॥ तेसवंकमें याअधिकारोप्रुरुपक्षं यासंसारक्ष्मसमुद्रके मोक्षरूपपरंपाकीमासिकरणेनिपे समर्थहों मेनहीं ॥ हैं॥ याँते तामीक्षविषे कम्कीफरुरुपतासंभवेनहाँ ॥और हेशौनक ॥ ज्योतिष्टोमनामायज्ञतेंआदिरेक रन्गादिकसुलकष्मत्स्योक्याप्तिवासतेही रचाहे गयुत्रानिमेहियत

पत्रमान एकतायत्रमातकीक्षी यहअष्टाद्श १८ तिनअप्रिहोबाद्रिककर्मरूपपुतों के चळावेणहारे हें।यज्ञादिककर्मों केकरावणेहारे बाक्षणों नुनाम झिनिबहै ॥ तिनपोडझऋत्यियों के यहनामहें ॥ तहाँ यजुषेंदकेजानणेहारे अप्युषुं प्रतिपस्थाता नेष्टा नेता. यहचारिऋत्यिजहो तिनकमरूपप्रवाक्तं कदानित्भी आश्यणकरणानहीं ॥ गृह॥ और ऋगेद्केनानणेहारे होता मेत्रावरूण अच्छावाक प्रावस्तुत यहचारिऋत्विजहोंने हैं ॥ और सामनेदकेजानणेहारे उदगाता तिनकमेरूपप्रगोषिपे शोत्रियश्रहानिष्टगुरुरूपथीवरहेनहीं ॥ तथा त्रहाचयोदिकसाथनरूप अनुक्रुरुवासुभीहें तिनकमेह्रप रिसमुद्रकेजन्ममरणह्पजल्विषिदी वार । प्रतिहत्तां सुत्रहाष्य यहचारिऋत्यियहोवे हें ॥ और ऋष् यज्ञुष् साम् यातीनवेदों केजानणेहारे त्रहा वाह्मणाच्छेदसी अप्रीप्रपीता सेछहोंगेनहीं ॥ यांते तेअघाद्का तिनकमेरूप धुषों केचळावणेहारे पीवरहें ॥ और हेमोनक ॥ यासंसारसफ्रद्रिषिपे रगंदगयुगोंसू आश्रयणकरतानहाँ ॥ विचारहोनमुडयुरुपही तिनकर्मरूपधुबोंकूं आश्रयणकरेंहें ॥ यति जिसअधिकारीप्रुरुपकूं मोक्षरूप ग्रों है गायपण करिक मेगूटकमी पुरुष आपणे हुक तक त्यमानिक स्थितहोंने हैं।। तेकमी पुरुष कदाचित्मी यासंसारसमुद्रते पारहोतेन हो।। पक्रनारिऋत्पिक्षेषिक्षेषे छिकेषोडक्षक्रत्विजहोते ही।तिनपीडक्षक्षित्वों तिविना तथायजमान्तिविना तथातायजमानकी स्तितिविन िनयह अग्निहीजादिककमरूपप्रवह केतु यासंसारसमुद्रकेतरणेगातते हडताते रहितहे िंग उटरा गेकमीपुक्प कामकोपादिकछहरियोंक्सिक याकमेरूपधुषों केचळायमानहुए यासेस गुराहेप्राप्तहोनिक्षी। और हेशीनक।। अविद्याह्पज्छहो शिन्याई आपणेकूँ तथाअन्यजीवोंकू गीर देशीनक ॥ यातेतारतमुद्रतिपेस्थित स्यगंसुखांदेखपमत्स्याकीप्राप्तिकरणहारे स्मभावत क्षणक्षणाविषेनाज्ञवान्हे ॥ तथा नित्मुराक्ष्माप्तिकीइच्छाहोत् ॥ तिसमुमुक्षुजनन् यासंसारसमुद्रकतरणंबासत पासंसाररूपसमुद्रविषेत्रवेशकरमा । नहीं ॥ और तेकमंद्रपप्रत आपती क्रीनगुद्धिमाम्पुरुप निःशंकहोइक पे पहनमपुरम् टोकम् स्मित नेक्ष्मकपशल्पमुन्ह ॥ गरहूम् ॥ क्वानित्मी मृत्तात ते आसि

देरी। और तेकमीपुरुष आपणेतिवेक्तॅरिहितहैं ।। और तिनकमीपुरुषों के ग्रुरुभी विवेकतेरिहितहें याकारणते तिनकमीपुरुषोंके करणे एगःपैकानिष्य आपणेगुरुतेभीहतिनहीं ।। जैसे आपणेविवेक्तेरिहित कोईअंधपुरुष किसीद्सरेअविवेकीअंधपुरुषक्षेशिङ्खुष् मार्गाहपनीरयुक्तसंसारसमुद्रमिष् महान्दुःबक्ष्मातहोषिहै।और जैसे भूतकेआवेशकरिके आतुरहुआ यहपुरुष आपणेदुःबक्तं तथातादुः पणेस्पोडतमाने ।। तथा अनेकप्रकारकरोगादिकअनथाकरिक विक्षेषक्ष्यातहुए तेकमीपुरुष मायारिन्तमोहरूपगत्तिषेषे वारंबारपत गिएँ॥ पुनम्माइ निक्मीतन ॥ अनित्यमुखकीयाप्तिकरणेहारेकपौङ्ही मोक्षकासाधनमनिहैं ॥ याकारणतै तेकसीप्रुरुप अत्यंतमूड गार गर्नागिषेरदेहें ॥ तेसे आपणिष्वेकतॅराहित तथास्वर्षसुखकेत्राप्तिकीइच्छाकरणेहारे यहकर्मांपुरुषभी विवेकहीनकर्मींग्रुरुके पीछेचछे ग्लेह समात्रापण

तारुगिरिं त्यापुडुगोद्देनितानित्दोका॥ तथा प्रमादिरूपप्रहेनेवराक्षेत्रपातुङुगोद्देनित्तिन्होंका ॥ ऐसेतेकमाधुरूप आपणेत्द्दप्येदेशिनिप् ।। ७॥ पत अतंदस्यरूपआतमोकेनानविपि सम्पेहुद्दमकेनहीं ॥ युकारणेते तेकमीधुरूप वार्वार जन्ममुख्केप्राप्तहोंवेह ॥ और हेन्हों ापाकिरिकेपोहितदुर यापांचमोतिकग्नरीरिविष्टी परममुखबुष्टिकरेंहें ।। और यहज्ञ पुनःउरियतहुआहे ।। इसज्ञुक्रुमी में आपणे कारकाजितमकेरि ।। यह शुरु हमने आपणेबच्हें हननकन्योंहे ।। और यहजुबु पुनःउरियतहुआहे ।। इसज्ञुक्रुमी में आपणे ते हननकरींगा ।। और यहहमारामित्र महान्वरुज्ञान्हुआहे याते हमिरेक्डं अभीकिमीतेभयनहीं हे ।। इसलेआहिङेके अनेकप्रकारकी गिरेरेकतंव्यनहरिह्या पापकारमानिकेपिशाचीकीन्याई वृत्यकरेहैं तथाहॅसेहो।और तेकमीषुक्प कामरूपपिशाचकेवशहुए तथापरमेथर न्गुरिकिनपायक् जानिसकतेनहीं।किंतु उकटा तेअरुपबुद्धिबालेकमींपुरुप इनअग्निहोत्रादिक कमोंकरिक हम कृतार्थहुप्हें इसतें प्रेको गिनिशुतिक्षपापक्षं जानतानहीं ॥ तेसे कामकोथादिक्ष्पपिशाचकेआवेशकारिके आतुरहुए तेकमीपुरुपभी आपणेदुःखकूतथातादुःख

ी तथारानाका दर्धातदियाहै।। और हेशोनक ॥ सिनकर्नीपुरुपोंक्षं केवळ स्वर्गतेनीचेपतनकाळिषिपेही दुःखनईहिनिहै।। किंतु तास्वर्गे १ तिग्भी निनकर्षापुरुपोंक्षं दंत्रादिकदेवतार्षोकीपरतंत्रताक्रिके महाच्दुःखकीप्राप्तिहिनेहै ॥ तथा अधिकुभोगोकोअप्राप्तिकरिकेभी महाच् ग्रामिहार्गेहैं ॥ तथा तिनकमिकेकनिप्राप्तिकाञ्चिपेभी दुःखकिहीप्राप्तिहोषेहैं ॥ तथा तिनस्वगंसुखादिरूपफ्टकेनाशतिअनंतर तिनकमी पुरुपेहें पुनःजन्मकर्किदुःखकीप्राप्तिहोषेहैं ॥ यति आदिकाञ्चिपे तथा मध्यकाञ्चिपे तथा अंतकाञ्चिपे यहकमें गुर्गेहेंगिहार्णेहें ॥ हेग्नीनक ॥ स्वगेक्नप्राप्तहोड़ेके पुनःभूमिञेकिषिज्ञिक्षिक्ष्मप्रहेपाप्तहोणेहारा यहकमिष्ठिस्प कौनग्रिरक्रप्राप्तहोगेगा ॥ , मामगाः केम्संनियमसक्रतिक् ॥ नेकर्मापुरुप स्वयंतिषे तिनपुष्यकमिकेक्छक्रोगिके किसीकाळपाइके तास्वयंत्रेकितें शोकपुक १ हुए मीनेपत्रकानिक् ॥ देशोनक ॥ नेसे याळोकतिषे पुजादिककुट्वक्सिकेपुक्त जैपनवानपुरुषहें ॥ तेपनवानपुरुप आपणेमुखकाळिषि १ मिसप्रकारकेहुःस्वयातहानेहें ॥ तिसीप्रकारकेदुःसक्षेत्रमीपुरुप स्यग्तैनीचेपतनकाळिषिपे प्राप्तहोनेही। शोर जैसे याळोकिषिपेमहानुसुख 🌡 निंग मामहानिहै ॥ यदापि मरणकाङ्मिपे सम्बेहरपारीजीवों हुं खर्काप्राप्तिहोंवेहे ॥ तथापि धनवानपुरुपों के तथाराजाबों के बहुतभोगों 🏋 कीशासकीकरिके तामरणकाळविषे दूसरेजीवितिअधिकदुःखकीप्राप्तिहोतेहै ॥ याकारणते तास्चर्गतेनीचेपतनजन्यदुःखिषे धनीपुरुपोका ी कुराकिप्रातिकानिके ॥ और जैसे याङोकाविषे धनीपुरुपोंकू धनकेनाशति महान् दुःखकीप्रातिहोंबेहैं ॥ तैसे स्वर्गादिकङोकोविषे तिनकमी १ पुरुपोंके गुण्यकमोकिनाशति महान्दुःखकीप्रापिहोंबेहैं ॥ इसप्रकार् तिनकमीपुरुपोंक्षे तिनकमोके अनुष्ठानकाङिषिपेभी दुःखकीही । हेग्रोनक ॥ अग्निहोत्रादिकइष्टकमींङ्करणेहारे तथा मीपिक्रपतडागादिरूप पूर्त नारमंत्रात्कं कोइंभीपुरुष जानिसकतानहीं ॥

The state of the s

रृत्रकेत्रभगति ॥ अर्थपद ॥ यहअषिकारो पुरुष अद्वितीयबह्यक्कं आषणाआत्मारूपजानिके ताबहारूपहीहोपै हे ॥ २ ॥ यहदोनॉआति आत्महानकरिकेही. तामोक्षकेप्राप्तिकाकथनकरे हैं ॥ जोकदाचित्. तामोक्षक्रंभी स्वर्गादिकोकीन्याईकर्मजन्यमानिये ॥ तो तेदोनोंअति । अयंपह ॥ मोक्षकीप्राप्तियासते आत्मज्ञानतिविना दूसराकोईमागे हैनहीं ॥ किंतु एकआत्मज्ञानहीं तामोक्षेकेप्राप्तिकामागे है ॥ १ ॥ त्रसे प्रसिद्धि ॥ साप्रसिद्धिभी व्यर्थहोनेगी ॥ याकारणतेभी तामोक्षानिपे अनित्यतासंभवैनहीं ॥ किंवा ॥ नान्यःपंथानिद्यतेऽयनाय ॥

व्ययेहोंगे।। और अतिकोव्यर्थता किसीभीआस्तिकवादीके अंगीकारहेनहीं।। याकारणतेंभी तामोक्षिपि कर्मजन्यतासंभवेनहीं।। अब ॥ तात्रहाक् हीं वेद्वेतापुरुष मोस गानामकरिकेक्यनकरहें ॥ और जिस्अविद्याहपुआवर्ण तैरहितहुआब्रहा मोक्षरवहपहोंवे हैं ॥ जिस्अविद्याक् तिविद्यानुषुरुष माया अज्ञान हींनहीं॥ जैसे रज्जीवेफिल्पतसर्पकारणकप जोअज्ञानहै ॥ सो अज्ञान रज्जुविषयकहों है।।।तारज्जुविषयकअज्ञानकीनिग्रति तारज्जु अन्याकृत शिक्त इत्यादिकनामोंकरिकैकथनकरे हैं।। ऐसेअज्ञानकी निवृत्ति केवळ्ज्ञानकरिकेहीहोंने हैं।। काहेते याळोकविपे जिसवस्तु विषयकश्चानहोवे है ॥ तिसवस्तुविषयकज्ञानतेही ताअज्ञानकी निवृत्तिहोवे है ॥ इस्रिकिसीकर्मादिकडपायोंकरिके ताअज्ञानकीनिवृत्ति गाहीशर्थक्षेग्रीकिकरिकेनिरूपणकरे हैं ॥ हेग्रीनकः ॥ आविद्यारूपआवर्णतेरहित जो आनिदुर्वरूपत्रहाहें ॥

४ जमी तारज्जुनिषयकअज्ञानकीनिद्यतिहोने हैं ॥ तमी ताअज्ञानकाकार्यरूपसर्पे आपही निद्याहोइजाने हैं ॥ यहवार्ता सर्वेटोकोंद्रें अनु १ मनिसदेहें ॥ तेसे यासंसारकाकारणरूपजोअज्ञानहें ॥ सोअज्ञानमी बह्यात्मनिषयकहोने हैं ॥ याते ताब्रज्ञात्मनिषयकज्ञानकिरिकेही ता १ अज्ञानकीनिद्यतिहोने हैं ॥ ताब्रज्ञात्मतिवेता दुसेरकमैटपासनादिकदपायों ते ताब्ज्ञानकीनिद्यति संभवेनहीं ॥ और ताब्रह्मात्महात्मित्रा फ्रांफ जभी ताणदानकीनिश्तिहाँचे ॥ तभी तालदानजन्यदुःखोकीनिश्चति आपदीहोइजाचे है ॥ किंता ॥ जेवादी तासंसारसंबंधीदुः अक्रालक्ष्मानहीस्वांचे ॥ किंत्र नेत्यकिकीक्ष्मतकीत्याहे आत्याक्ष्यसम्बायिकारणदिकासित ताष्टुःखश्च सत्यमाने हैं॥तिनवासियो पिपकज्ञानतेंई।होषे है ॥ दूसरेकिसीकमादिकउपायोंकरिके तारज्जुषिपयकअज्ञानकीनिश्तिहोषैनहीं ॥ और तारज्जुषिपयकज्ञानकरिके

काठपाइके आपहीनाशहोइजावे हे ॥ जैसे कुझूळविषेस्थितधान्य किसीकाठपाइके आपहीनाशहोइजावे हे ॥ तैसे सोअनित्यदुःसभी कि सिकाछपाइके आपदीनामहोइजावैगा ॥ ताओनित्यदुःखकीनिद्यिकिरणेवासते प्रयत्नकरणा व्यथेहीहे ॥ किंवा ॥ जैनैयायिक तादुःखक् |अविद्याजन्य नहींमाने हैं ॥ किंदु आत्मजन्यमाने हैं तिननैयायिकोंकेमतिषेप तादुःखका अत्यंतनाम् संभवनहीं ॥ काहते तिननैयायिकोंको ्रीतिकत्ताहों ॥ तो तुमयादेयकिमतिषेपे सत्परूपकरिकेप्रसिद्ध जोयद्वगत्है तासत्यवगत्कासंहारकरिके सीईश्वर प्रमःताजगत्कीज १) त्यितिनहींकरेंगा॥ सो प्रतदेवणितियावतानहीं॥ यति तासत्यद्वैतिषेपे दुःवकीकारणतासभेवेनहीं।किंतु आत्माकेअज्ञानतही तादुः १) एकी जत्पतिहोते हे॥ जभी आत्मज्ञानकरिके ताअज्ञानकीनिवृत्तिहों है॥ तभी सोदुःव पुनः कदाचित्रभी उत्पन्नहोंनेनहीं॥ यहज्य १) निपर्रकामतदी युक्तिमानहै॥ तहां दर्षाता। जैसे रञ्जुकेअज्ञानकरिके उत्पन्नभयाजो सर्गादिद्दर्गनजन्य भयकंगदिरुपड़े शिहुःव किमतिषेषे सेदुःस आत्माकीन्याई सर्वेदा विद्यमनदिनेया ॥ यति तादुःस्कोनिवृतिरूपमीक्षकीप्राप्तिवासते सर्वअधिकारीजनोकाप्र | व्ययंहोवेगा॥ और सोवादी जोकदाचित् पटादिकपदार्थोकीन्याई तादुःस्क्रुंसत्यमानिकेभी अनित्यमानि ॥ तोभी तादुःस्कीनिवृत्तिरूप | मीक्षकीप्राप्तिवासते तिनअधिकार्यपुरुषोकाप्रयत्न व्ययंहोवेगा॥ काहते याछोकविषे जोजोभावपदार्थे अनित्यहोतेही॥ सोसोपदार्थ किसी ४| णकेषिद्यमानहुष् कार्यकेडनप्तिक्तं कोहभी नियारणकरिसकेनहीं ॥ किंवा तादुःखकाकारणरूप जोयहद्वेतप्रपंच है ॥ सोद्वेतप्रपंच जोकदा ∬िपत् सत्यहोंवे ॥ तो साक्षात्द्रेश्वरभी तादुःखकेनिष्टतकरणेषिषे समर्थनहींहोंवेगा ॥ काहेतें सोईश्वर जोकदाचित् सत्यवस्तुकीभीनिष् ४ ताररगुकेशज्ञानकेनिधुत्तहुषु प्रनः उत्पन्नहोषेनहीं ॥ तैसे आत्माकेशज्ञानतैउत्पन्नभयाजो यहसंसारकादुःखहै ॥ सोदुःख ताआत्माकेशज्ञा १) नकेनिगुराहुष्पुनःउत्पन्नहोपेनहीं ॥ याँते यहअर्थासद्द्रभया ॥ अन्यकीनिवृत्तिषुके ब्रह्मानंदकीप्राप्तिरूप जोमृक्षहै।सोमोक्ष केन्द्रआत्म होषैनहीं ॥ तहांश्रीते ॥ नास्त्यऽक्रतःक्रतेन ॥ अर्थयह ॥ कार्यभावतरहितजो 🌿 में तादुः सकेसम वायिकारण आत्माक नित्यमान्याहै ॥ याते प्रकृदुः खकेनाकृहु एभी तानित्यआत्माते घुनः दुः सकीवत्पतिहोनेगी । रिन्हीहोंने है ॥ कमंडपासनाकरिक तामोक्षम

। शासास्य गोपरंपशरहास्तरूपहै ॥ तास्वरूपकृषेदेनसापुरुप विराट् यानामक्षिककथनकरे हैं ॥ अव याविराट्भगवान्तें छोकोंकेष्ट | दिररणेरांपंजशामगोकीबत्ति कथनकरे हैं ॥ देशोनक ॥ ताविराट्स्वरूपतें यहपिस्छान्ने तथाअधिदेवरूपस्गोठोकरूपआप्रि ४ थेत्रमा गिरागिराट्रभगगात्रके दोनोनेत्ररूपें ॥ और यहग्रवीदिकद्शोदिका मिसविराट्रभगवात्रके श्रीत्रहपुरे ॥ और यहम्द्रगादिकचारि १ पेर गिरागिराट्रभगगात्रका गाकर्दद्रियरूपें ॥ और यहग्राद्यवाग्र मिसविराट्रभगवात्रका प्राणरूपेहे ॥ और यहमंद्रणंजगत् जिसविराट्ट १४ भगगार्गसा ऋरगुरूपें ॥ और यहमंद्रणंष्ट्यो जिसविराट्रभगवात्त्रका पादरूपेहे ॥ याप्रकारकेशरोरवाळा तथासवेत्यिहमूर्तोका ः गुप्र यानामकस्किम्यनकरे हे ॥ और आकाशादिकजगत्कपकायेकीअपेक्षाकस्कि सामाया चिरकाङपयैतरहे हे ॥ याकारणते तामा भीषाकू अशस्के हें ॥ और आप्षेकायेक्ष्यजगत्कीअपेक्षाकस्कि साकारणक्ष्याया परभोद्दे॥ऐसे परक्ष्यअक्षरमायतिभी सोपरब्रह्मपद्दे॥ 🏅 । अन्यान अमनाः यानामकरिकेकथनकरे है ॥ और सोपरब्झ मायाहृपकारणक्षरीरतेभीरहितहे ॥ याकारणते अतिभगवती तापरब्झ है 🗦 अय तापरमात्मादेवके अद्भिष्टिकप्ताकी सिद्धिकर्णे वासते ताप्रमात्मादेवते पासवैज्यात्केडरमातिका कथनकरे हैं ॥ हे शीनक ॥ इसीमा मिर्गु है।। माकारणते अतिभगनती ताप्रजन्नक्ष प्रुक्प यानामकरिककथनकरे है।।जोर तीपरत्रद्धा यास्युटकारीरतिरहितहै।। याकारणते 約 अनिभगानी तागरत्रप्रक्र अज यातामकरिकक्यनकरे हें।।और तीपरब्रत्न सुक्ष्मश्रीरतेभीरहितहे।।याकारणते अतिभगवतो तापरब्रह्मक 🎖 | याकारणते श्रीतभगगतो तापरत्रझक्ते अक्षरात्परतःपरः यानामकरिकेकथनकरे है ॥ इतनेकरिके तापरमात्मादेषकांस्वरूप वर्णनक-पा॥ ी पाउपहिबप्रमात्मारेगते प्राण तथामन उत्पन्नहोते हे ।। और तिसीपरमात्मादेगते शोनादिकपंचहानइद्रिय तथानाकादिकपंचकमेइद्रिय | उत्पन्नहोगे हैं ।। शोर निसीपरमात्मादेगते आकाहा बाखु अप्रि जङ पृथ्वी यहपंचभूत उत्पन्नहोगे हें ।। इतमेंकरिके सुक्ष्मसनद्शतत्च ्री प्रगिरएणगर्भकीवरपत्ति कथनकरी ॥ अव स्युट्यियाट्कीवरपत्ति कथनकरे हैं ॥ हेज़ीनक ॥ तिसपरमात्मादेवका जोस्युट्यियाट् १९ हगस्पद्वै॥ तागिगट्रत्तरूप्तुं पेद्रोत्तापुरुप याप्रकार वर्णनकरे हैं ॥ यहस्वर्गेट्योक निस्सियाट्भगवात्तका ज़िरक्पद्वे ॥ और यहसूर्य

्री शोवपत्रप्तीमधुरुकेसमीपजावे ॥ १॥ इद्दां जोग्रुरु शास्त्रउक्तअनेकप्रकारकीयुक्तियोंकरिके शिष्यकेसं गयकीनिद्यत्तिकरणेनिपेसमर्थहोते।। १५ श्रीताग्रुरुकानाम शोवयहे ॥ और जिसग्रुरुकी ब्रह्मविपेनिष्ठाहोते ॥ ताग्रुरुकानाम ब्रह्मनिष्ठहे ॥ ऐसेशांत्रपत्रज्ञानिष्ठग्रुरके विषिषद्रारापक्रमा

्री प्रभयानो श्रद्धावानिक्षायमहै ॥ ताक्षित्यकेशति सोशीग्रुरु सर्वेदुःखोकेनाशकरणेहारी ब्रह्मविद्याकाउपदेशकरे ॥ जिसब्रह्मविद्याकरिके २ | शिवहानपैसत्यादिकसाधनसंपन्न अधिकारीग्रुरुप तालक्षरब्रह्मछे आपणाआत्मारूपकारिकेनिश्चयकरे ॥ अत्र प्रवेसकापकरिकेन | शि| परिव्याका विस्तारतिनिरूपणकरे हैं ॥ हेशोनक॥ सोविरक्तग्रुसुञ्जजन ताशोत्रियब्रह्मितिषग्रुरुकेसुखते जिसब्रह्मछे सत्यरूपकरिकेनाते है।।

शितिमा तात्रक्षतिभिन्न सर्वजगत्कु असत्यक्षकिरिकेजानेहै ॥ तासत्यत्रक्षतिंही यहसंपूर्णिन्य उत्पत्रहोंने है ॥ तथा तासत्यत्रक्षतिपेही यह शि शित्रिजात स्थितहोंने है ॥ तथा तासत्यत्रक्षविपेही यहसर्वजगत् उत्यक्ष्यासहोंने है ॥ अस ताजगत् कीउत्पत्तिविपेहघांतकहे हैं ॥ हेशो

्री(कि विरुद्धपर्मग्राङेधूम उत्पन्नहोंने हैं ॥ तैसे तावक्षरब्रहोंने समान्रूपगाङेचेतनपदार्थ तथापिरुद्धरूपगाङेजङ्पदार्थ उत्पन्नहोंने हैं ॥ १ |श्रीहेबी।तक ॥ जिसपरब्रहोंने यहजङ्चेतत्तरूपणगत् उत्पन्नहोंने हैं ।॥ सोपरब्रह्मकेसाहे ॥ स्वयंत्रकाशरूपकरिके यासर्वजन्ने विरुक्ष क्षिनिक ॥ जैसेमहान्प्रज्वछितआग्नेतै प्रकाशतारूपकरिके ताअग्निकेसमानरूपवाछेविस्फुछिंग उत्पन्नहोंभै हैं ॥ तथा ताअग्नितिमछिनतारूपक

|| अतिभगाती तापरत्रद्वाके अन यानामकरिकेकथनकरे हैं।।और तीपरत्रद्वा सुक्ष्मशरीरतेंभीरहितहैं।।याकारणतें अतिभगवती तापरत्रद्वाके ||⊌ ||अत्राण अमनाः यानामकरिकेकथनकरे हैं ।। और तीपरत्रद्वा मायारूपकारणशरीरतेंभीरहितहै ।। याकारणतें अतिभगवती तापरत्रद्वाके नितृत्व है। याकारणते अतिभगनती ताप्रकाहरू पुरुप यानामक्षिककथनकर है। और सीपरब्हा यास्युठ्यारीरतरहितहै। याकारणते % गुभ यानामकारिककथनकरे हे ॥ और आकाशादिकचगत्रूपकार्यकीअपेक्षाकरिके सामाया चिरकाळपर्येतरहे हे ॥ याकारणेते तामा। श्रीपाक्ष अशस्कहे हें ॥ और आप्रपेकार्यक्ष्पवगत्कीअपेक्षाकरिके साकारणकपमाया परभोहै॥ऐसे पररूपअक्षरमायतिभी सोपरबझपरहे॥। ी पाकारणते अतिभगवती तापरब्हाक्कं अक्षरात्परात्म्यः यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ इतजेंकरिके तापरमात्मदेवकास्वरूप वर्णनकप्षा। है। शव तापरमात्मदेवकेशदितीयरूपताकीसिद्धिक्रुणेवासते, तापरसात्मादेवतेयासुवंजगत्केउत्पत्तिका क्थनकरे हैं ॥ हेकोनिक ॥ इसीमा 👌 उत्पन्नहोग है।। और तिसीपरमात्मादेवते आकाश बाधु अप्रि जरू पृथ्वी यहप्चभूत उत्पन्नहोते हैं ॥ इतनेकिरिक मुक्ष्मसप्तदशतत्त्व 🏋 याउपहित्रपुरमात्मोदेव्ते प्राण तथाम्न उत्पन्नहोते है ॥ और तिसीपरमात्मादेवते शिशदिकपंचज्ञानहेद्रिय तथात्राकादिकपंचकमेहेद्रिय

्री ह्रपक्षिरणगर्भकोडरपीत कथनकरी ॥ अब स्थूङ्गिराट्कोडरपीत कथनकरें हें ॥ हेज़ीनक ॥ तिसपरमात्मादेवका जोस्थूङ्गिराट् 🖰 💛 हिराह्में हैं। स्थानकर हैं ॥ यहस्यं हिराह्में मार्गिराट्सगवायका जिरह्में ॥ और यहसूर्य 🏴 ्रीयमा गितागिराह्मगणायके दोनोनेत्रकपहें ॥ और यहप्रवीदिकदगोदिया किसविराह्मगवायके ओत्रकपहे ।। और यहफ्रगादिकचारि १ गिर गितागिराहमगगपका वाकदेद्रियकपहें ॥ और यहनाह्मवाधु निसविराह्मगवायका प्राणकपहे ।। और यहसंप्रणेजगत जिसविराह १९ भगगायका तदयकपहे ।। और यहसंप्रणेष्ट्यी गिसविराह्मगवायका पादकपहे ।। याप्रकारकेशरोरवाछा तथासकेयष्टिभ्रतोंका

्रीशासाकप गोपरंमसकास्तरपदे ॥ तास्वरूपक्षे वेदवेतापुरुप विराट् यानामकािकैकथनकरे हें ॥ अव याविराट्मगवान्तें छोकोंकेग् हैं विरारिपंचशिषपाँकीउत्पत्ति कथनकरे हैं ॥ देशीनक ॥ ताबिराट्स्वरूपतें यद्यसिद्धआश्च तथाअधिदेवरूपस्वगेछोकरूपआश्च

दिरूपप्रजाक्रिके छोकिकमैदिकसक्ष्यवहार्रोकीसिव्हिहोंने हैं ॥ हेगोनिक ॥ जिसप्सान्मादेवते सोधूबंउक्तिपराट् उत्पन्नहोंने है ॥ तिसी कतु उत्पत्रहोतेमयेहें ॥ तथा तिसीपरमात्मादेवते तिनयज्ञादिककमॅकिसिद्धकरणेद्दारे वसंतादिकऋतु उत्पत्रहोतेभयेहें ॥ तथा गोसुवणा दिरूपदक्षिणा उत्पन्नद्वेतीभई हैं ॥ तथा कर्मकर्ताषुरूपकेनानाप्रकारकेनियमरूपद्क्षा उत्पन्नद्वेतीभई हैं ॥ तथा संवत्सरादिरूपकाछ ्र उत्पन्नद्वीतास्याहै।।तथा स्वर्गादिकफङकेमात्रिकोकामनावाट्या अधिकातीयज्ञमानउत्पन्नद्वीताभयाँहै।।तथाङतानिकापकारसकप सोमद्रव्य वेदोंक्टं अपरवहा यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ और तिसीपरमात्मादेवतें दर्शपोणैमासादिकयज्ञ उत्पन्नहोतेभयेहें ॥ तथा ऱ्योतिघोमादिक उत्पन्नहोताभया ॥ कैसहिसोआमि आहर्मनीयगाईपत्यादिरूपकरिके तथास्वगादिफठरूपकरिके अग्निहोत्रादिकसर्वकर्माकेप्रग्रिति है कारणहे ॥ और तांश्रीमेकेशादित्यरूपसमियतेशादिछेके जाङा धूम तित्पूर्लिंग अंगार इत्यादिक्सर्वपदार्थ उत्पन्नहोतेभये ॥ तिन् हरशिमेंतरचंद्रनामासीम उत्पन्नहोताभया ॥ कैसाहैसोसीम ॥ सूर्यभगवान्ते उत्पन्नहुई तयाकछाहपकरिकेपरिणामक्र्यातहुइ केशिव्होत्रकीआहुतियाँ हैं तिनआहुतियोंकरिकै दृष्टिकंग्रापहुआहै ग्रारिजिसका ॥ याकारणंतिहाँ सीसोमरूपचंद्र अग्निहोत्रादिककर्माक्त्र करणेहरिकमीपुरुपोंक्ही प्राप्तहोते है ॥ ऐसेद्रवीभावक्ष्रापहुरुसोमंते पर्कन्यनामाद्वसराअग्नि उत्पन्नहोताभया ॥ तामेपरूपपर्नन्यते बृष्टिद्रारा प्रथीक्ष्यतीसरेश्रमिते बीहियवादिकप्रवेशिपधिङत्पन्नहोतेभये ॥ और पुरुपरूपचतुर्यअगिविपे अन्नरूपकरिकेगामदुष्ने तेनी परमात्मादेवते यासप्रयासोकीन्याई मिनाहपियन्नते यहऋगादिकवेद उत्पत्रहोतेभये हें ॥ याकारणतेही वेदवेतापुरुष तिनऋगादिक स्माहिकप्चन्नाप्नयोकेसमिषाहिकपदार्थं यात्रात्मपुराणकेपष्टेंजष्मायिविपे विस्तारतेंकथनकरिभायेंहें तेसर्वनानिटेणे ॥ और तास्वर्ग हेयवाहिकओप्षिहें ॥ तिनओप्षियों ते ताष्ठुरुपनिपे नीयरूपरेत उत्पन्नहोताभया ॥ और सोनीयरूपरेत योपितरूपपंचमअ मिषिपेप्राप्तहोड्कै गर्मेरूपकरिकैपादुर्भावहोवे हैं ॥ जिसगर्भेरूपक्ष्याप्तहुष्वीयेते प्रजादिरूपअनेकप्रकारकीप्रजा उत्पन्नहोचे हे ॥ जिसपुत्रा

रे विवास स्था ॥ अयु सामास्का अपराष्ट्रकर्रिक तापरमात्मादेवतिषे अद्वितीयञ्जद्धक्ष्पताकावणेनकरेही।हेशीनक।।जीपरमात्मादेव यासवैज 🔯 १ गर्ग अराग्नरतामसाँगीतिषरप्मात्मादेवते यहनगर्ग भिन्नवी है।किंगु यहमवैज्ञात तापरमात्मादेवरूपही है ॥ केसाहैयहजगत् तप 🐇 १ ग्ये वर्ग गानिस्वरूष ॥ १६८ उपात्माकेफङकानाम तष्टि ॥ और यागादिककमोकेफङकानाम कमे है ॥ और तिनदोनोकेप्रकाशक 🛱 🏄 |रिकार उराप्रहोनेभेषे हैं ॥ तथा आस्तिकतारूपथञ्जा उत्पन्नहोतीभई है ॥ तथा अवस्यभाषीकर्मकाफलरूपतत्य उत्पन्नहोताभगाहै ॥ | 🌣 िगग गगागमागणकासस्य बस्यबोताभयाहे ॥ तया अपस्यइंद्रियकासंयम्बन्यम् उत्पन्नहोताभयाहे ॥ तथा बेद्विहित्तकर्मेक्ष् गिंग उराग्रहेग्गभगाहै ॥ और निसीपरमास्यातें सप्त्राण तथासप्तर्भार्थेप तथासप्तसिष्य तथासप्रहोम तथासप्रछोक यहसंपूर्णे 🎚 रात्रसीरिपये दें ॥ तहां मस्तकषिपेस्थितचे दोधोब दोचा होषाण एकवाक यहसप्तहोद्देवहें तिनोकानाम प्राण्डे ॥ और तिनपाणों ते । १ जग्नपरंते गमप्रकारकीयोद्दे ॥तिनयुतियोकानाम अचिषे ॥ और तिनसप्तपाणोकेगेविषयेहें ॥ तिनविषयोकानाम समिथहे ॥ १ और निगीपयोक्ता निन्पाणोपिष्ट्यानतनरूपजेज्ञपासनाहें ॥ तिनज्ञपासनावाकानाम होमहे ॥ और तिनप्राणोकेरहणेकास्थानस्य 🗸 िंगो!३ करें ॥ सिनगोडकों कानामछोक्के ॥ यदसंघुण सप्तसमपदार्थ तापरमात्मदिवेतेहीं उत्पन्नहोतेभयेहें ॥ ओर तिसपरमात्मादेवतेही 🖔 | गदगगगगुत्र वरपत्रहोतेभगेंई ॥ नभा हिमाचटादिकपर्यंत वस्पत्रहोतेभेषेंहें ॥ तथा श्रीगंगादिकनदियांबस्पत्रहोतीभई हैं॥तथा युक्षादि क|| | रितनाकीयगरेदे ॥ गीमपंत्रगत् नाषरमात्मादेर्गेतर्हा उत्पत्रदे।ताभयादे॥इतोंत्रक्षिके तापरमात्मादेवतेंतगत्कीउत्पत्तिरूपअत्यारोपका| ं । स्थारिक रेनता उत्पन्न तेमयह ॥ तथा साष्यनामादैवता बत्पनहोतेभये हैं ॥ तथा मनुष्य पन्ना पन्ना बत्पनहोतेभये हैं ॥ तथा प्राण है रियागश्रार अस्महोतेमगई ॥ तथा मनुष्पादिकनंगमश्ररीर बत्पत्रहोतेमगैह ॥ इस्तेआदिछके भूतभविष्यत्वसंमानकछिषिपेत्यत ्रीगाम् अग्नम्।मग्नाम् ॥ इत्ते आदिन्के सन्ध्नम्भम्यायं तापरमात्मादेवतहाँ जन्मम्होतेभषेहें ॥हेम्नोनक तिसपरमात्मादेवतहीं। ागान गगान ज्यान बद्दान यद्दर्भमक्तारकेमाण बर्पम्बहोतेभयेहैं ॥ तथा ब्रोहियंगादिकअन्न बर्पन्नहोतेभये हैं ॥ तथा क्रच्छनाद्रायणा

र्षेष्त्यां हानाम पेद्दै ॥ सोपद तपकमीदिरूपसर्वजगत् अमृतब्हार्वरूपही हे ॥ तापरब्हातेभिन्न किंचित्मात्रभीदैनहीं॥

े तथा सनातनहैं ॥ तथा बुद्धिशादिकउपाधियोंतेपरहैं ॥ ऐसाअक्षरब्रहों वाअधिकारिपुरुपों ने आपणाआत्मारूपकृषिकेजानणेयोग्यहै ॥

﴿ पुनंभैसाएँसीलाहोर ॥ मायोकसंबंधतें स्थूटसूर्मक्षताक्षेत्राप्तहाभी वास्तवतीं तास्यूटसूर्ममावतेरहितहै ॥ तथा जोअक्षरब्रह्म

﴿ पिनेतुरुपोकारिके प्रापंनाकरणेयोग्यहै ॥ तथा जोअक्षरब्रह्म संवेद्ध्यारीजोवों के अत्येतप्रियहे ॥ और जोअक्षरब्रह्म आपणेस्वयंयो

﴿ विमाशिकप्रकारिके प्रकाशमानदे ॥ और जोअक्षरब्रह्म इंटेश्वयाशिकस्वत्दुट्ध्यहें॥ और जिस्तअक्षरब्रह्म अपणेस्वयंयो

﴿ विमाशिकप्रकाशिक्ष विमाशिक्ष विमनेयुट्याशाशिकस्वत्दुट्ध्य प्राप्तवंत्रात्कावानहोंने है।। तथा इसीअक्षरब्रह्म विमाशिकप्रकारहे विदेतापुरुप प्राप्तवंदिक्ष्यानहोंने है।। तथा इसीअक्षरब्रह्म विदेतापुरुप प्राप्तवंदिकक्षरक्षरहें ॥ तथा इसीअक्षरब्रह्म विदेतापुरुप प्राप्तवंदिकक्षरक्षर विमाशिकर्यः ।

प्राणीका तपाइदियोका अधिष्ठानरूपहे ॥ तथा जोअक्षरत्रहा आपणीसमीपतामात्रक्रिके तिनप्राणइंद्रियोकेसबेंड्यापारोकाकारणरूपहे ॥

ति से माठीकिपि कोइग्रामित्रा कार्या सामाजीकिप्त मार्ग कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्या कार्या कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार्य कार्य कार्य कार्या कार्य कार्या कार्य कार कार्य का

सर्दा शाविभूतहै ॥ तथा बुद्धिरूपगुद्दाविपेत्यतहोणेते जोअक्षस्ब्रह्म अत्यंतसमीपदै ॥ तथाजोअक्षरत्रह्म सर्वे ते उत्कृष्टहै ॥ तथा जो अक्षरवस याअपिकारीक्षरितविदेही प्राप्तदेवि है ॥ और जैसे स्थकेचकविपेत्यितअरोका नाभिकघिष्टानहीवे है ॥ तैसे जोअक्षरब्रह्म ्रणेद्रारे अपौरुपेयननर्गिकानाम बेद्है ॥ सोष्ट तपक्मादिह्पसबंजगत् अमृतब्रह्मचह्महों हैं ॥ तापरब्रह्मतिभन्न किचित्मात्रभीहैनहीं ॥ याकारणॅते सोपरमात्मादेव एकअद्वितीयस्वरूपहे ॥ हेशोनक ॥ इसप्रकार सर्वेत्रन्यापक तथासर्वकाआत्मारूप तथाउत्पत्तिनाशतॅ रित तथासवेभूतप्राणियोकेह्द्यकमङविपेनिवासकरणेहारा जीपरमात्मादेवहे ॥ तापरमात्मादेवक् जोअधिकारीपुरुप आपणाआ र्गप्रकाज्ञाताहृत्यक्रिके त्मारूपर्काएकेनानेहै ॥ सोआधिकारोपुरुष में अज्ञानीहु याप्रकारकीअविद्याघंथितैरहितहोवै है ॥ याते याअधिकारोपुरुषा ने तापरमा त्मादेगक् अवश्यकरिकैजानणा ॥ अव पूर्वउक्तउपदेशकरिकै जिसअविकारीपुरुषक् ताअक्षरब्रह्मकाबोधनहींहोंने ॥ तिसअधिकारी ्र तथा सनातनहै ॥ तथा बुद्धिआदिकडपाषियोतिपरहै ॥ ऐसाअक्षरब्रह्मही याअधिकारीप्रुरुपों ने आपणाआत्मारूपकरिकेजानणेयोग्यहै ॥ प्रनःकेसाहेसोअक्षस्त्रहा ॥ मायोकसंवर्षते स्थूटसुष्ट्मरूपताक्ष्रप्राप्तदुआभी वास्तवर्ते तास्थूटसुरूमभावतेरहितहे ॥ तथा जोअक्षरब्रह्म ुप्रपंकसाहसाअत्रारवित्त ॥ मायाकसचयतं स्यूट्यह्मह्मक्ष्पताक्ष्यासहुआभी वास्तवते तास्युट्यहम्मावतेरहितहै ॥ तथा जोअक्षरब्रह्म | विवेकीपुरुप्कितिकै प्रायंनाकरणेयोग्यहै ॥ तथा जोअक्षरब्रह्म सर्वेदेह्पारीजीवोंकै अत्यंतप्रियहै ॥ और जोअक्षरब्रह्म आपणेस्वयंज्यो | तिप्रवाशकरिके प्रकाशमानहै ॥ और जोज्यसब्रह्म दुर्वेस्पप्दायों हैं भी अत्यंतदुर्वेस्यहै।। और जिसुअक्षरब्रह्मविषे ईद्राह्मिकेटोकपाटों ्री गितित पृद्धमुंचेकोस्पतई ॥ देशीनकाष्ट्रिको तुमनेपुछाया।क्रिसकस्तुकेज्ञानते यासर्केनगत्काज्ञानदी है।।सोवस्तु यहअक्षरमझही है।। १) पाशराप्रप्रतिरज्ञानति सर्वगत्काजामहोते हैं। इसीअक्षरज्ञक नेद्वेताधुक्प पाणदेदियरूपकरिकेष्यमकदेहे ॥ तथा इसीअक्षरज्ञा ४ रुपेष्टगण्डारेक गया बोलक्षरण्डाके जनकरें हैं । गणेंका तथाइद्रियोंका अपिष्ठानरूपहै ॥ तथा जोअक्षरब्हा आपणीसनीपतामात्रकरिकै तिनप्राणइंद्रियोंकेसवेंब्यापारोंकाकारणरूपहै ॥ पुरुपकेपाति दूसरीरोतिस साथनाराहित ताअक्षरब्रह्मकेबोधकावर्णनकरे हैं ॥ हेशीनक ॥ जोअक्षरब्रह्म

्री नुक्ते ॥ तथा आत्मोकिककरिकेनुक्ते ॥ तथा कामकोपादिकशृश्यों सर्वेदा भयकोप्राप्तिकरणेहाराहै ॥ ऐसेअधिकारापुरुपने पूर्व उक्तशक्षक्रक टस्पहपकरिके वेषमकरणा ॥ हेग्रीनक ॥ महाशक्षकपनेद्रिहेंडर्राविपोजसके ऐसाजोओंकारह्पपणवर्मजहे ॥ सीप्र १९ णगमंत्रतो पत्रुपकृत्व ॥ और प्यानकतापुरुपका जोशीधितक्रटस्थात्माहै ॥ सीआत्मा नाणहृत्ये ॥ और मेझहृष्ट्यं पापकार १९ तोमहाषास्पकेशपंकाचितनहै ॥ सीचितन ताप्रणवृत्वम् आकर्षण्ह्ये ॥ और शुद्धत्रस्रहरूपहे ॥ जिसशुद्धत्रहास् ्री रुपिषेपापद्वमा पद्दह्रटरपमारमारूपमाण ताळक्ष्यस्वहपदीहोंगेहैं ॥ हिर्मोनक ॥ जिसमस्यक्षिविषे भूमिछोक अंतरिसछोक स्वगैछीक | १ प्रतिनींछोक्स्यितहैं॥तथा निसमसम्बर्माषे यहमाका ग्रादिकप्चभूतस्यितहैं॥तथा जिसमसम्बर्माषेषे मन प्राण इंद्रिय आदिकभौतिक | ी तरे गात्काश्रीग्रानरूपशक्षसत्रहाही याअधिकारीपुरुपाँङ्जानणैयाग्यहै ॥ तिसअधिष्ठानत्रहातीमेत्र अनात्मपदार्थं याअधिकारीपुरुपा | १ हेत्रानपैपायनहीं है ॥ हेशीनक ॥ जैसे याअधिकारीपुरुपक् ताअक्षरब्रहातीमित्रअनात्मपदार्थं परित्यागकरणैयोग्यहें ॥ तेसे ताअक्षरव 🖔 पदार्थ स्पितद् ॥ तथा निसअसरम्ब्रविषे यहत्त्रगादिकवेद स्थित्हें ॥ जिनवेद्कि विद्वान्पुरुष् जुन्दमस यानामक्रिकेकथनकरेहें ॥ऐसा 🗓 निसे याटोकतिषे कोहंद्युरवीरपुरुष आष्णेषज्ञपतं नाणक्रैचलाइक किसान्नक्ष्यवस्तुक्ष वेषनकरह ॥ तस जाआधकारापुरुष ध्यकारक

ी नीहे कराभित्रोमहींच्यारणकरणा ॥ तथा तिनअनात्मवस्तुकेप्रतिपादकवचनोका अवणमीनहींकरणा ॥ कहिते एकवेद्तिवचनोंके | १ ४ छोडिके रूसरिजननेकोपनने ॥ तेसर्वचन अनात्मरूपहेतकेहीप्रतिपादकहें ॥ याते तेवचन याअधिकारीप्रुरुपक्र मोक्षरूपअमृतकीपा | १ | सिक्तेनरी ॥ किंतु तिनअनात्मवस्तुकेप्रतिपादकवचनों मि कहिवचनतो याप्ररुपक् धर्मकीप्रप्तिकरहें ॥ और कोहेबचनतो धनादिरूप ्रीताक तालु केठ इत्यादिकस्यानीक्षे परिश्रमकोद्दीप्राप्तिकरणेहारे हैं ॥ तिसपरिश्रमतीभिन्न दूसराकोईफङ तिनवचनोंकहिनहीं ॥ याते | | निस्शिपिकपक्ते मीसकेप्राप्तिकीइच्छाद्दी ॥ तिसअधिकारीपुरुप्ने एकवेदांतवचनोतिषिना दूसरेअनात्मवस्तुकेप्रतिपादकवन 🖔 प्रतिभिन्न अनात्मपदायोक्ष्मितपादनकरणेहारवचनभी परित्यागकरणेयोग्यह ॥ कहिते तेअनात्मपदायोक्ष्मितिदानकरणेहारवचन केवछ

। और कोई माम यहतीन त धर्म अधे अयंग्ह विकेषानथआत्मानमन्य<u>ा</u>त

ल पत्रमाणते ह

1

निक्य

Ð

गार्गकरणेद्ररियनम्भी यानीगोक् द्वःखकेद्दाकारणेह् ॥ ऐसेद्वःखकेदेणेहारेज्चनोक्कं कोनद्वाक्चमानपुरुप उचारणकरेगा ॥ किंतु नहीं ग्यारणकरेगा ॥ देशीनक ॥ जेसेअर्थकामक्कं प्रतिपादनकरणेद्दरियचन यानीयोक्केद्वःखकेदीकारणेही। तैसे घमेकेप्रतिपादकवचनभी या पुरुगोके दुःस्टेदीकारणेहें ॥ कादेते अपिदोबादिककर्मों तें उत्पन्नस्याजीसमे हे ॥ तार्थकेहिके यानीबोक्कं जिनस्वगोदिकमुखोकीप्राप्ति ४ ॥ शपकार तीनकाटोंगिपे तेशयंकाम याजीबोंके दुःखकी प्राप्तिकोंहैं ॥याते तिन्अर्थकामों क्षेत्रतिपादनकरणेहारेवचनभी याजीबोंकेदुः मिनगरिकरिनदी।औरपरटोकनिये नरककीमानिद्यारा दुःसकीमानिकरेनहीं।और शाहकरिकेनिपिद्धअर्थकामती याजीबोंकें इसछोकविपेती निद्यारिक्रिकों दुःष्कीमानिक्रे हे ॥ और परछोक्षीये नरकादिक्षिक्रिके दुःस्कीमानिकरे है ॥ यति तिनकाछिषिक्छअर्थकामक्रमति मानिकाञीनो स्शाकरवेकोनिवाद्वारा यानीवोंकू दुःसकीप्राप्तिकरहें।और आपणेनाज्ञकाङ्विपे वियोगद्वारा यानीवोंकू दुःसकीप्राप्तिकरे एकादीकारणदें ॥ और दूसरेने झाम्बेतेविरुद्धअयेकामहें ॥ तेअयेकामभीषूर्वकीन्याई आपणे अपातिकाछिषिपे तथा आपणेप्रातिकाछिषिषे द्धावका रित्तुत गातीनीह दुःतकी होत्राप्तिकरहें ॥ यति ता अनित्यफलनाले पम्हेशितपादनकरणे हरिवचनभी वाजीनीहें दुः एकी होग्रापि करें हैं ॥ याते यह अधित्यम्या ॥ धमं की प्राप्तिकरणेहारे तथा अर्थ की प्राप्तिकरणेहारे तथा कामकी प्राप्तिकरणेहारे जितनें की बचने हैं ॥ मान्त्रे मुक्ट्त्रे त्रांग्कामहै ॥ ते अयंकामतो आपणी अप्रापिकाङाग्प इच्छाकाउत्पातद्वारा याजावाकू दुःषकाप्राप्तिकरहास्थार आपणा े नेगांग्यन ग्रांडक्तीनिसे यात्रीयोहं दुःसकीहीप्राप्तिकरणेहारे हें ॥ यातें सुमुक्षुजनोंने तिनअनात्मवचनोंकाञ्चारण कदाचित्रभीनहीं नगाशायमेनाज्ञकाङ्गिये यानीगोंक् दुःसक्हिमाप्तिक्रेहों।हेगोनक॥इसप्रकार् साह्मिष्हित अर्थकामिषेप तथाह्माह्मिपिद्धअर्थकामिषि ु होंगे हैं ॥ तेस्त्रगारिकमुल अनिरगई नयासातिश्यतादोपवाळें ॥ यातें आपणेवियोगकाळविपे तथाआपणेवर्नामानकाळविपे तेस्वग युःगकीकारणताकेसमानदुष्भी ॥ तिनदोनोंबिपेइतनोषिश्पताभीहै ॥ शाहाविहित अर्थकामतौ इसछोक्षिपे निदाद्वारा

्करणा ॥ किंतु जिनमेदौतपननोक्कित्रे याअपिकारीपुरुषक्कं मोक्षरूपअम्

हितानकारिकेत । अर्थवह ॥ यहअभिकारीपुरुष प्रातःकाल्तेल्के सुप्रुपिष्यंत तथाविद्याप्रापिकाल्तेल्के मरणपयेत वेदांविद्याह्यके १ कामादीनांमनार्गि ॥ अर्थवह ॥ यहअभिकारीपुरुष प्रातःकाल्तेल्के सुप्रुपिष्यंत तथाविद्याप्रापिकाल्तेल्के मरणपयेत वेदांविद्याह्यके १ वित्यतकार्थिक वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्थिक विद्याह्यके १ वित्यतक ॥ वेद प्रात्य प्रत्याप्त प्रत्यादिकारिके विद्याप्त वालकार्थिक वालकार्य वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्य वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्य वालकार्थिक वालकार्थिक वालकार्य वालकार वालकार वालकार वाल

हिष्णात्मा संग्राणियोंकेहदयाकाशिविपीवराजमानहै ॥ याकारणेते अतिभगवती ताआत्मादेवकूँ दहराकाश यानामकरिकैकथनकरेहै ॥ १ भौर जैसे स्थनककेनाभिविपे अरा स्थितहोवे हैं ॥ तैसे ताहदयकमछिषे हितानामा शतसहसनाद्रियां स्थितहें ॥ ऐसेहद्यकमछके १ १ अंतर सीआनंदर्वहप्रात्मा सर्वदा विचरे हैं ॥ कैसहिसोआत्मादेव ॥ वास्तवते जन्मतेरहितदुआभी श्रीरादिकउपाधियोंकेजन्मते जन्म भे १ वालकीन्याई प्रतीतहोवे हैं ॥ जैसे घटरूपउपाधिकेजन्मते आकाश जायमानदुआप्रतीतहोवेहें ॥ हेशोनक ॥ याप्रकार आत्माकेउप १ देशकरिकेभी जोअधिकारीपुरप किसीपापकमें एपतिवंपकेवराते में ब्रह्महत्तदे याप्रकार ता आत्माकेजानणेविसमधेनहोहोवेहे ॥ १

्री मीशिकारीपुरुप ताआनंदरमहप्यात्माक्ष प्रणवमंत्रकरिकैन्तितनकरी|हिक्षीनक||इसप्रकार जो अधिकारीपुरुप ताआनंदरनहप्यात्माक्षं हैं। |ऽ प्रणवमंत्रकरिक चितनकरेदे ॥ सीआधिकारीपुरुप वाजाव्यान्हपर्यदोपककेनज्ञे प्रतिपंपकरापृष्टपर्यक्षात्रहेर्य ।। हेक्षीनक ॥ असे ताआनाक ।। वेह्या ताआनाक ।।

तीपरमात्मादेव यात्रहापुरिष्पित्वित्वन्योमविपेत्यितहै।हिशीनकाजिसे उत्पन्नदुआयट आकाश्करिकेपूर्णहेथि है। तिसे उत्पनहुआ यह शुरीर त्रह्मकरिकेपूर्णहोषे है।।याकारणते श्रुतिभगवती याग्ररीरक् बहापुर यानामकरिकेकथनकरे है।।ताब्रह्मपुरविपेरियत जीदिन्यन्योमहे होने याप्रकारकाआह्यीबोद्दैक वारंवार आत्माकाडपदेशकरे हैं ॥ यांतें याअधिकारीपुरुषोंनें आत्मज्ञानकीपातिवासते त्रसवेतागुरुकीप संज्ञा अवङ्यक्रिकेसंषाद्नकरणी ॥ अव ताप्रसात्मादेवकेरवरूपकावणेनकरें हैं ॥ हेंग्रोनक ॥ जोपरमात्मादेव यासवेजगत्कू सामान्य ह्पक्रिक तथाविद्योपहरपक्रिक जाने हैं ॥ और जिसपरमात्मादेवको यहजगत्कीउत्पत्तिस्थितिङ्यह्पविभूति सर्वे छोक्षिपप्रितिद्धे ङगिपेत्रहाचर्षादिकसापनसंपत्र अपिकारीजन याआत्मादेवके वास्तवस्वरूपक्षं जाने हैं ॥ तिसकाङविषे तेअधिकारीजन याआत्मादेवक् ्र मानक्रितिहोंने हैं।। याकारण्यति महात्माद्यास्त्र आपणीत्रात्माक्ष्मिति हेशित्मो तुमरिङ् आत्मज्ञानकीप्रातिनि सर्विष्मोक्तिनित्रिति गेन्होसोपरमात्मादेवस्थितहै ॥ तहांश्रीत ॥ सभूमाक्जत्रप्रतिष्ठितःस्वेमाहीम ॥ अर्थपद ॥ सीभूमाआत्मा किसविपेस्थितहे यात्रकारकी निहासिकेहुएसीधूमाआरमा आपणेत्वकपभूतमहिमाविपेत्थितहै यहउत्तर शुतिने कथनकऱ्याहै ॥अब अज्ञातआरमाका तथा ज्ञातआरमा हास्यभावयंनकरे हैं ॥ हेग्रोनक ॥ जिसकाछिषिप यहआनंदरम्बरूपआरमा अज्ञातरहे हैं ॥तिसकाछिषिप यहआरमादेव मनकेतादारम्पअ यातते मनोमयसैबाक्ष्माप्तदुभा प्राणोंकू तथादेइकू तथाइंद्रियोंकू आषणेआषणेब्यापारोषिषेप्रकृत्तकरे है।।तथा जबपयैत ब्रह्मात्मक्षी ग्राप्तिनहीं हो ॥ तगप्येत सीमनीमयआत्मा सबैजगत्केयीजभूतमूळाज्ञान विषे तादात्म्यअध्यासकरिकेरियतहोषे हे ॥ और जिसका ्राता द्यान झेप इत्यादिकशिपुटीरूपद्वेताँरहित देखे हैं ॥ अयः ताआत्मज्ञानकेफङकावणनकरे हैं ॥ देशीनक ॥ जोअधिकारीपुरुप तापरसक्ष आपणाआत्मारूपकारिकेणाने हैं ॥ तिसअधिकारीपुरुपक्र याप्रकारकेफङकीप्राप्ति अतिन कथनकरी है ॥ तद्यंश्वति ॥ परमानंदरनरूपकारिनेद्षे हैं ॥ तथा जन्ममरणतेंआदिछेकेजितनेकीसंसारसंबंधीषमें है ॥ तिनसबंधमातिरहित देखेंहें ॥ गिदिव्यव्योम स्वयंत्रकाज्ञाशारमारूपहो है ॥ तिसीदिब्यव्योमक्ष्रं अतिषिषे दहराकाज्ञा यानामकरिकेकथनकऱ्याहै ॥ विकारीपुरुषक्

रूपकहे हैं॥जिसआत्मसाक्षात्कारकेहुए यहसर्वदुःखकेकरणेहारीअविद्या निष्ठत्तहोइजावे है।हिग्रौनका।जिसआत्माकेसाक्षात्कारते यहकार्य र सहितअविद्यानिद्वतहोवेहे।सिआत्मादेव कैसाहै।।अन्नमय प्राणमय मनोमय विद्यानमय आनंदमय यापैनकोग्नोविपे जोअत्यकाआनंदमय कोशेहे ॥ ताआनंदमयकोशविपे पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रह्मरूपकरिकेस्थितहे ॥ और सोआत्मादेव आव्रणकरणेहारी मायारूपरजतेरहितहे ॥ ्रे पिकारणते आतमगणा ॥ प्राकारणते अतिभगवती तापरमात्मादेवकू निष्कृक यानामकारककणणकर ॥ प्राक्तरणते द्वादिकच्योतियोकाभी प्रकाशकरणेहाराहै ॥ याकारणते अतिभगवती तापरमात्मादेवकू ज्यातिभगवती तापरमात्मादेवकू ग्रुभ याना १३ यनको है ॥ और तोपरमात्मादेव अद्वितीयताहृपकार्कोके परमआनंदर्वहृष्ठे ॥ याकारणते अतिभगवती तापरमात्मादेवक् ग्रुभ याना प्रारक्षणकर्मा स्वेनकर है ॥ अप ताआत्मादेवित्ते स्वयकाद्यताकावर्णनकरे हैं ॥ वैज्ञोनक ॥ ज्ञास्त्रीविद्याद्रप्रकर तृष्ट्यात्मादेविते याष्ट्र डिकै॥ जितमेंकोसंचित्क्रियमाणक्षप पुण्यपापकमें हैं॥ जिनपुण्यपापकमाँकिष्कि यहजीव अनेकश्रीरोंक्रेपातहोंने हैं ॥ तिनसंचित्कि यमाणकर्षोंकानाम कमें है ॥ तेसर्वकर्म तथातेसर्वेह्द्यग्रीथ तथातेसर्वसंग्य सर्वात्मारूषम् ममारकारहुष् निर्वत्होइजावे हैं ॥ १ ॥ ॥ ॥ मात्माकाअध्यासहै॥ जोअध्यास याजीवोक्तूं सबैदुःखोंकीप्राप्तिकरे हैं॥ ताअध्यासकानाम् दृदयंत्रथि है ॥ और त्वंपदार्थजीविषे संसा गिणा तथाअरुपद्यता देखिके और तत्पदार्थब्रह्मिषे असंसारीपणा तथासर्वद्धता देखिकै यहजीव ब्रह्मर्था अथवाबर्सेतेभिन्नदे इत्या दिक्रेजे आत्माविष्यक्रअसंभावनाई ॥ तिनोकानाम संशयहे ॥ और जिन्षुण्यपापकर्मी ने यहश्रीरदियाहे ॥ तिनप्रारब्धकर्मीकेड्ये हेशीननाजिसभारमसाक्षारकारकरिके संग्यकमीदिक्रिकीनिश्तिहोपेही।तिसीआरमसाक्षारकारक्षे विद्वान्पुरुप शवणादिकसाथनोकाफळ पाकारणतें अतिभगयती ताआत्मादेवकू विरज यानामकरिकैकथनकरें है ॥ और सीपरमात्मादेव तामायाकेकार्येरूपकठावों तेरहितहै ॥ 🎖 भिद्यतेहदयग्रीष भिद्यब्तेसवसंग्रयाः ॥ शीयतेचास्युक्रमीणि तस्मिन्द्ऐपरावरे ॥ अर्थयह ॥ कामकोपादिकोकाकारणहृप जोआत्मअ

🏅 स्यतम मम्बुद्धि भादिकतेमसपदार्थ हैं ॥ तिनतेमसपदार्थीकरिकतिहक तहुआ जीतत्व रफुरणहोवैनहीं ॥ किंतु जीतत्व तिनतेमसपदा ी है।। तिसआत्मततक् विदानपुरुष स्वप्नकाशकहेंहें ॥ शंका ॥ हेमगबन् ॥ जैसे याङोकविषे ॥ तातंगच्छंतमनुगच्छतिपुत्रः ॥ अर्थे है।। याश्यायि ताश्वतिका तात्पयनहीं है।। किंतु ताश्चतिका यहतात्पये है।। जैसे तपाहुआछोइ अमिकरिनेप्रकाशितहुआही प्रका गाँकीसहायततिनिमा स्वतःदीस्फ्ररणहाँबद्दे ॥ तथा जिसतत्वकेप्रकाशक्षेत्रजुसरणकरिकेही यहजङ्चेतनरूपसर्वजगत् प्रकाशमानहो थान ॥ देशानक ॥ जेसे पिताकीगमनहष्कियाते पुत्रकीगमनहृष्किया भिष्ठहोंवेहे ॥ तेसे आत्माकेप्रकाशते याजगत्काप्रकाशिभवहोंवे पर्ने ॥ तथा सीपखन्नही भूतभविष्यत्य तीमान यातीनकाल्डप्रें ॥तथा सीपश्रह्मही स्थूल्यूरुमकारणात्मकसर्वेजगत्र्रूपहे ॥ तापरत्रझ सिम्य किंगित्ताजभीतस्तुनहीं है ॥ अय जीवब्रह्मकाअभेदरूपमहाबाक्यार्थकेनिरूपणकरणवासते प्रथम तत्त्रसंपदार्थोकाज्ञोषन निरू ग्रमानहारि ॥ ताअप्रितित्वा स्वतः मकाश्मानहोषेनहा ॥ तेते तापरमात्मादेवकेपकाश्कारिके भाषमानहुआयहजाय प्रकाशमानहो ग्गोगियोका तथायुद्धिशादिकशंतर्योतियोका प्रकाशकहे ॥ अच तार्मप्रकाश्भारमाकी सर्वारमरूपतावणैनकरेहें ॥ हेशौनक॥सोस्वप्र पणकेर । देशीनक।। यह आपिकार प्रका नमी तिनश्रतिवचनोंते तामहावास्याय है प ब्रह्मात्माकून हीं जानिसके।। तभी ताअधिकारीक्रि ं है ॥ ताशात्मादेरकेप्रकाशतिविना स्वतः सोजयत् ॥ प्रकाशमानहोषेनहाँ इसप्रकार आपणेप्रकाझकरिकै सर्वजगत्क्षेप्रकाशमानकरणे क्ताग्ररगोतिष्रप्र गूर्वे पिश्रम दक्षिण उत्तर अपःऊष्ये इत्यादिकसर्वेदिक्ञाबोंबिषेब्याप्तहे ॥ तथा सोबझहा पूर्वोदिकदिक्गासहित सर्वेविश्वरू दाग तोशानेदरगरूपआत्मादे∥ताआत्मादेवक्के विद्यायपुरुष स्वप्रकाझ यानामकरिकेकथनकरेहें∥यइहीस्वप्रकाझआत्मा सूर्योदिकबाह यह ॥ गपनकरतेबुष्पिताक्ष्रं अनुसरणकरिकेषश्चात् पुत्र गमनकरेहे ॥ याद्यात्म्यते पिताकीगमनरूपिकेयाते पुत्रकीगमनरूपिकया ि मनीतहोगेहे ॥ तेसे ॥ समेगभातमनुभातिसर्वे ॥ याश्रीतिवचनतेभी ताआत्माकेप्रकाशते याजगत्काप्रकाश भिन्नहींसिद्धहोषेगा ॥ न्यनकरे॥शरीरहृपभ्यत्यकेष्रसमिषं जीवद्धरह्तप्दोप् ं रगरेप्रति सोब्रबनेसागुरु यात्रकार तत्त्रंपदार्थकाव

समैदा एकंड्रेरहेंहें ॥ तथा सत्नित्आनंदरूपताकृरिक समानस्नभाववाछे हैं ॥ तथा याक्षरीररूपबृक्षकेसाथ तादारम्यभावक्रुपातहुएहें ॥ \iint वेहैं ॥ और सो ईक्रारकपपक्षी ताकटौनमोक्तन्वम नहीं है ॥तैसे तात्वेषदार्थनोविषेपेभी वाक्पापहोमेनहीं ॥ हेशोनक ॥ जैसे ता तत्प दा पैरुपपरमात्मादेगिषे कटौत्वभोक्त्विषमें नहीं है ॥ तैसे तात्वेपदार्थनीविषिपेभी वास्तवेते कटौत्वभोक्तत्विषमे नहीं है ॥ किंतु अंतःकर तिनदोनोपक्षियोंविषे एकपक्षीतौ याज्ञरीररूपवृक्षकेगुण्यपापकर्भरूपुष्पों तें जन्मबहुष् मुखदुःखरूपफळक्रभोगताहुआ जीवसंज्ञाक्र्याप प्रकामहोकरेंहै ॥ याकारणते सोअभोकापक्षी ईथरसंद्राक्रमामहोवेहै ॥ सोसवैज्ञयापकअद्वितीयईथर तत्पदकाअर्थरूपहै ॥ हेशीनक ॥ जिसश्रीरिक पृष्टा विषेते हैं अरक पप्ती निवासकरे हैं ॥ तिसीश्रीरक पृष्ट विषेत्र पहजीवक प्रतीय कि विवासकरे हैं ॥ परंतु यह जीवक प होंने हैं ॥ सोभोत्ताजीव त्वंशब्दकाअर्थरूपहै ॥ और दूसरापक्षीतों तासुखदुःखरूपकर्मकेफङ्कंनहींभोगताहुआ केवछ ताकमेकेफङ्क पक्षी आपणेक्षं पुण्यपापकमोकाकर्तामानिक तथातिनपुण्यपापकमा के फल्काभोक्तामानिकै दीनताक्ष्प्राप्तद्वआ सर्वेदा शोकक्ष्पापहो।

हैसीतरपदार्थरूपपमात्मादेव ।विस्तवते यात्वंपदार्थजीवतेंजभित्रहुआभी उपाधिकसंवंधते भिन्नहोडकैप्रतीतहोंवेहे ।। तथा आनंदकास रूप है थर ई आषणाआत्मारूपकरिके देखेंहै ॥ तिसका छिषिप यहजीवात्मा ता परमात्मादेषके अद्गितियतारूपमहिमाकुं प्राप्तहों है ॥ कैसा ्री वात्मा सर्वद्वःह्योतैरहितहीवै है ॥ है शौनक ॥ यहत्तंपदार्थेरूपजीवात्मा जिसकाङिविपे तातरपदार्थेरूपस्वयंद्योतिपरमात्मादेवकू आपणा १) आस्मारूपकरिकदेशेहे ॥ तिसकाङिविपे यहजीवात्मा नामकुर्यौरहितहुङ्गा तथाविद्वानुभावकूपातहुःभा तापरमात्मादेवकेशदितीयभावकू । प्राप्तरोतेहैं ॥ देशोत्मकाप्रस्परमात्मादेय प्राण्डपहितदिरण्याभैद्वाय सर्वद्योष्ट्रप्रतीवित्यापकहे ॥तथा जीव ईस्पर जनत् इत्यादिकसेद्वि । अपनाष्ट्रास्तरेक करित्यपर्कास्तरेक्याई स्तित्यदेव ॥ धेरोत्यदेवस्तरेक स्टब्स्केल्यप्रकारिक्ट्योत् मुद्रदे ॥ याकारणंतेही सीपरमात्मादेन याजीनोंके परमप्रेमकानिषयहें ॥ ऐसेपरमात्मादेवके आद्वेतीयतारूपमाहिमाक्रेपापहोड़के यहजी

णादिक्उपापियोकेसंघेषतेंदी याजीवविषे सोक्तहैत्वभोक्त्वधमै प्रतीतहोंवे है।।यांते जिसकाङिविषे यहत्वेषद्।थेरूपजीवात्मा ता तत्पद्।थे

्र नभी गढ़ अभिनारी प्रकास आमिता के आमहा के आमहा के ।। है शोनक।।तामिद्रान्युक्षानि जी शोनवादी पणाह ।। ताओतिवादी पणे अमित्र ।। जेते महिक नानामकारकी हो। तेते यह विद्यान्युक्प ताओद्रतीयआत्मानिपे सर्वेदा की डाक १, रहा। और गेते पुत्रामुक्प आपणेयुनानद्री किये ।। तेते यह विद्यान्युक्प ताओद्रतीयआत्मानिपेही रतिकरे हे ।। और जैसे | ० रहा। और गेते प्रामुक्प आपणेयुनानद्री किये ।। तेते यह विद्यान्युक्प ताओद्रतीयआत्मानिपेही रतिकरे हे ।। और जैसे ं गद्यक्तांपुरुप नानप्रकारकोकियाकरें है ॥ तेसे यापिद्रान्पुरुपको नानाप्रकारकोकियाभी ताअद्वितीयआत्माषिपेहीहोंवे हैं ॥ इसप्रकार||० ै, द्याय गयंत्रतेतापुरुगींपेपेश्वरे ॥ अव जिसत्रक्षविवाक्रिके सीआतिवादोषणा प्राप्तहोवे हे ॥ तात्रक्षविवाकेसाथनोकानिक्ष्पणकरेहें ॥ हे |ह ♦ जीनक ॥ सत्य तप प्रप्रतये यातीनसाथनोसिहत जोष्रवेडक्ततत्त्वंपदार्थकाशोषनेहे ॥ तातत्त्वंपदार्थकेशोषनक्ष्पज्ञानकरिकेही याओ |४ १ पकार्पप्रगाक्ति गोमदातास्यकाअर्थक्ष्यात्मादेव प्राप्तहोवे हे ॥ जिसआत्मादेवक्कं कामकोषादिकदोर्पो ते रहितसंन्यासी सर्वदा आ|४ , कार्गारयागद्रपत्रीमस्यदै । सीसस्य ताब्रह्मज्ञानकाकारणहोणे ते सर्वेसायनों तेंडस्कृष्ट । याते सोसस्य इसभूमिङोककेमुखकाभीकारण 🕌 है ॥ भारता स्वारोक्ष्यं स्वार्थिक । ज्ञास्त्र । ज्ञास्त्र सां अधिकारिक । याक्षित्र केहिआक्षयेनहीं है ॥ अच ताआत्माकेद्र | । । । । । ज्ञास्त्र सां प्राप्तिक स्वार्थिक । । ज्ञास्त्र सां प्राप्तिक स्वार्थिक स्वार्थिक । । ज्ञास्त्यत्र सां प्राप्तिक स्वार्थिक स्वार्थिक । गरयत्र शास्त्रमादक्ष्मकापुरक्षमाकाचा भागारकाच्या । याते सोपरत्रत्न सूक्ष्मपदार्थी तेभी अस्यंतसूक्ष्महे ॥ और सोपरत्रत्न स्वप्रकाशतारूप∥ुर् |थू ें नाप नगरें ॥ और उपस्परंत्रियकेर्रियमकानाम ब्रह्मचर्य है ॥ अब तासत्यकीउत्कृष्टता वर्णनकरें हैं ॥ हेज्ञीनक ॥ सीमिथ्यावचन पंगीतगरिपेदेसे ॥ तात्पपंगद् ॥ जेसे सत्यादिकतापनोंसहित तत्त्वंपदार्थकाशोषन ताआत्मज्ञानिषिकारणहे ॥ तेसे सोसंन्या गरपत्र शानाशादिकमहाच्पदार्थाकाभौ आपारद्ज्यहै ॥ यातं सोसत्यत्रज्ञ महाच्पदार्थों तेभी अत्यंतमहाच्हे ॥ और सोपरब्रज्ञ पर 🏅 नीनद्रानपुरम मनेदा आत्माकाद्रीचितनकरेंहे ॥ तिषविद्यान्पुरुषकुं वेदवेतापुरुष अतिवादीयानामकरिकेकथनकरेंहें ॥ सोअतिवादीवि गभी गाशास्यात्रापिकारण्डे ॥ इहा मिथ्यावचनकेपरित्यागकरणेकानाम सत्यहे ॥ और मनसिंहितश्रीत्रादिकइद्रियोकीएकामताका

• ं/ का्टिक सन्ट कर्तिविद्यस्पर्वे ॥ याकारणते सोपरब्झ दिन्यरूपेंहै ॥ और सोपरब्झ मनकरिकैभींचितनकऱ्याजावेनहीं ॥ याकारणते सोप ॥ ं/ साम्र अपित्यरूपे ॥ भीर सोपरब्झ बिद्धिसपुरुपेंछे अस्पंतद्वविद्ययोगीं सोपरब्झ दूरपदार्थी तैभी अत्पंतदूरहै ॥ और सोपरब्झ १ सप्तापकाशतपुरिष्ठे अस्पंतप्तव्यक्रभेहे ॥ याते सोपरब्झ अत्यंतसमीपपदार्थीं तैभी अत्यंतसमीपेहै ॥ और तिसपरब्झिमे मनस ढ़॑तनेग़ऻढ़ॆक़ढ़ऻय़ॆय़ य़क़ऻग़क़रिसकतेनर्ही Ⅱ यातें सोपस्यॢस सत्चित्रूषकरिकैसर्वत्रभासमानहुआभी प्रत्यकूअद्वितीयरूपकरिकै छोक ैं गिर मतीतहाँनिहा ॥ और सीपत्रहा सर्वजीवोंकेबुद्धिरूपगुहाविपेत्थितहे ॥ तथा सर्वपदार्थीका प्रकाशकहे ॥ ऐसापर्वहा एकमहावा

आपणाआत्मारूपकरिकेप्राप्तदेवि हैं ॥ कैसाहैसीपरमात्मादेव ॥ सर्वइद्वियोंक्कं धारणकरणेहारा सोपरमात्मादेव यदिहपारीजीवोंक्कं जानणे रमात्मादेविपरिमत्ते ॥ ऐसासर्वप्राण्डंद्रियादिकोंक्कं आपणेआपणेकायविषे प्रेरणाकरणेहारा सोपरमात्मादेव यदिहपारीजीवोंक्कं जानणे गिरमुगमन्ति है ॥ किन्न अत्यंतदुर्वेभहे ॥ हेरोनिक ॥ यहआत्मादेव यद्यपि दुर्वभेहे ॥ तथापि ताआत्मादेवकेप्राप्तिका एकउपाय झाझ रेतापुरुगों ने कथनक-याहे ॥ सोउपाययहेहे ॥ जिसअपिकारीपुरुपका चित्त रागद्रपादिकदोपोंतरहितहै॥ तथा वेदांतशास्त्रकेर्सर्कारोंक पगन्पमहातम्हान्त्रीत्ना दुस्रोक्तीउपायक्रिके प्राप्तहोवनहाँ ॥ किंतु एकमहावाक्यजन्यज्ञातम्ज्ञानक्रिकेही याअधिकारीपुरुषोंक् रेनेगुक्ते ॥ ऐसेगुद्धचित्तकरिके यहश्वणादिकसापनसंपत्रअधिकारीपुरुष यालानंदर्वरूपआत्माक्टं साक्षात्कारकरेहे ॥ तहांश्वति ॥ , पणेशात्मारि त्रत्रारूपक्षिक साक्षात्कारकरे है ॥ सोविद्यान्पुरुष त्रह्मक्ष्यहीहोंने है ॥ यति सोत्रह्मक्ष्यविद्यान्पुरुष यासर्वनात्कीचन्पात्ते स्पातिटपक्ष्रपणिपेगी समपेहोंने है ॥ और सोत्रह्मक्ष्यिद्यान्युक्पही यासर्वनीसोक्त्रपति प्रण्यपापकमेंके सुखदुःखरूपफटकाहेणेडाराहो। १ एए। गएगोर्गाट पातरीणेहारितिनत्तिकामेगरे ॥ नेसर्वभाग नारिद्यान्युक्का आजाक्षरिकहो बस्ति है।।त्या यातीलिकसर्वणाब्रिह्महिस् एपोऽपुरात्माचेतसावेदितव्यः॥अर्थयद् ॥ यहदुनिज्ञेयआत्मा शुद्धचित्तकरिकैजानणेयोगयेहे ॥ हेग्रोनक ॥ जोश्चद्यचित्तवाट्यपुरुप आ

पह ॥ पमादिकऐथयंताकीकामनाबाङापुरुष ब्रह्मवेताबिद्धान्पुरुषका पूजनअर्चनकरें ॥तापूजनअर्चनकरिके तिसपुरुषक् सर्वमनबांछित 🦄 । अनुभागकुंगामहोवे हैं ॥ काहेते सीत्रक्षवेसापुरुष याज्ञरीरविषेत्रियतहुआभी ताआनंदर्ग्यरूपझझङुँहीं साक्षात् आत्मारूपकरिकेजाने है॥ 🎉 त्या तापात्रव्रक्षकी अभेदरूपकरिकेनुपासनाकरे है ॥त्या तापर्ब्रह्मिष्टि अभेदरूपकरिकेस्थितहोते हे॥ ऐसेब्रहरुपकरिके ै गारी समेहःपाकारणहें ॥ हेशीनक ॥ जेषिनेकपुरुप तिनसबैकामनावोकापरित्यागकरिके ब्रह्मात्मज्ञानकंप्राप्तहों है।।तेषित्कामपुरुप हराछोकमिए त्यापरछोक्षिपे किचित्पात्रभी दुःखक्रप्राप्तहोंनेहीं ॥ योतै यहपिष्कामताही समैसुखकेप्राप्तिकाकारण है ॥ ऐसीनिष्का 🎖 सर्वा सम्पंह ॥ ऐतेनहानेत्तापुरुपके पूजनुज्ञनेकरुणे ते यहपुरुप पुण्यवान्हेदिके मुलक्ष्मातृति है।।और तात्रहानिकाकाकारिके ्र) पापनायहुएयत्पृद्धप्य सर्वता दुःखक्रेमातहोते है ॥ यति जिसपुरुषक्रे पुत्रथनादिकप्दार्थरूपऐथपेकेमापिकभिक्ट्यहोते ॥ सोसकामपुरु १ गुप्त नायसोत्पामस्यक्ष सर्वेस स्वत्यक्ष्येत्रक्षेत्र ॥ स्वत्यक्ष्यक्रे पुत्रथनादिकप्दार्थरूपऐथपेकेमापिकभिक्ट्यहोते ॥ सोसकामपुरु विपेभी ताअवज्ञाकूनहींकरे ॥ ऐसेश्रद्धावान्पुरुषक् मनवांछितपदार्थीकोपापिहोंवे हे ॥ तहांश्रीते ॥ आत्मज्ञंद्यंऽचेयद्वितिकामः ॥ अर्थ प्रायोक्प्राप्तिहोते हैं ॥ हेशोनक ॥ जेविवेकीपुरुष निष्कामहोइके ताब्र्बनेतापुरुषकासेवनकरेहें ॥ तेषिवेकीपुरुष सर्देःखोंतेरिहितपर मताकीनिदाक्षिक निष्कामताक्षिश्वदा वर्णनकरे हैं ॥ हेशीनक ॥ जेसकामपुरुष ह्यापुत्रध्नादिक्षिषयोकप्राप्तिकीकामनाकरे हैं ॥ ते पभी तात्रस्वेतापुरुषका सर्वेदा धूजनअचेनकरे ॥ तात्रहावेतापुरुषकीअवज्ञाक्ष्रं यद्बुद्धिमान्पुरुष मनकरिकेभीनदींकरे ॥ तथा स्वप्न नेअभिकारीनन शद्धापुर्क भिक्तिकरे हैं ॥ तेभक्तअनभी ताब्रक्षवेतापुरुषकेअनुबह्तें ब्रह्मवेताहोड्कै तिसब्ब्रमेतापुरुषके समानताकू गामहोगे हैं ॥ याँने ताम्रमानक्षमनिक्षमामिनास्ते याअषिकारीपुरुषों ने निष्कामहोड्के ताम्रमेनापुरुपकासिननकरणा ॥ अब सका गम्पष्ठत्य नानाप्रकारकेश्रोरोक्षंप्रहणकरिक तिसातिसग्रारोरिषे अनेकप्रकारकेडुःखोक्षंप्राप्तहोषे हें ॥ याते यहजान्याजाबे हैं ॥ तेकाम

रगरुपआस्मादेगयाअधिकारीप्रुरुपोक्कं ब्रह्मवेताग्रुरुकेअनुब्रह्तेविना केवङ वेदोंकेअध्यापनकरावणेकरिकेभी प्राप्तहोवेनहीं॥तथा तिनवे मताक्रं यामिकारीपुरुपने अवश्यकरिकेसंपादनकरणा ॥ अच ताआत्मज्ञानकेप्राप्तिकाप्रधानसाधन निरूपणकरे हैं ।हिशीनकायिहआनं

so / हो के अप्य ∙ करिकेभी प्राप्तहोंबैनहीं ॥ तथा तीक्ष्णबुद्धिकरिकेभी प्राप्तहोंबैनहीं ॥ किंतु केवछ ब्रह्मवेताधुरुकेडपदेशतेंहीं सोआत्मादेव |९ पाअपिकारीषुरुषोंक्र प्राप्तहोंबे हे ॥ हेशौनक ॥ ब्रह्मात्मज्ञानकरिके ब्रह्मक्पताक्ष्पाप्तभयाजोधुरुहे ॥ सोब्रह्मवेताधुरु जिस्झिप्यित्य जिस्हिप्य जिस्हों |। |﴿ तुप्रकरे हे ॥ तिस्झिप्यक्पर सोप्रब्रह्मों अतुप्रहकरे हे ॥ इहां ताशिष्यकेचित्तिषे आपणेअद्वितीयस्वरूपकाप्रादुभावकरणा यहही त्तअपहीजानिलेणा ॥ अब ताआत्मज्ञानकोग्राप्तिषिषे सहकारीसाथनोंका निरूपणकरे हैं ॥ हेग़ौनक ॥ कामकाथादिकशृषुगेंकरिकै तावछ्वानपुरुपक्षेहीं यहआत्मादेग प्रप्रहोंवे हैं ॥ हेग्रोनक ॥ ताषेर्यक्ष्पबळतेरहितपुरुपोंक्रें केवछ आत्माकेप्रप्रिकाथभाव नहींहोंवे हैं।। किंतु तेपेक्ष्पवछतेरहितपुरुप इसछोक्षिपे तथापरछोक्षिपे दुःखकूंहीं प्राप्तहोंवे हैं ॥ याते याअपिकारोप्रुरुपोंने ताथेपैक्ष्पबछकुंभी अवश्यक्रिकेसिपादनकरणा हेग्रोनक ॥ जैसे ताबछकेअभावतियहआत्मादेव प्राप्तहोंबेनहों तेस प्रमादेसिपो यहआत्मादेव प्राप्तहोंबेनहीं ॥ तहांश्रुति ॥ नायमात्माप्रवचनेनळभ्यो नमेष्यानवहुनाश्चतेन ॥ यमेवैपवृणुतेतेनळभ्य स्तस्यैपआत्माबृणुतेतर्नेस्वां याश्चीतेका यहपूर्वेड ताषखहकाअनुयहंहे ॥ यातें याअधिकारीपुरुषनें ताब्हात्पज्ञानकीपापिवार्ते ताब्हावेतागुरुकेअनुयहकूंअवरुपकरिकेसंपादनकरणा॥ नर्होद्वायाहुआजो मन्दंद्रियादिकोंकाषैयेहै ॥ ताषेयेकानाम बछहै ॥ ताबऌतेरहितपुरुपक्रुंभी यहआत्मादेव प्राप्तहोइसकेनहों ॥ किंतु तया किसीआश्यमतेरहितपाखंडरूपतप्रतेभी यहआत्मादेव प्राप्तहोयैनहीं ॥ इहाँ विषयोकेसमीपप्राप्तद्वुए जीधेर्यकामाहाहोइजाणाहै स्य अ द्विपे मग्नहोतेभये हैं।।तेमुनिजनताआत्मकानकाञ्चिपेही ब्रह्मभावक्ष्माप्तहोतेभये हैं।।ताब्रह्मभावक्ष्माप्तहोहके तेमुनिजन पुनः ैं रहोप्राप्ति नहींहोंने हें ॥ तिनसंन्यातियोंक्षेमी बहाळीकविपेजाइके सोबहाहान अवस्यकारिके प्राप्तहोंने हें ॥ हेशोनक ॥ जिनसंन्यापि ४ योने इसजन्यमिपे महावास्परूपेद्रतिवचनोकेअर्थका भळीप्रकारितीचारक-याँहें ॥ तथा जिनसन्यासियोंकाअंतःकरण रागद्रपातिक ५ दोगीतरितहोहके ग्रुद्धहुआहे ॥ ऐसेसंन्यासीही ताबहाळीकक्षेप्रातहोहके ताहिरण्याभेरूपबह्माकेमरणकाळिभिपे ताबह्माकी-याई आदि १ तीयब्रह्मभाषक्ष्रप्रातहों हें ॥ हेशोनक ॥ इसळेकविपे अथवा ब्रह्मळोकिषि अथवा किसीअन्यळेकिषि यहब्रह्मवेताबिद्रात्पुरुप जभी एउपकम्क्रमोगिक विदेहमोक्षक्रमाप्तहोषे है ॥ तभी याविद्वान्पुरुष्के देवदत्तादिकनागोंकूछोडिके दूसरेपाणादिकपंचद्शकठा आप

the experimental and a second of the second

णेशापणेकारणोतिपेख्यक्षेत्राप्तहोंने हैं ॥ तेपंचद्शकछायद्हें ॥ स्थोक ॥ प्राणाशद्धासादिधत पंचकंचेद्रियमनः ॥ अधंनीयैतपोसंबाः कमें छोकाश्रताः कछाः ॥ अर्थयह ॥ प्राण १ श्रद्धा २ आकाश ३ षायु ४ तेज ५ जङ ६ प्रयिषी ७ वाकादिकहोद्रेय ८ मन ९ अन्न १० गीप ११ तर १२ पंत्र १३ कमे १४ छोक १५ यहपंचदशकछाहोषे हैं ॥ १ ॥ और ताब्रह्मनेसायुरुपके जेअध्यात्मरूपवाकादिकहोद्रे मस्पकागरियागकरिक ताअद्वितीयत्रक्षमि रुपभावक्ष्राप्तहों है ॥ हेशीनक ॥ जैसे तात्रक्षवेतापुरुपके प्राणादिकपंचद्शकरुगिकार यहोंगे हैं ॥ तेसे तानामरूपपोडश्वीक्शमील्यहोंवे हैं ॥ तथापि श्रुतिविपेजो नामकूंछोड़िकैप्राणादिकपंचद्श्कछावोंकाल्यक्यनक योंकेशप्रिशादिकदेवता है। तेस्रमिस्रादिकदेवता आपणेआपणेअधिदेवरूपक्ष्प्रप्रितहों हैं ॥ और ताब्रस्नेतापुरुपकेश्रीरिषेपिस्थित जोबु द्विषिशिष्टिगितानमयनामात्रीबहै ॥ सोविज्ञानमयजीव शुद्धपरमात्मादेवविषेल्यभावकूंप्राप्तहोंवे है ॥ इसप्रकार सर्वकार्यकारणरूपउपाधि प्रवोदिकसर्वदिशावोविषे गरवनदियां गिद्यमाने ।। तेसर्नादेयां समुद्रक्षेत्राप्तहोड्के आपणेनामरूपकापरित्यागकरिदेवे हैं ।। तेसे यहविज्ञानमयपुरुपभी आपणेना केटपहुएर्यभनंतर सीविद्वानपुरुष एकअद्वितीयत्रहाहप्किस्थितहोवे है ॥ हेजीनक ॥ जैसे याटोकविषे

। एगिकिरिकेडबारणकरहे ॥ यति तेशुक्रवामदेवादिकनाम नाशक्तंनदीप्राप्तहोवे हे ॥ याप्रकारकी जाठोकोकीबुद्धि

ऱ्याहै ॥ ताकृायहअभिप्रायदे ॥ यद्यपि शुक्रवामदेवादिकमहानुषुरुष पूर्वमुक्तहोइगयेहें ॥ त्यापि तिनुमुक्तपुरुषाँके शुक्रवामदेवादिकना

मोंके अवपर्यंत लोक व

मुंडकोपनिषस्तारार्थप्रकाशे अंगिरःश्रोनकसंवादोनामं,पोडशोऽध्यायःसमाप्तः ॥ ऋषिकेमाते साब्हारिया कपनकरताभयाहै ॥ तैसे फिप्छाद्नामामुनिभी संसारदुःखकरिकेपीडितसुकेगादिकपद्शिष्योकेप्रति यहज्ञस विद्या कथनकरताभयादे ॥ कैसीरैसामझिव्या ॥ पट्पश्रउत्तरोंकिरिके अन्यंतरपष्टकरीदुई है ॥ हेशिष्य ॥ यापोडरोअष्यायकेआदिविषे गीस्वामिडद्धवानंदागिरिपुच्यपाद्शिष्येण स्वा नाअपगोम्ननिउक्तव्रहाषिद्या तुमने इमारेसेंग्र्डीथी ॥ सासम्ब्रहाषिद्या इमने तुमारेप्रति कथनकरीहै ॥ अम् जिसअर्थकेशम्बराकरणेकी इति श्रीस्वामिचिद्घनानंदंगिरिक्कतभाषा आत्मपुराणे पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ गरिवाजकाचायै ३ । १६ ॥ शीग्रकःषोनमः ॥ श्रीकाशीविषेश्वराभ्यांनमः ॥ श्रीज्ञंकराचाषेभ्योनमः डतिश्रीमत्परमहंसप मिचिड्यनानंद्गिरिणा विरचिते प्राकृताऽऽत्मपुराणे ॥ सोअर्थ दूं इमरिसेंघुछ ॥ त्मारकृडच्छाहोने ॥

े हैं ॥ ताळोकिकबुद्धिक्रेअनुसरणकरिके ताश्चतिने प्राणादिकपंचदशकलागेकाही रूपकथनकऱ्याँहैं ॥ नामकार्ल्य कथनकऱ्यानहीं ॥ ﴿ अगर हेजोनक॥ जैसे पूर्वेल्वेब्रह्मवेतापुरुप ताब्रह्मनाकेच्लें ताओद्वतीयब्रह्ममावक्रमातहोतभये हैं ॥तेसे इदानींकालिपिभी जेअधिका ﴿ ﴿ गेपुरुप ग्ररक्माब्रुकेचपदेशुते ताब्रह्मके आपणाआत्माकुपकरिकेसाक्षात्कारकरेहें ॥ तेअधिकारीपुरुपभी ताब्रह्महानकेप्रभावते ताअदि ﴿ ्र तायब्हमावक्रह। प्राप्तव है। हिशानके ॥ जस्तुरुपन तालफ्रवाव्यक्ष्य जापणालालाल्पकारकारकार्याह ॥ तिरायब्रह्मिया विवासयवंश्विपिह्यत जीश्रव्याविक्रहें तथाजन्सस्यक्ष्य विपेस्थित जेष्ठ्यपीझिक्हें ॥ तेश्विप्यादिक तथाप्रजादिक असहा विवासयवंशिपहाँ ॥ किंतु तेसवें ब्रह्मज्ञानित्रहितहों वे ॥ तहाँ श्रीत ॥ नाऽस्याऽब्रह्मिव्हुटेभवति।अर्थयह ॥ याब्होनताबिद्रामपुरु वेष्ठेक्ष्यविष्ये कोहँपुत्र अयथा कोईशिष्य ब्रह्मज्ञानित्रहितहों निहीं।किंतु तेसवे ब्रह्मवेताहिहों हैं ॥ हेशीनक।यहब्रह्मवेतापुरुप्त ताब्रह्मज्ञान क्षेत्रभाव ते कारणअज्ञानसिहित स्वेपायकमें क्रूनाक्षकिरिके कामकोयादिक्सवेदीपतिरहितदुआ तथासवैद्योक्ष्ये तरिहतदुआ ताआनंदस्यक् प्रश्नित्रव्यक्षक्रे अभेद्रूत्वकरिकेसिहों हैं। अव यायुवेद्यत्यक्षितिक्षिकारिकानिरूपणकरे हैं।हेशीनक् ॥ जायहब्रह्मविद्या हम्मे तीयत्रह्मभावक्रंहीं प्राप्तहोंने हैं ॥ हेगोनक ॥ जिसपुरुष्नें ताओद्वेतीयत्रहाक्कं आषणाआत्मारूपकिष्कें गानित्रत्रहों ना तिसत्रहों ना प्रित्रत्रहों ना विद्यातिक निया है ।। तेहिंग्यादिक तथाप्रत्रादिक प्रहाहा

क्षेत्रभाव तें कारणअज्ञानसहित सर्वेपापकमीक्षेत्राझकरिक कामकोषाष्टिकसर्वेदोपॉर्वरहितदुआ तथासर्वेद्योको तरिहितहुआ ताआनंदन्तक र्वे विश्वास्त्रमाय क्षेत्रमाय कामज्ञान र्वे विश्वास्त्रमाय कामज्ञान क्षेत्रमाव कामज्ञान कामजञ्ज्ञान कामज्ञान कामजञ्ञान कामज्ञान कामजञ्ज्ञान कामजञ्ज्ञान कामजञ्ज्ञान कामजञ्ञान कामजञ्ज्ञान कामजञ्ज्य कामजञ्ज्ञान कामजञ्ज्ञान कामजञ्ज्ञान कामजञ्ज्ञान कामजञ्ज्ञान काम तथा तिनेदेउनकमें किअनुष्ठानकरिके जिनपुरुपोंकाचित्त शुद्धहुआहै ॥ तथा जिनपुरुपों में एकपिनामांशिकाआरापनक-पाहे॥तथा ि जिनपुरुपों ने ब्रह्मचर्यआश्रमिप आपणेशिरङ्गपः अमिकापारणरूपवतक-यहि ॥ तथा जेपुरुप श्रमदमादिकसाथनोकरिकेगुर्को ॥ १ तथा ब्रह्मविद्याकेवपदेशकरणेहरियुरुविपे जिनपुरुपोंकीशत्य-तथदाभितेहै ॥ ऐसेगुणांबाद्धशिकारीपुरुपोंकेपतिहा हुमने यदब्रहानिया कथनुरुरपोंकिप्तिव्यद्वहानिया॥मंबेदा शेषपुरुपोंकरिके सूननकरणेगोग्येहै ॥ तथा अत्येतहरूभेहे॥अग्रिकस्पांबिरोग्यावाब्रह्मा तुमने हमारमिप्रद्येषो ॥ तथा आव्रज्ञविद्या दमने तुमरिप्रति कथनकरी ।। साव्रज्ञविद्या पूर्व ताभगिराऋषिकं परंपराकारिक मक्राति

अंगिरःग्रीनकसंवादीनामं ृपोड्गोऽष्यायःसमाप्तः ॥ |ढ़ जाअयवोसुनिउक्तब्रह्मविद्या तुमने हमारेसँपूछीथी ॥ सासवैत्रह्मविद्या हमने तुमारेप्रति कथनकरीहै ॥ अव जिसअर्थकेश्वणकर्णकी प्रिताहोतीमई है। तिसीन्नानियाक सोभीगराक्षि गोनकक्षिक्यति कथनकरताभयाहै ॥ भार जैसे सोभीगरानामाक्ष्यि गोनकनामा । इतिश्रीमत्परमहंसपीत्राजकाचार्यं शीरवामिडद्धवानंद्गीरिपूच्यपाद्शिष्येण स्या ऋषिकेपाते सात्रहाहिया कथनकरताभयाहै ॥ तैसे पिष्पछादनामासुनिभी संसारदुःसकरिकेपीडितसुकेशादिकपट्शिष्योंकेप्रति यहज्ञह विद्या क्यनकरताभयाहै ॥ कैसीहैसात्रझविद्या ॥ पट्पश्रउतारोंक्रिके अत्पंतस्पष्टकरीहुई है ॥ हेशिष्य ॥ यापोडशेअष्यायकेआदिविषे इति श्रीस्वामिचिद्यनानंदंगिरिकृतभाषा आत्मपुराणे षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ ]]मिचिद्पनानंद्गिरिणा विरचिते प्राकृताऽऽत्मपुराणे मुंडकोपनिपत्सारार्थप्रकाज़े २ । श्रीगुरुभ्योनमः ॥ श्रीकाशीविश्वेश्वसाभ्यांनमः ॥ श्रीशंकराचायंभ्योनमः तुमरिक्ट्चाहोने ॥ ॥ सोअर्थ तुं हमरिसिंग्र ।



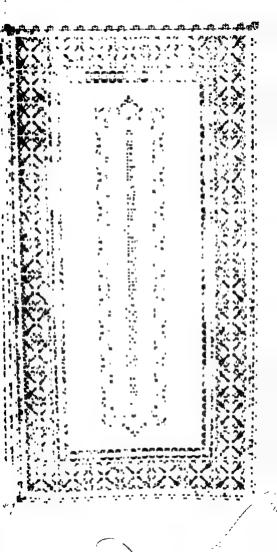

ॐ शीगणेज्ञायनमः ॥ श्रीग्रुरुयोनमः ॥ श्रीकाज्ञीविश्वेषा्भ्यांनमः ॥ शीर्शकराचायेभ्योनमः ॥ अय सप्तद्जाऽघ्यायप्रारंभः॥ ्री त्मपुराणके चतुर्यअध्यायिषि आपने दोष्ठक्षवंश एक होवंश यातीनवंशीं विषेत ऋषियोंका परस्परमेद तथाअभेद कथ केपक्रमभागिषे पाडायस्यपप्रीकेषम्प्रये आथटादिक्याष्ट्रापक्रमनिह्याच्योक्ष्मीतकस्कि साकस्यबाझणकप्रजेपकारक्र निष्टनकरताअया। आत्मपुराणके चतुर्थं पंचम पष्ठ सप्तम याचारअध्यायोविषे आपने यजुबेदके बृहदारण्यकउपनिषद्काअर्थं निरूषणक-पाथा॥तहांपाआ १ नकऱ्याया॥तया दथ्यङ्अयर्षणऋपिने जाब्रज्ञविद्या देवराजइंद्रकेप्रात तथाअयिनोकुमारोंकेप्रति कथनकरीथी ॥ सात्रज्ञविद्याभी आपने शेष्य पुनः तागुरुकेमुखरे पिष्पछादऋषिउक्तब्रह्मिबाकेश्रमणकरणेकीइच्छाकरताहुआ ताशीगुरुकेप्रति याप्रकारकावचनकहताभया॥ ध्यायषिपे सनकादिकमुनियोंके तथासारिक्षप्रमाकेसंबादकारिके वैराग्यादिकसापनोंसहित नानाप्रकारकीत्रसमिद्याआपनेंकथनकरीथी॥ अध्यायिषिपे राजाअजातकात्रुके तथाबाङाकिबाह्मणके संवादकरिकै नानाप्रकारकोब्रह्मविद्या आपने कथनकरोथी ॥ ओर हेमगबर**्॥** या आषा॥सासैदार्ता आप्नैकयनकरीयी ॥ और हेमग्दनाष्यावात्मभुराणके पंचमअत्यायनिये आप्नै यहवार्ता कथनकरीयी॥जनकराजा पूर्गोडहोअष्पायमिपे अयर्गणेद्के सुंडक्जपिनिद्काअर्थ निरूपणक्च्या ॥ अच यासपद्शेअष्यायमिपे तिसीअयर्गणेद्के प्रअउप निपर्काअर्थ निरूपणकरे हैं ॥ तहाँ पूर्वेपोड्सेअध्यायिषि अयर्बोमुनिडक्तत्रहाविद्याक्ष्यवणकरिक परमआनंद्क्रपाप्तहुआ सोअद्धान्ति शिष्यडवाच ॥ हेभगवच् ॥ याआत्मपुराणकेप्रथमअध्यायविषे आपर्ने ऋषेद्केऐतरेपडपनिषद्काअर्थं निरूपणक-पाथा ॥ ताप्रथमअ तथा माताकेउदरविपेस्थित वामदेवऋषिका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनकऱ्याथा ॥ और हेमगवत् ॥ याआत्मपुराणके द्वितीयअ भष्यायविषे देवराजइंद्रके तथाप्रतदेवराजाके संवादकािके नानाप्रकारकोब्रह्मविद्या आपने कथनकरीथी। और याआत्मपुराणके तृतीय कथनकरीयी ॥ तथा तिमअभिनोकुमारोकिप्रति ब्रह्मविद्याकिचपदेशकरणेकरिकै सोद्ध्यङ्अयनेणऋपि जिसप्रकार ताइंद्रते छेश्क्पापड यायविपे तथाहतीयअध्यायविषे आपर्ने तिसो ऋग्वेद्के कोपीतकीडपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याया ॥ तहां याआत्मपुराणकेद्रितीय

आपने प्रताता कथनकरीयी॥सोयाज्ञयल्नयमुनिरूपसूर्य आपणेउपदेशरूपिकरणॉकरिके मेत्रेयोस्रोके अज्ञानरूपअंपकारकोनियुत्तिक । याआस्मपुराणकेअष्टमअष्टपायविषे आपने तिरोषञ्जेदके खेताखतरडपनिषद्काअर्थ निरूपणक≂याया ॥ ताअष्टमअष्यायविषे थेता भूनरमुनिके तथासंन्यासियोंके संतादकरिके आपने याजगत्केकारणोंकानिकषणकऱ्याथा ॥ और हेभगवत् ॥ याआत्मपुराणके नवम भग्यायिषि आपने तिसोपड्रोंद्के कठबछोडपनिपद्काअर्थ निरूपणकऱ्याथा ॥ तानवमअच्यायिषि यमराजाके तथानचिकेताके संवा नानक्षशंपकारकीनिग्रतिकरिके ताजनकराजाकूँ अद्वितीयत्रक्ष दिखावताभया ॥ और हेभगवच् ॥याआत्मपुराणकेसप्तमेअध्यायतिषे क्ति तामेंत्रेपोसीकेत्रति अद्वितीयत्रस् दिखावताभया तिसतेंअनैतर सीयाज्ञवल्क्यमुनि संन्यासआश्रमक् प्रहणकरताभया।और हेभगव े निगुतिकरिके टोक्रिंह रुपादिकपदार्थं दिखावे हैं ॥ तेसे सोयाज्ञवरूम्यमुनिरूपस्यैभी आप्णेडपदेशरूपिकरणॉकरिके जनकराजाकेअ दक्तिनामाप्तारकोत्रन्नाया आपने कंपनकरीयो ।।और हेभगवन्।षाआरमपुराणकेद्शमभध्यायिषे आपने तिसीयजुर्वेद्के तैतिर गुत्रानिष्ट्का नयानारापणीपउपनिषट्का अर्थ निरूषणक≂याथा ॥ ताद्शमअष्यायविषे यरूपपिताके तथासुगुप्रत्रके संवादकरिके न

। गन्मानग्राप्रमनीअभिकता कथनकरीयो ॥ और हेमगवन् ॥ याआत्मपुराणके एकाद्क्षेअध्यायविषे आपनें जाबाङादिकएकाद्काउन् निगरे। हा अपे निरूपणकत्पाया ॥ ताएकादरोअष्पायतिपे आपने यहवाता कथनकरीयो ॥ तापरमहंससंन्यासकू संपत्काहिकमहान् पाप्रहारहोत्रद्रातिद्या आपर्ने कथनकरीपी ॥ तथा वेननामागैषवेंका सर्वात्मभावरूपअनुभव कथनक≂षाथा ॥ तथा सत्यादिकसर्वसाथनों ॥ और गर्भेदुःखोंकाविचार तथामृत्युांचेद्राकाज्ञान तथा । और तासंन्यासिपे पिरक्तपुरुपोंकाही अधिकारहै ॥ और दंड कमंडछ कापाय गग्र रत्गारिकोक्तारणकरणा तासंन्यासीका वाझवेशहे ।। तथा तिनसंन्यासियोंका बहाचयांदिरूप आचारहे ।। इत्यादिकसर्वेदातों ता पुरुप गारणकरतेभयेहँ ॥ और तासँ-यासकेप्राप्तिका बैराग्यही काळहे . अछ्रामगोम द्रत्यापिकउपाम तानेराम्यकेकारणहे ॥

एकादग्रेगमानाकितास्त्राम् कथनकरीथी ॥ और हेमगवच् ॥ याआत्मपुराणके द्वादश घयोद्ग् चतुर्देग यातीनअध्यायोतिषे आपने सामवेद किरिकै नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या आपने कथनकरीथी ।।और याआत्मपुराणके चतुर्रहोभध्यायिषेपे प्रजापतिके तथाइंद्रविरोचनके संवादक |३ रिकै नानाप्रकारकीब्रह्मविद्या आपने कथनकरीथी ॥ और हेमगवत् ॥ याआत्मपुराणकेपंचदहोभध्यायिषेपे आपने तिसीसामवेदके केन केछांदोग्यउपनिपद्कासये निरूपणकऱ्याथा ॥ तहाँ याआत्मपुराणके द्वाद्गोअध्यायविपे उदाङकपिताके तथासेतकेतु पुत्रके संवादक उपनिपर्काअर्थे निरूपणकऱ्याथा ॥ तापेचढ्कोअध्यायविषे देवराजइंद्रके ब्रह्मविद्यारूपउमादेवीकेप्रसादतेँ टढआत्मज्ञानकोप्राप्ति आपनेँ ∣ तागोडरोअभ्यायविषे आंगरामुनिके तथारोनिकऋषिके संबादकरिकै नानाप्रकारकीमहाविद्या आपर्ने कथनकरीथी ॥ हेभगवच् ॥ तापीड रोअस्पायकेअंतविषे आपर्ने यहवार्ता कथनकरीथी ॥ जैसे अंगिरानामामुनि ग्रौनकऋषिकेपति साम्रतविद्या उपदेशकरताभयाहै ॥ तेसे रिके नानाप्रकारकीयहाविद्या आपर्ने कथनकरीथी ॥ और याआत्मपुराणकेत्रयोद्गेअध्यायविषे सनस्क्रमाराँके तथानारदमुनिके संवाद कथनकरीथी और हेमगवर ॥ यांसासपुराणके पोडकोअघ्यायविपे आपने अथवंणवेदके छंडकउपनिपदकाअर्थ निरूपणकत्याया ॥

पछादनामास्रुनि सुकेशादिकपट्ऋषियोकेप्रति उपदेशकरताभयाहै ॥ ताब्रहाविद्याकेश्रवणकरणेकी मेइच्छाकरताहुँ ॥ आप कृपाकरिके पट्पश्वतार्तेकृष्ठिक साववाविया पिष्पट्यात्स्त्रीन सुकेशादिकपट्ऋपियोकेप्रति कथनकरताभयाहे ॥ हेभगवन् ॥ जावहाविद्या सीपि

गप्रकारकायनकद्तेभये ॥ हेभगवत् ॥ यासंसारकेजन्ममरणकपदुःखतिभयक्रप्राप्तहोइके इमसबं आपकेशरणक्रपापहुएई ॥ आप किप्रति दंडगत्प्रणामक्रिके तथाआपणेदोनोहस्तोंकुंजोडिकै तथाज्ञास्त्रकीषिष्युर्वेक समिदादिकपदायों कु इस्तिषिप्धारणक्रिकि रुगांकिएक दमारेपाति महानियाकाउपदेशकरो ॥ जिसम्बानियाकिएक दमारे समेदुःखोंकोनियुनिहोने ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकी निगुणप्रप्रकादपदेशकरेगा ॥ परंतु ऐसाओजिषवत्नानिष्ठविद्यानुपुरुष कौनदै ॥ जिसकेहम शरणक्रप्रप्रतिष्टें ॥ देशिष्य ॥ इसप्रकारकीचि ताकस्किगुक्तने तेपट्ऋपिषे ॥ तिनऋपियोज्जपरअत्यव्दकरिके भगवाद्यिष्णव्वद्मुनि आपणीइच्छापूर्वकविचरताद्वआ तास्थानविषेआ ि रिकेगाग्यंत्राताठा सोयायिक्तप्या।३॥और चतुर्य काग्रुटकाप्ककुटावप्डत्पातकारकक्रियरहाक्ष्मातहुआ आभेटापन्तामाक्ष प्यनक्रिक निनयेद्वक्तनित्यनेमित्तिकक्ष्योंक्रं तथासग्रुणप्रद्योक्ष्यपासनावोंक्रं करतेभये ॥ तिसतेअनंतर ताकभैउपासनाक्ष्यभावते गुद्रहुआहेअंतःकरणजिनोंका ऐसेतेषट्ऋषि निर्गुणब्रह्मकेजाननेकीइच्छाकरतेभये ॥ तिसतेंअनंतर तेषट्ऋपि परस्परामिङिके याप्रकार र्हागुनार करतेभये ॥ जीतद्वाच्युरुष विद्यादिकग्रुणोंकरिकेहमारेतैंअधिकहोंवे ॥ तथा श्रीत्रिषत्रज्ञानिष्ठात्पुरुषही इमारेप्रति ॥ यहजोषिष्पछा रमुनिआगताहै ॥ सो इमारेत्तरंत्रश्रीकाउत्तरकेंहैगा ॥ और सोपिप्पळादमुनि जभी तिनषट्ऋपियोंकेसमीपगया ॥ तभी तेपट्ऋपि आप णेशायणेआसर्तेडडतेभये ॥ तथा यथायोग्य तापिष्पछादमुनिका प्रजनअर्चनकरतेभये ॥ तिसर्वेअनंतर तेषट्ऋषि ताषिष्पछादमुनि तिनपट्ऋपियों के प्रति याप्रकारकावचन कैसंपन्नभीहोंने तथाग्रुरुशास्त्रविषेत्रद्धावान्भीहोंने ॥ परंतु सोझिष्य गताभया ॥ तापिपछादमुनिक दूर्में आवताहुआदेखिक प्रसन्नमनहुए तेपदःऋपि परस्पर याप्रकारकेवचनकहतेभये ॥ प्रायंग नभी तिनपद्रम्हिपयाने तापिष्पछादमुनिकेप्रतिकरी ॥ तभी सोषिष्पछादमुनि

नाहेंके दंब्यत्प्रणामकृषिके याप्रकारकाप्रश्न करताभ्या ॥ तहाँ प्रवेद्धकडपनिपद्विपे प्रा अप्रा यहदोप्रकारकीविद्या कथनकरीथी ॥ 💪 ति तहींकमें उपासना यामेदकरिकेदिप्रकारकीयाअपराविद्याहै ॥ ताअपराविद्याकेफटकानिणेग्रकरणेवासते सोकवंपीनामा कात्यायनऋषि ।

प्रथम याजगत्केटरपितकाप्रश्न करताभया कात्यायन्डवाच ॥ हेभगवन् ॥ यहसंप्रणेप्रवाकिकारणेतं जन्मकूप्राप्तहोवे है।सोप्रजाहेट ॥

रिप्तिकाकारण हमारेप्रति कथनकरो॥ हेशिष्याइप्रकार जभी ताकात्यायनेने पिष्ण्डादमुनिकेप्रति प्रश्नाक-प्राप्तिमे सोपिष्ण्डादमुनि ।

ताकात्यायनेकप्रति प्रजापितेनामाविराद्राँउत्पन्नहुईसुधिका कथनकरताभया ॥ यद्यपि ताषिष्ण्डादमुनिके प्रविश्वाद्यरमेश्वरतैंडत्पत्र ।

इहे आकार्यादिकर्वप्रतिनामाविराद्राँउत्पन्नहुईसुधिका कथनकरताभया ॥ यद्यपि ताषिष्णव्यत्मे प्रवैद्याखिति सामहासिष्ट ।

प्रतिकारमाविक्राव्यति प्राप्रकारकाखित्यात्करिक सामहासुद्धि कथनकरणेयोग्ययो ॥ तथापि याकात्यावने प्रवैद्याखिति सामहासुष्टि ।

प्रतिकारमाविक्राव्यति प्राप्रकारकाखित्यात्करिक सामिष्णञ्जवस्ति वाहेश्यक्षिणकाखित्यो ॥ तथापि याकात्यममे प्रवैद्याख्ति अन्मब्रहिस । ्रतातिकाकारण द्रमीरप्रति कथनकारो॥ देत्रित्यणद्रत्यकार जभी ताकारमायम्भै किरकावस्यक्रिकार्ये अधारक्तमायोगम् । १९/१९एकामायकोक्ष्येत्र मान्तिस्यातिकार्यक्षेत्रसम्बद्धतेत्रका क्ष्यम्यकारम् ॥ स्याप्तिकारम् । स्यापितिकार्यकार १९/१९एकामायकोक्ष्येत्र मान्त्रस्य सम्पत्रसम्बद्धाः स्थानकार क्ष्यम् स्थापनिकारम् । स्थापनिकारम् स्थापनिकारम् भागक्षिक पूर्व गश्मिम उत्तर दक्षिण इत्पादिकसर्वेदिशावींका विभागकरणेहाराहे ॥ तथा सर्वप्रकाइपयन्तुवोंका भोक्तप्रुरुपहे ॥ तथा गुरुभमिगोन्दोनों पस्परमिटिके मानाप्रकारकीसृष्टिकरणेषिपेसमर्थे हें याप्रकारकाविचारकरिके भोक्तारूपअयिकूं तथाभोग्यरूपसोपकू उरग्रकस्ताभया ॥ अत्र तिनदोनोतिषे प्रथम भोक्तारूपअप्रिकी सर्वात्मरूपता वर्णनकरे हैं ॥ हेकात्पायन॥ सीभोक्तारूपअप्रि अध्यात्म शिर्रेगरूपक्रिक दोषकारकादेले हे ॥ तहाँ यातंवातविपेस्थितजीपाणेहे ॥ सोपाण अध्यात्मअप्रिरूपेहे ॥ ताप्राणरूपअध्यात्मअप्रि ोगं मासंपानकान्याकरणाक्रपमोक्तापणा स्पष्टहो हे ॥ और आदित्यरूपभाषिदेवहे ॥ केतादेसीआदित्यरूपभामि ॥ आपणेउद्यअस्त गंगियकाशास्मारूपक्षेणेतं सगैषियकूपदे ॥ तथा तप्तमुष्येकेसमान जिसआदित्यकीपभाहे ॥ तथा जिसआदित्यते सर्वक्तुविपयकज्ञा

त्रप्रागः ॥ नया नाआदित्य अनेकत्य्विरूपोंकरिकेवर्तमानहे ॥ अव ताप्राणरूपअप्रिविपे संवत्सररूपकाळरूपकरिकै यास्रधिकाकर्ता । गागै १। गागै रस्मस्य पट्मामरूपजीबत्तरायणहे ॥ सोबत्तरायणभी ताप्राणअप्रिरूपहोहे ॥ याकारणतेही ताबत्तरायणमागैकरिकै मत्तपुत उराप्रमुखाई ॥ तथा त्रोआदित्यक्ष्यभूषे आपणेत्तद्वक्षिकरणींकरिके प्रगटज्योतिरूपहे ॥ तथा जोआदित्य यात्रवैजीयोंकाया ा। गोपनकरणगानने प्रथम उत्तरायणादिककाङिपि ताप्रालाहपअप्रिकोअवययहष्पता वर्णनकरे हैं ॥ हेकात्यायन ॥ द्वाद्श्मासकाजो त्रप्रवर्गोरिकमायतम्यत्र त्रषामकषुक्षयं याआदिक्षमंडङकुभेदनकस्कि ऊषरजवि हैं ॥ हेकात्पायतः ॥ यहअधिकारीडपासकपुरुष पासु ।पंदउ /भेरनक,िंग निमपगेशस्यानक्र्मामहोने इं॥सोस्यान समष्टिमाणरूपहिरण्यगभेकेनिषासकार्यानहे ।। याकारणेते बेद्वेतापुरुप गारथानक्र प्राणायनम् यातामक्रिकेक्षत्रकर्मकरे हैं ॥और सोस्थान मृत्युभयतेरिहितहै॥याकारणते बेदबेतापुरुष तास्थानकु अमृत अभय

गरैं ॥ गर्गा गैशिष हारीपुरुष महाचर्षपर्षेक्रीकर्हें ॥ ऐसेअहंमहचपासनावालेपुरुष ताउत्तरायणमागेद्रारा ताम्रझलोकविषेप्राप्तहोड्के गरींगींगामक्रिक्षमक्रे ही।और सोस्थान हिरण्यमभैरूपत्रज्ञाकेरङ्जेकाङोक्हो।याँत तास्थानक्षेत्र ब्रह्मङोक यानामकरिकेकथनकर हो। गायप्रशेक्षरम्याय याम्यंगदङ्गेभी प्रेत्तंमान्है ॥ हेकात्यायन॥जिनअधिकारीप्रुरुषोंनं तासग्रुणत्रहाकोअभेदरूपकारिकडपासनाक

उट्गियंशायतेनग्री। किंतु ताब्रह्मछोक्षिपेदी मोक्क्र्याप्तहोंने हैं ॥ हेकारयायन।।जेसे सोपट्रमासरूपउत्रापण उपासकपुरु

पुरुगोंकेनटरामिषिपप्राप्तहोड्के जभी परिषक्ति है ।। तभी ताअन्नतें वीर्यरूपरेत उत्पन्नहोंपें है ।। तावीर्येतें यहनानाप्रकारकीप्रज्ञा तथा गगुगुक्तमेगोक्राकारणक्रपहोणेते यासबैजगत्कागितारूपहे ॥ काहिते सूर्यं चन्द्र उत्तरापन दक्षिणायन इत्यादिक्रपकरिक अग्नितीम स्पत्रेयद्यमापति ॥ सामगपति गृष्टिंद्रास शिक्ष्यगदिरूपनानाप्रकारकाशम उत्पन्नहोंपे हे ॥ और सेब्रोहियनादिरूपशंत्रे अथातुर ैं जोत्तत्तरहत्पत्रजापति पदऋतुरूपआरोकपिकेयुक्त शिग्चामारनामानकपिपे सूर्याङपकरिकेस्थितते ॥ तथा स्वर्गेङोककेऊपरस्थितहेडें¦ الالكانية في الكوم عيوناتها المراكبة المراكبة على المراكبة في المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة الم والأولان عن المراكبة المالية المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

उत्पर्दांदि ॥ इसप्रकार साअसिमोमद्वारा सोप्रजापतिही याजगत्काकारणहे ॥ ९ ॥ इतनेंकारिकै याप्रयमप्रअचिपे जपासनाकरणेयोग्य प्रापके सुर्यादिक्पकरिकेशपिदेवप्रभावका वर्णनकःया ॥ अन् ताप्राणके अध्यात्मग्रमावकेमिर्णयकरणेवासतै द्वितीयप्रअउत्तरकानिरूपण

रे हैं ॥ हैक्षित्य ॥ इसप्रकारकेडक्रक्ष्यक्षिके जभी सोकात्यायनऋषि चुज्जीहोताभया ॥ तभी सोवेद्भिनामा भार्यवऋषि ता निकेप्रति याप्रकारकाप्रश्न करताभया ॥ भागवड्याच ॥ इभगवद् ॥ याअघ्यात्मसंघातरूपजगत्कू पारणकरणेहारे कितने

गुनिकेमीरे प्रथकन्या ॥ तभी सोपिप्पटादम्रुनि ताभागैवकेमति याप्रकारकाडक्तर कहताभया ॥ पिप्पटाद्उवाच ॥ हेभागंव ॥ आ गंगेरोग्रदेगम कीनहै ॥ यातीनॉप्रऑकाउत्तर आपक्रपाक़िस्कि इमारेप्रति कथनकरो॥ हेशिष्याइसप्रकार जभी ताभागंव में तापिष्पछा काशापिकपेत्रगुत श्रीमापिकपेत्तानइदिप्रवाकादिकपंत्रकमेइद्रिय एकमनएकप्राणयइसप्तदक्षेद्वताही यासकेशरीरॉकेथारणकरणेहारे हो। और तिनसपरशदेगतायोगिपेभी श्रीचादिकपेचडानइद्रिय एकमन यहपद्देवता रूपादिकपदार्थोक्छ प्रकाशकरणेहारे हैं ।। और याझरीर गगर । और निनेर्यतावारिपेभी प्रकाशकरणेहारे कितनैदेवताहैं ॥ और तिनसबंदेवताबाषिपेभी कीतिआतिश्यतादिकगुणोवाछ।

स्पतिरेतणीये आयतीनहीं ॥ याते यहमाणदेवता तिनसर्वेदवतावोतिशेष्टहै॥अच याहीअयक्कें स्पष्टकरिकेनिरूपणकरे हैं ॥ हेभागैन ॥ ो प्राण अपान य्पान उदान समान यापंच्युनिष्टपक्षिकिस्थितनोप्राणहै ॥ सोप्राण तिनसबैद्देवताओंतिश्रप्रहै ॥ काहेते हुसरेशोत्रोत्रा रक्रियों हेनपद्युपमी गिराशंगाहिरूपकारिकेपाश्वरीरकीत्यिति देखणेषिपेआवि है ॥ परन्तु याप्राणकेनिकसणेतेअनंतर याद्यरीरकी

पिषानमिक्षिका तामधुद्रातेंचठीजावे हैं। प्रधानमक्षिकाहों है ॥तेमधुकरराजनामा प्रधानमक्षिका जभी तामधुदेशा याश्ररीरिषे जनपर्यंत यह्त्राण नैसे याछोक : पे मधुमक्षिकानोंनिपे मधुकरराजनामा

W

यात्रकार यहणकरण।।। और सोशब्दकरिके भोग्यपदार्थोकायहणकरण।।। और सत्जृबद्करिके मुत्तेपदार्थोकायहणकरण।।। और असत्जृबद्क रिके अमुत्तेपदार्थोकायहणकरण।।। और अमृत्युबद्करिके देवतार्वोकेभोग्यपदार्थोकायहणकरण।।।और देपाणदेवता।।जैसे रथचककेना रुर पाशशाद्भापनभूत समि सत् असत् अमृत अस्त अगादिक अस्तिक तूँही हैं ॥ इहाँ पर्नेन्यशब्दकरिके नप्निछिमेचोका भिषिपे अरा स्थितहोते हैं ॥ तेसे यहसंपूर्णतिय तुमारेषिपेही स्थितहै ॥ याकारणते देपाणदेवता सरीष्यकाआत्मारूपहै ॥ और हेमा तेचशुआदिकहंद्रियोंकेअभिमानदिबता ? । ताअन्वयन्यतिरका याग्रारात वासानभाषणा के उत्जमणहुष् तिनच्छुआदिकइद्रियोंकीव्याकुठतारूपजाब्यातरकद् ॥ राज्याज्ञात्र जोअन्ययेशी तथा याप्राणों के उत्जमणहुष् तिनच्छुआदिकइद्रियोंकीव्याकुठतारूपजाब्यातरकद् ॥ राज्याज्ञातिकारिके तिच्छुआदिकइद्रियोंकेओरि तिप्राणकीस्तुतिकरतेमये।। हेपाणदेवता ॥ अग्नि सूर्य पर्जन्य विद्युत् वाधु इंद्र आकाशादिकपंचधत सोम सत् ताप्राणकीस्तुतिकरतेमये।। हेपाणदेवता ॥ अग्नि सूर्य पर्जन्य विद्युत् वाधु इंद्र आकाशादिकपंचधत सोम सत्

णदेगता।।याठोकविषे जरायुज अंडज स्वेदन बद्धिन्य याचारियकारकेपाणीहृपकरिकेभी तंही उत्पन्नहोंने हे ।। तथा निराद्र हिरण्यगभे हिष्किर्मा तंही उत्पन्नहोंने हे तुमार्तिविग दूसराकोहै अधुरेनहीं ।। और हेपाण्डेकारिक पालेकार्विपे ऐथर्यतावाङे जित्तेत्वप्राणी है।। अरे देयतार्ताले अप्रिहे ।। और पितर्रालिये नांदीस्त ।

हैं किएन क्या किरावार के अपने महर्गामा क्यारोप की क्यारोप के अपने क्यारोप के क्यारोप के क्यारोप के क्यारोप के क महर्गाण के क्यारोप क्यारोप के क्यारोप के क्यारोप के क्यारोप के क्यारोप के क्यारोप के मण्णपत्रायं तुम्हारेहो पद्यवर्तिहै ॥ ऐसेतुम्हरिस्वरूपक्र्वानणेदारेजेहमहैं ॥ तिनदमपुत्रोका आप माताकीन्याई रक्षणकरो ॥ तथा हमा
 १ नाई नारिवृद्क् मान्नणोंकेयनकीमान्निकरो ॥ तथा सुवर्णोदिरूप क्षत्रियोंके धनकीप्राप्तिकरो ॥ तथा हमारेताईपद्वव्विकीप्राप्तिकरो ॥ यहप्राणही तिनसवै देवताओं तेंश्रप्रहे ॥२॥इतनेंकरिके द्वितीय प्रशतकार निरूपणकन्या ॥ अव हतीयप्रश्नकांडत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार सीवेद्भिनामा भागवेन्छपि प्राणोंकीशि नात्रं निश्यकारिके नूष्णीभायक्षेत्रासहोताभ्या॥तिसतें अनंतर सोआश्रङायननामा कींशर्ष्यक्ष्यि ताप्राणकेडरपत्तिस्थितिआदिकोंकिनिष् इमप्रकार तेमगंइद्रियों केदेवता ताप्राणदेवताकी स्तुति करतेभये ॥ याते य

उत्तरकते ॥ देशित्म ॥ इसम्कारकामभ्र जभी ताआश्वञ्चायनमें पिप्पञ्जादमुनिकेपतिकऱ्मा ॥ तभी सीपिप्पञ्जादमुनि ताआश्वञ्जायनक ं गुगानिगनिगिनाकरिंक उत्कमणकरे है ॥ । और यहप्राण बाह्यअपिश्वतअपिदेवरूपसर्वजगदङ् किसप्रकार धारणकरे है ॥ ५ ॥ ्रि और गरमाण अंतर अप्यात्मजगतक् किस्प्रकार धारणकरे है ॥ ६ ॥ यापट्सऑकरिकेशुक्त याहमारप्रेश्रका आप क्रपाकरिके गन्तुर उत्पतिहोते हे ॥ ३ ॥ और किसनिमिनकारिके याप्राणका सब्ज्रीरिकिंसायसंबंधहोषे है ॥ २ ॥ और यहप्राण आपणेकुं भिन मित गामकारकानन्त करनाभया ॥ पिपछादमुनिडवाच ॥ हेआश्रछायन ॥ तुमने यहअत्पंतमुक्ष्मप्रश्रकरे हैं ॥ यति यासबुमुनियोके भग्रगिक फिनप्रकार याज्ञरीरिविभिष्यतहोते हैं ॥ और यहप्राण याज्ञरीरितेंबाह्य किसद्वारकरिके तथाकिसब्रतिषिज्ञेपकरिके गकरंगेगाने तापिष्पछादगुनिकेप्रति याप्रकारकेपट्प्रश्न करताभया ॥ आथठायनडवाच ॥ हेभगवत्पिष्पछादग्रुनि ॥ याप्राणको ि

्रे प्रभागिउतार क्यनकरताहुं ॥ वे साम्यानदोडकेअवणकर ॥ अन्यापाणकीकिसवरतुर्तेउत्पतिहोंने हे याप्रयम्पश्रकाउतार निरूपणकरे |} नेमित्करिकै याप्राणका तिनसक्रारोरिकेसाथ संबंधहोंने हे याद्वितीयप्रश्रकाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेआथठायन॥यहजीवरूप ु ऐ॥ रेशाथटायन ॥ जेसे पास्युळदेहर्ते दुर्पणादिक्किसीपतारूपनिमित्तकरिके प्रतिविंगरूपछाया उत्पन्नहोत्रे है ॥ रारूपआत्मारूपांचनते पहजीवभूतप्राणक्षपप्रतिविच उत्पन्नहोंवे है।।इतनैकारिकैयहअर्थ वाधनकत्या।। जैसे दर्पणाहिक

निमित्तकारणहें ॥ तामनक्र / हेआथठायन ॥ यहवाकादिकइंद्रिय तथायहशरीर ताम । और इद्दां आपने केवळमानसकमौद्धंही यासंसारकीकारणताकथनकरी है। शास्त्रविषेती शरीरकृतकमें तथावाणीकृतकमें तथामनकृतकमें यातीनप्रकारकेपुण्यपापकमें जिसपुण्यपापकमोक्षेकरे है ॥ सीहेहीमन तिसपुण्यपापकमोक्षिफलक्षेमीमे ॥ किंतु तामनक्षेत्राश्ययणकिकक्षेत्री नेनान्त्र जीमानसकमे है ॥ तिसमानसकमीकरिकेही याते तिनद्भरेशास्त्रोकेताय आपके वचनकानिरायहानेगा जन्ममरणरूपसंसारकोनिमित्तकारणता कथनकरीहे तकमोकिरिकेही यहजीवरूपप्राण 🏻 प्दाभामयुक्तमन यासंसारिविषे नित्तमनकाकायेह्द शंका ॥ हेभगवन् ॥ दूसरेश

क्पाएकमाँकेतिगुत्तकरणेनासते एक्ग्रुणाप्रायिश्वत विधानकच्याहे ॥ और तामनकेविज्ञानरूपव्यापारधूर्वक कच्येद्धुप्त्रझहत्यादिकपापक नोपुण्यपाषरूपतानर्हाहोतीहोते।।तो पमंशास्त्रीये जोमनकेविज्ञानरूपच्यापार्तेविन। केवठशरिर्हद्रियादिकोंकरिकेच्येहुए त्रसहरयादि ी माने हिन्दारेबाम्बोहिताप जाएक क्लक्तिनिया प्रमाणक ॥ हेनापालापण ॥ यापालापणिकारिकारिया गापालाप्ति। १ नेतिका क्लप्तिकार केलकार्वेक मार्गेकार केलकार्वेक भारतिकार प्रमाणकार्वेक क्रियादिकार्वेक मन्त्रिक क्रयेहुएकमीव १ ९६९मा हिसीभीशाम्निये क्रयंक्रीनहा ॥ इमग्रवापिकव्यापातीता केन्छ स्रिद्धियादिकाक्रिके क्रयेहुएकमीव

कःपातारे ॥ तामानसय्यापारतेतिना सोप्रायश्चित्त कन्याजावेनहीं ॥ काहेतें जिसपुरुष्तें आषणीद्यव्धिपूर्वेक पापकपैनहींकन्या ॥ सोपु गीरा प्रायशितहोगेहे ॥ मनकेयापारतीमना सोप्रायश्चितहोनिनहीं ॥ यातेअबुद्धिपूर्वकक्च्येहुएकमैविप मनकेयोगोरेही पुण्यरूपता अथ गग्रोगेग्राभागग्रत्तमनर्ती तिनपुष्यपाषकमोक्षेत्ररेदे॥तामनक्रतपुष्यपाषकमाँकारिकेही यहदेहइंद्रियादिकपंचात उत्पन्नहोंवेहै ॥तथा ताम मोकेतिगुत्तकर्णेशासते त्रिगुणाप्राप्यित गिपानकऱ्याहे सोषमेशास्त्र असैगतहोतेगा ॥ समाषात ॥ हेआथठापत ॥ यद्यपि धूमेशास्त्र क्तारवा ग्रुद्शात्माविषे ।। अयरा देहहंद्रियादिकोविषे ।। अयवा मनविषे ।। यहविचारकऱ्याचाहिये।।तहां ग्रुद्धआत्माती असंगतिवि रंग्द्रियारिकारिंगो तोक्तांभोक्तापणा संभवेनहाँ ॥ किंतु परिहोपतें सोक्तांभोक्तापणा तथाषुण्यपापकमें तामनिषेपेही स्थितहें ॥यातें रुग तभी मेनेअगुद्धिपुर्कषापकर्षकऱ्याहे याप्रकारका आष्णेमनकरिकेविचारकरेंहै ॥ तभीही सीप्रुरुप ताप्रायिक्षत्तकरणेकाअथिकारी हो)है ॥ तामानगरिवारतेरिना सोप्रुरुप ताप्रायिश्वतकाअधिकारिहोयेनहीं ॥ योते तामनकेविज्ञानरूपच्यापारतेंही सीअबुद्धिपूर्वकपा हारदे॥यांने नाद्युद्धशात्मापिनेतो सोक्तांपणा तथाभोकापणा सभयेनहीं॥और यहदेहइंद्रियादिकतो जडहें तथापरतेबहें ॥ यति तिनदे गुणागुरूपगापानहोरे ।। तामनकेयोग्तेशिना ताकमेत्रिषे पुण्यपापरूपता प्राप्तहोनेनहीं।किंबा ।।तिनपुण्यपापकमोकाकर्तापणा तथाभे निरे अनुद्धिर्गंक्कन्येदुर्पाषकर्मो के निद्यत्तकरणेवासते प्रायश्चितकाविधानकन्याहे ॥ तथापि सोप्रायश्चित्त तामानसज्याषारकेयोग

नकृतपुण्यपापकमोँ केपश्रति यह तीवरूपप्राण तिसतिस श्री किसाथ संबंधकूपासहोवे है ॥ २ ॥ अच् सोप्राण आपणे क्रेमिझिमिझि िए गागरीरोतिषे किषम हारिस्परोते हैं पाउतीषम्भ हाउत्तर निरूषणकरें हैं । हिआयळायन ॥ जैसे याळीकविषे महाराजा आषणे में विपोंहें भाषणेआपणेकार्याविपेरणाकरहें॥तेसे याहारीरविपेस्थितहुआ यहिकेयाशितिबंछापाणभी आपणेहें प्राण अपान समान ब्यान | े उदान थाएंचप्रकारकाकारके नेत्रादिकसगेइंद्रियोंके आपणेआपणेट्यापारविषे प्रेरगाकरेंहे ॥ सब तिनएंचपाणांकेस्यानका तयाकायंका | अपनेकरें हैं ॥हेआश्वलयन्॥तिनपंचपाणोंतिषे नोप्रयुम प्रथानप्राणहै॥सोपालते किर्मित्रेते होनाितिका दोत्रोत्र दोनेत गैंके हरपरेग्रोंके वृहत्तरिकोटि द्यासहस्र एक्यते एक ७२००९०९९ इतनीनाडियांरहे हैं।। जेते यालोकिनेप्रतिद्धित्तराहिका | शहनगालाबातिभी दूसरीअत्मंतरिक्षम्पाला निकते हैं।। तास्कंपोति स्थल्याला निकते हैं।। तेति तास्त्र प्रतिपत्ताला निकते हैं।। तेति तिनत्त्र प्रित्ताला निकते हैं।। तेति तिनत्त्र प्रतिपत्ताला हो है।। सास्त्र मताला निकते हैं।। तिन समान सब्बेह ।। और तास्त्र महिन्द्र मतिन हैं।। तेति तिनतिन निकते हैं।। तिन तिनतिन प्रतिपत्ताला हो है।। सास्त्र मताला निकते हैं।। तिन किन्द्र प्रतिपत्ताला के ।। सास्त्र मताला निकते हैं।। तिन किन्द्र प्रतिपत्ताला के ।। सास्त्र मताला निकते हैं।। तिन किन्द्र पर्वाताल के ।। सास्त्र मताला निकते हैं।। तिन किन्द्र प्रतिपत्ताल के ।। सास्त्र मताला निकते हैं।। तिन किन्द्र प्रतिपत्ताल किन्द्र प्रतिपत्ताल किन्द्र पर्वात किन्द्र प्रतिपत्ताल किन्द्र प्रतिपत्त किन्द्र प्रतिपति किन्ति किन्द्र प्रतिपति किन्द्र प्रति किन्द्र मान छस्यहे ॥ और ताहुप्रमाक्ष्पप्रक्रित्तंभक्षपद्सरोदशनाडोहों हैं॥आर ।तनस्भेषक्षपद्शनाडियाान्प एकएकगाडाकार्यात्र मिलिके एकश्तु ००नाडोहों हैं॥तिप्करातनाडियोंनिपे एकएकनाडोकी सक्ष्यनाडोकी स्रम्भाताक्ष्पद्शनाडिया।तप्राप्तपननेनाडो९०यहस्य । अस्तिके एकश्तु ००नाडोहों हैं॥तिनप्करातनाडियोंनिपे एकएकनाडोकी सक्ष्यभावाक्ष्प इसरीएकएकशत १००नाडोहोंने हैं ॥ तेस पानकन्वेहुएनल्हें समानकरेहैं।। यहें सर्वेशरीरिविषे ब्यापकहुआभीरोसमान प्रवेजतत्तप्तछिद्रोंके तथाआराचकके मध्यदेशिवे विशेष | अस्तिरहें हैं।। अब ब्यानगमामाणकेआश्रयकहणेवारते मथमगाडियोंकीप्रमांत्यां कथनकरें हैं।। हेआख्ठायन ।। यादेहयारीजी पहस्तिकाहें निनसप्तिकाहें।। तथा मुखनासिकाद्वारा वाहागमनागमनकरें हैं।। और दूसराजोअपानहें।। सोअपानतें। पायु अन्स्य यादोनांविपेस्थितहै ॥ तथा विद्यासूत्रकेविभागकुंकरे हैं।।और तीसराजोसमाननामाणहै ॥ सोसमानतौ भोजनकरेंद्व एअत्रक्षे तथा | हमशासाकप हाती नाहियां मिल्डिन १००० व्यासासाहिता । यो तिस्ता क्यार्टिंग क्यार भारत कुर्मा स्थाप महिला है। जा कार्य कुर्मा रिकृत्क चनुपंत्रशति प्रयपदोपिकरपोकासमापान कथनकऱ्या।काहेते यहप्राण सुपुप्तानाडीरूपद्वारकारिके तथाउदानग्रीकरिकपकिषय नुगरिन गातुउत्कमपकरेदे।।यावचनते सिनदोनोविकरपोकाउत्तर सिद्धहोले हे।।अस किसनिसिनकारिके यहप्राण शरीरतेउत्कमणकरेहे न्गांगाओर तागुष्मानाडोक्रिकेतो उद्गननामाप्राण्ही विचरेहैं॥केसाहिसोउद्गनमापाण सर्वेदा ऊर्ण्गमनकरणेकाहेस्वभावजिसका॥३॥ ग्तृतीप्रिकर्पकासमापान वर्णनकरे हैं ॥ हेआखठायन॥मरणकाछिषिष् जिनजीबोंके अग्निहोबादिकपुण्यकमें फछदेणेवासते सन्सुखहोषे रन्रक्रिक प्रमाण माश्रीरतंनाझ क्रिसद्वारक्रिक तथाकिषश्रीषिशेषक्रिके तथाकिसनिमित्तक्रिके उत्कमणक्रेंहै यातीनविकरपोंक

निर्कात मारम्कपनगर्क किसम्भारभारणकरहे ॥ यापैचमपष्टदोनोषत्रोंकाउत्तर निरूपणकरहे ॥ हे आश्रकायन॥यह बाँगेते ॥ १नर्निकारिक नतुर्थप्रअज्ञताकानिक्षणकन्या ॥ छ॥ अव यहप्राण बाह्मआविस्तजाविदेवप्रपंतक्षे किसप्रकार थार् धिमिदिकगैणस्तर्पाकि मित्रभयात्ममात्क्षारणकारे ।। अत्र याही अर्थकेस्पटकरणेता। निर्के याअभिप्रतअपिदेवरूपसर्वजगत्कृंपारणकरेहे ॥ ओर यहप्राण प्राण अपान समान ब्यान गने मन्मुतक्षे हैं ॥ तिनतीरों के सीडदाननामाप्राण नरकादिकों किप्राप्तिकरें हैं ॥ और तामरणकाछिषिपे जिनजीवों के पुण्यपापरूपदो नाक्ष फट्टर्णेमाने मन्मुनहोते हैं ॥ निनजीयोक् सीउदाननामाप्राण मनुष्यछोककीप्राप्तिकरेहैं॥ और तामरणकाछिषिपे जिनपु यापुण्यपापकमाविषेही ताप्राणकेडत्कमणकोनिमित् मोउदान तासुषुमानाडोद्रारा तेनबिद्रान्पुरुपाका दें ॥ निनतीगों झुनी यद्वत्राननामाप्राण स्वगोदिकछोकों कीपाति करे हैं ॥ और तामरणकाछितिषे जिनजीवों के पापकम ग्री महोश्रामिनगर । आर निमपुरुषा ने आतमसातात्कारकरिक पुण्यपापरूपसंकर्म निश्नाहुए है।। गारि गिर्गाहिक महिल्लिमितिक एक हो पुण्यवाषक महिल्लिक नहीं हो है ॥ तिनपुरुषों इती शरीर ने गहा उत्तक्षण करतान ही ॥ यति अन्वयन्यतिरेकक कि महार नभी त 11.11.11

४ तथा जीयाण पुण्पपापकमोकिवशत अनेकश्रतीरोकेसाथ संबंधक्रमासहोवे हैं ॥ तथा जोयाण नाडीआदिकअनेकरूपानाविपरहेंहें ॥तथा जोया १५ जाएकोसरके ॥ तंपानीयाण अप्पातमुगिषेत्रकर्षे ॥ सोप्राण मेंहे ॥ यापकार जोअधिकारीप्रकप ताप्राणकी अभेदउपासनाकरेंहे॥तिस ि गते पंतपाणोंके कमते गहारूपोंकानिरूपणकरे हैं ॥ हेआश्वञायन ॥ चुछ तथाआदित्य यहदोनों प्राणस्वरूपेंहें ॥ याते तिनदोनोंकाप १५ रस्परपेदन्ती है ॥ कितु तिनदोनोंका अभेददी है ॥ यति ताप्राणवायुका वाह्यरूपआदित्यहे ॥ और यापुर्श्वदिवताकरिकेदी अपानवा ् अपितारी पुरापका विष्टपत्रवित्वादिकलिपरंपराक्ष्यदिवादंक् तथायुत्रपीतादिकलिकपरंपराहत्पनन्पतंश कदानित्सी नदर्तीनहीं ॥ किमगारक्षक रम्जवा कार्यालेखकरम्बन्धक कर्षक्षणमार्गहें ॥ केयामन्तरस्य ॥ नामाणेखिन्यपासकप्रभूपक्ष क्षिक सार्वसन्धिक रुगांठोकेर मप्यदेशविषे यहआकाशरहेहे ॥ यति तासमानका सोरमगंषुष्यीकेमण्यवतिआकाश बाह्यरूपहे ॥ और जैसे ब्यान सर्वना गुकाशाकृषण्डान्हे ॥ याते ताअपानका साष्ट्रश्री बाह्यरूपहे ॥ और जैसे यहसमान श्ररीरकेमण्यदेशविषरहेहे ॥ तैसे भूमिछोकके तथा ्डिपांतिपेवपापक है।। तेसे यह नहाम मुभी न्यापक है।। यति ताल्यानका यह नामु का नहास है।। और नैसे याय दानका ऊर्ने गमनकर णेकास्ममवदै ॥ तेसे अग्निक्पतेजकाभी ऊर्ष्यमनकरणेकास्वभावदे ॥ याते ताउदानका पहतेज बाह्यक्पहे ॥ हेआश्वठायन ॥ याज् कर्यसारुपप्राणशृतिबाछाहोंबेंहै ॥ सोप्राण यद्यपि आपीमपःप्राणः याञ्जतिषिषे जलम्यरूपक्रिक्षयनक-याहै ॥ तथापि मरणका डिषिपे सीप्राण तेजोरूपवदानद्वतिक्रिक्षेत्रकहुआ ताजीवक् डोक्रांतरिष्येलेलाविहै ॥ तात्पर्ययह ॥ पूर्वडक्ततेजतिषिना याश्ररिरिषिपे ताड दानकीस्पितिहोषेनही ॥ याकारणतेभी सोतेज उदानरूपहीं है ॥ हेआश्वलायन ॥ मरणकाळिषिपे जोजीव कर्मकेवश्ते भावीप्राप्तहोणेहा रिग्रीरकेतानजन्यसंस्कार्रोबाछाहै ॥ तथा जोजीव इद्रियमनप्राजेकिसाथ तादात्म्यसंबंधक्रेप्रामहुआहै ॥ ऐसेजीवक्र्रेही सीक्षियाद्यातिप्राण रिरिपेरियत जोशंतःकरणकीयुत्तिकप तयाउच्णताक्ष्पतेजहै ॥ क्षोतेज जिसकाङिषिपे शांतहोइजावि है ॥ तिसकाङिषिपे

गैंग आस्रटायन यातीनऋषियोंके तीनप्रश्वतारोंकाँकि सगुषविद्याकाविषय निरूपणकऱ्या ॥ अच निर्धुणविद्याकिविषयकानिश्चयकरणे कारतातापक्रताता साथत नापराजनाता महत्त्र मन्तराजनाता । जन्मन्याता नापना नापनातापना नापनाताता । जन्मन्याता । जन्म प्यानामा स्वास्त्र महत्त्र मन्त्र | क्ष्र महत्ति है ॥ क्ष्र मिन्द्र मन्त्र मन्त केशाश्यकानिर्णय प्रयोजनहै ।किहें ते जिसकेब्यापारकी उपरामताकारिके जाशतकीनिष्ट्रिक्षिण्यम होयेगा ।। तिसीक्षें वाधतकीआ ||कांद्रेत नोवस्त सुप्रमिकाञ्केसुखक्रेमोगेगा ||तिसबस्तुविपेही सुप्रसिअवस्थाकीआश्यवता संभवेहे ॥ ९ ॥ और हेमगुबस् ॥ तासुपुात यातं अंतःकरणकीश्च द्विनास्ते याअभिकारोपुरुपों ने साप्राणकीचपासना अवइयकरिकेकरणो ॥ ३॥ इहां पूर्वे प्रसंगिषि कात्यायन भा अवस्याकुंगाययकानिणंयही फङ्हे ॥ काहते जोषस्तु स्वमुअवस्थाविपे सावधानरहेगा ॥ तिसवस्तुविपेही स्वमुकीआश्यतासंभवेहे र्गस्याविषे यहसंप्रणेप्राणादिक किसआपारविषेत्रियतहोवे हैं ॥ यापंचमप्रश्रका तुरीयअसरआत्माकानिणंयहप्रियोजनहै ॥५॥ हेशिच्या गस्तै नतुर्यप्रअउत्तरकानिरूपणकरे 🕻 ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार ताषिष्पछाद्मुनिकेवचनकूंश्रयणकरिके सोआश्वछायनऋषि तूरणीभा हैप्पिटादगुनि॥ याज्ञरीरिषि आष्णेआष्णेट्यापारकीडपरामतारूपज्ञयनक्कं कौन प्राप्तहोषे हैं ॥ इहां याप्रयमप्रश्रका जायतअवस्था असामपानिषिपे रक्षकपणासंभवेनहाँ ॥ २ ॥ और हेभगष्त् ॥ यासंवातिषिपे नानाप्रकारकेरवप्रोंकुं कीनदेखेंहे ॥ यातृतीयप्रश्नका रुगम प्तर नभी तागाग्यंऋषिनै ताषिपञ्जदमुनिकेमति पंचमश्रकरो। तभी सोषिप्पञादमुनि तागाग्यंकेमति यथाक्रभते तिनपंचमश्रांका |न्छेपानहोताभया ॥ तिसत्वेअनंतर गार्थनामा सौर्यायोणऋपि तापिष्पछाद्मुनिकेप्रति यहपंचप्रकारकाप्रश्रकरताभया ॥ गार्थउदाच ॥ थयता अयं तिसिद्धनियो। १॥ और देभगवत् ॥ याशरीरिषिषे सर्वत् आपणेआपणेञ्यापारिषेपेस्थितद्वप् कीन जायतक्ष्याप्तदीषे हैं॥ ॥। ३॥ गोर हेभगवच् ॥ यासंपात्तविषे सुपुप्तिनेसुलक्ष् कीनभोगेहै ॥ याचतुर्थप्रक्षका सुपुत्तिअवस्थाकेआश्रयकानिणंयहीफङ्हे । 'गादितीयप्रअका याज्ञारिकरक्षाकरणेहरिकानिणैय प्रयोजनहै ॥ काहेतें जो सर्वदासावधानहोषे है ॥ तिस्विपेही रक्षकपणा संभेषेहे ।

र्गः।जिट्योपेस्पितारोपे हे ॥ याप्रकारकीसमानताकेंगीकारकींके श्रीते ताल्यानके दक्षिणजासकपक्षादे ॥ और ताविद्रान्धकप रा गमानगणानात्ते किनगर्रसमाहिक जोमपोहिक्षणानतेर्गहेनाकपे ॥ जेसे प्रमिद्ध श्रोबहोत्रसिक् नभी यजमान किसीद्रसिका \*\*\*\*\*\*\*\*\* मनेत्माप तातात्ममनश्रमानश्रमानश्रेत्रके आपणेआपणेज्यापारतिनिवृत्तिरूपश्यनक्षं प्राप्तहोंने हें ॥ और सुपुत्तिअवस्थानिपेतों तेचश्चआदिक ोदापुरुप्एं अतिने अप्रिहोत्रकीप्राप्तिकथनकरीहै ताकानिरूपणकरेहें ॥ हेगायी। जैसे प्रसिद्धअप्रिहोत्रीपुरुपोका गाहपन्यनामाअप्रि ताँगास्पिररहे हैं ॥ जौर आहवनीयनामाअप्रितो होमकरणेवासतै तागाहपन्यअप्रितेंडठाइकै प्रकालितकच्याजाने है ॥तैसे इहाँ प्रसंगनिषे रतारीय मगरेताहितही तात्रपनहंग्रापहोते हें ॥ याते सोचक्षआदिकइंद्रियविशिष्टमनहीं याजायतअवस्थाकाआश्रयहे ॥ १ ॥ अव त्रितीयप्रशताउतार निरूपणकरे हें ॥ हेगाग्ये ॥ सुप्रुप्तिअवस्थाविषे मनसहितइंद्रियूक्टियहुएभी प्राणु अपान ब्यान समान बदान यहपं गीरापेष्तनेरे ॥ पाअन्यारापेष्चनकंरी वेदवेतापुरुष दक्षिणअग्निकहेर्हे ॥ तादक्षिणअग्निरूप सोब्याननामावाश्वाहे ॥ काहेर्ते जेसे प्रामदर्शीकोप्तरीशाङ्गीपे सोदक्षिणकोम दक्षिणदिशाकेक्रेडविमेस्यितहोते हे ॥ तेसे यहव्याननामावाश्वभी इद्यकेषंचिक्र्यानिष उत्तर महनाभया ॥ पिष्यटाद्युनिह्नाच ॥ हेगाम्य ॥ स्वमुअवस्यानिषे यहच्छुआदिकपंचज्ञानइद्रिय तथानाकादिकपंचकम्इद्रिय प्रमारमापा नदप्रमित्ताहेत भाषणेभाषणेच्यापारिषिपेत्स्यितारूष्णामतक् मात्रहोषे हैं ॥ याकारणेतेहीं तासुप्रुपितिषे यात्रीबोंकेउद्र ोपेस्पितःतत्रकापरिपाकरोते हे ॥ यति जटराप्रिसहित तेपंचप्राणहीं याज्ञारोरकारक्षणकरणेहारे हें ॥ २ ॥ इहां सुप्रुप्तिअवस्थाविपेस्थित पुरुपरेप्रान <u>तं</u>तौ आवदनीयशमिरूपक्हेंहैं ॥ और ताअपानकू गाहैपत्यअमिरूपकहेंहे ॥ और ताविद्वानुपुरुपका व्याननामाबासु अन्वा रापंपननद्भरो ॥ इहां ओद्नाविशेषकानाम अन्नाहायं है ॥ सीअन्नाहायंह्पओद्न जिसअग्निषिषेषकायाजावेहे ॥ ताअग्निकानाम अ 

][निषे सासमाननामानायुहीहोतारूपहो। काहेते यहसमाननामानायु उच्छासिनिःशासरूपदोनोंआहुतियोंकू न्यूनअधिकभावतेरिहितसमानता क्ष्मामकरे हे ॥ ओर यह्उदाननामागुरौ ताबिद्वान्पुरुषके प्राणअभिहोजका फरुरुपहे ॥ कहिते यांप्रसिद्धअभिहोजविपेभी यनभानपुर काफठकपदे ॥ और याबिद्रान्युरुषकेप्राणअग्निहोत्रविपे ताबिद्रान्युरुषकामन यजमानकपहे ॥ और जैसे बाह्मअग्निहोत्रविपे प्रसिद्धगा हैपत्यादिकअग्नियां तायजमानपुरुपक्कं स्वर्गरूपफटकीप्राप्तिकरें हैं॥ तैसे यहप्राणरूपअग्नियांभी तामनरूपयजमानक्कं सुपुत्तिअवस्थाविषे हुए अनेकपक्षी किसीमहान्वुसविपेस्थितहेविहें ॥ तैसे पृथ्वीआदिकपंचभूत तथातिनपृथ्वीआदिकभूतोंकेगंधादिकगुण तथाचक्षुआदि ्रीपिपे केनळ यहजडप्रपंदी स्थितनहीं है ॥ किंतु इंद्रियअंतःकरणप्राणादिकोकेव्यापारिविशिष्टरूपकरिके यहजीवभी ताझुद्धआत्माविषेही। । सोमनही तासुप्रुप्तिकेसुखक्ष्याप्तहोंने है।। कहिते तासुप्रुप्ति अब तिगिपै यहमन यद्यपि स्पष्टरूपक्रिक्रित्रतीतहोंमैनहीं ॥ तथापि सीमन तासुपुतिषिपे सुक्ष्मबीजरूपक्रिकेरहे है ॥ याते तासुक्ष्मबीजरूप ग्रतियिंवरूपक्रिस्पत्है॥ताचेतनआत्माविपेहो यहप्राणादिकसबैजगत् स्थितहै॥जेसे याछोकविषे सायंकाछविषे अनेकदिशावोतिआये ताबिद्वान्पुरुषक्केअग्निहोत्र हद्यकमङ्गिपिस्यित ब्रह्मानद्रह्पर्नगैकीप्राप्तिकरे हैं ॥ इसप्रकार ताब्हाबेसामिद्रान्पुरूपका सर्दा अमिहोबहोंने हैं ॥ अंच तृतीयचतु सुपुतिअवस्थाविषे ताविद्वान्पुरुषके प्राण अप्रिहोत्रका यजमानरूपह ॥ सोईहोमन चेतनकेप्रतिविंग्क्ष्प्रहणका्षिक प्रकाशमान्छुआ नानाप्रकारकेत्वमींक्षेदेखे है ॥ योकारणते सो करिकेस्थितदुआ यहमनदीतासुपुप्तिकाआश्रयहै॥8॥अव पंचमप्रश्रकाउत्तर निरूपणकरे हैं॥हेगाग्यै ॥ जोचेतनस्बरूपआत्मा तामनविषे कर्गहेदिय तथाचारप्रकारकाअंतःकरण तथापंचप्रकारकापाण यहसंपूर्णप्दार्थ ताचेतनआत्माविपेही स्थितहे।।हिगाम्ये ॥ताचेतनआत्म स्पापि जेते यहसंसार यद्यपि स्पष्करिकेप्रतीतहोंनैनहीं ॥ तथापि तासुप्रुप्तिषिपे यहसंसार सूक्ष्मबीजरूपकरिकैरहे है ्रीगृहं ताउदाननामाबायुक्उत्कमणकरिकेही स्वगोदिकफलकीप्राप्तिहोंवें हे ॥ याकारणतें सोउदाननामाबायु थेप्रअकाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेगाग्ये ॥ जोमन स्वप्रअवस्थाविषेभीजागे हैं ॥ तथाजोमन चित्राभासयुक्तमनही तास्वप्रअवस्थाकाआश्रयहै ॥ ३ ॥ और हेगाग्यै ।

गिरीस्गतअप्रगप्तिमक्होंने हे ॥ यातें जठराग्रिसहित तेपंचप्राणहीं याज्ञारिकारक्षणकरणेहारे हें ॥ २ ॥ इहां सुप्रुसिअवस्थानिपेन्थित गिरानपुरुपक्षं अतिने अग्निहासकीप्राप्तिकथनकरीहे ताकानिरूपणकरेंहें ॥ हेगाग्या जैसे प्रसिद्धअग्निहोत्रीप्रुरपोका सर्वास्परादे हे ॥ और आह्वनीपनामाअग्नितो होमकरणेनासतै तागाहंपत्यअग्नितेंउठाइकै प्रव्वित्तिकःयालावे है ॥तैसे इहां प्रसंग्निपे उरपरेग्यापहुंती आवस्तीयअग्निक्षपकहेहै ॥ और ताअपानकूं गार्हपत्यअग्निक्षपकहेहै ॥ और ताविद्वानपुरुपका च्याननामावाधु अन्वा रापरेप्तरूपहे ॥ इहां ओदनविशेपकानाम अन्वाहाये है ॥ सोअन्वाहायंक्ष्पओदन जिसअग्निविपकायाजावेहै ॥ ताअग्निकानाम अ प्रसिद्शिपिरोग्रहोत्राञ्जिषे सोदित्त्रणसो दिश्चित्राकेछेडिषिपेस्यितहोते है ॥ तैसे यहच्याननामाबासुभी स्ट्यकेपंचित्रोंषिष मनरेताम तादात्म्पमनक्ष्मप्रहाङ्के आष्णेआष्णेच्याषारतिनिष्ठतिरूपभ्रयनक् प्राप्तहोंवे हैं ॥ और सुप्रुप्तिअवस्थाविषेती तेचश्चआदिक र्साक्षीय मनकेसहितहो साझयनक्ष्रप्रप्रहोषे हैं ॥ याते सोचक्षुआदिकइद्दियविशिष्टमनहीं याजाघ्रतअवस्थाकाआश्रयहै ॥ ९ ॥ अव कितोयप्रसहाउत्तर निरूपणकरे हैं ॥ हेगार्ग्य ॥ सुप्रुप्तिअवस्थाविषे मनसहितइद्वियेकिङ्यहुष्भी प्राण अपान ब्यान समान उदान यहर्ष तिःप्रकारुर्णुद्दारिशपान्नायुत् नाह्मगम्नकरणुद्दाराप्राणनायु उठायाजावे है॥याप्रकारकीसमानताक्ष्यहणकरिक श्रीतभगनती ताबिद्वान् नार्राप्यत्नार ॥ याअन्याहार्षप्यनकूर्वा वेदवेतापुरुष दक्षिणअप्रिकृर्वेहें ॥ तादक्षिणअप्रिरूप सोव्याननामावाखाहे ॥ काहेर्ते जेसे रितिप्रितिमित्रोते दे ॥ यात्रकारकीसमानताकुंगीकारकृषिके अतिने ताच्यानकृ दक्षिणअप्रिकूपकद्याहै ॥ और ताबिद्धानुकुप उत्तर एउताभया ॥ पिप्पटादग्रुनिह्वाच ॥हेगाग्यं ॥ स्वप्नअवस्थाविषे यहच्छुआदिकपंचज्ञानइंद्रिय तथावाकादिकपंचकमडेंद्रिय पत्रसारताप्राण जठराग्निसाहित आपणेआपणेज्यापारिषिपेत्स्पितिरूपजायतक्षे प्राप्तहोंने हैं ॥ याकारणैतेहीं तासुप्रुप्तिषिपे याजीबोंकेजदर

ततोशात्मादेवही सर्काञापारहै।।हेगाग्यै।।सोयहआत्मादेव च्छुआदिकइद्रियोंकेसाथमिठिकै दर्शनादिकअनेकब्यापारोंकूंकरे 🕍 अ॰ ९७

रामपदक्राप्रहाषे है। ५॥ इतनेक्रिक चतुर्थप्रश्रउत्तारकानिक्ष्मणक्रऱ्या ॥ अव ताअक्षरआत्माकेएकवारउपदेश्ते जीअ 🔶

सिअपिकारीपुरुष यासर्वजगद्कंसामान्यरूपकरिके तथाविशेषरूपकािके साक्षात्कारकरे हैं ॥ तथा यासंसारकेजन्यमरणा

ंतें मुक्तहोंवें हैं ॥ हेगाग्ये॥जिसअक्षरपरमात्मादेवविषे यहजीव स्थितहै ॥ तथा जिसअक्षरविषे ताजीवकेउपाधिरूपप्राणइंदि

हिं॥ ताअक्षरपरमात्मादेनक्कं जोअधिकारीपुरुप आपणाआत्मारूपकरिकेपाक्षात्कारकरे हैं ॥ सोअधिकारपुरुप सर्वज्ञहुआ

रामारे॥ नमा मामराक्रामाम्बस्कामी मुम्हे ॥ केत्रहेसीॐकार्॥ तापरमस्कताय तयाभपरमुस्केसाय अभित्रहे ॥ काहते॥ ्रीतम् भाष्यानक्ष्यमावतं तात्रपरत्नकृष्टकः नाम्यः । तिकृतं नाम्यानक्ष्यमावतं तात्रपरत्नकृष्ट्वी प्रावहोते हे ॥ हेतत्वकामा। ताफङकमेद्विपे केवङ पुरुपकीकामनाकामेद कारणनहीं हे।॥ तिकृत नामगणकाकेमात्रायाकाभेदभी ताकङकमेद्विपेकारणहे ॥ काहे ते तामणवंभवविपे अकार उकार मकार अर्द्धमात्रा यहसाहेतानमा ताने हैं।॥ तही तोपुरुप प्रयम अकारमात्राक्षे ऋषेद्रूपकितित्तकरेहे ॥ तिसङ्गासकप्रकृष्ट्यं तान्कप्रवेदकेअभिमानिदेवता यास्र मिष्टोककीमानिकरे है ॥ और जोपुरुप अकार उकार यादोनोंमात्रागोंक्ष्यगुर्वेद्रूपकरिके चितनकरेहे।।तिसङ्गासकप्रकृष्ट् क्रीत्रेत्रकारकारकपरीमात्राहें ॥ तेदोनामात्रा यानपासकपुरुपक्रें पुनराष्ट्रीतिषुक भूमित्वर्गेळोककपुरक्कीही भ्राप्तिकरे हें ॥ पुनरा दुसित्रहरमुखक्रीमात्रिकरेनहीं ॥ और सोतीनमात्राष्ट्रकमण्वती यान्पासकपुरुपाँक्रें पुनराष्ट्रितिरहितत्रहाळोककीमात्रिकरे हे ॥ याते | गुन्यसंका नयासनकनामका वेदनेतापुरुषा ने अभेद्द्रिकयनकन्याहै ॥ अथवा देवताप्रतिमाकीन्याई सोञ्कार तापरअपरत्रस्काप ैं गीक्कपढ़ी ॥ याकारणते सोजैक्कार तापरअपत्रज्ञतेंअभिन्नहे ॥ अन्यविपेशन्यदृष्टिकाजोआठंबनहोंवे हे ताकानाम प्रतीकहै ॥ जेसे बाज्यापािंग जोपिरणुदृष्टिं तादृष्टिकाआठंबन क्राट्यामहे ॥ याते सीक्षाट्याम ताबिरणुकाप्रतीकरूपहे ॥ तेसे सीजैकारभी तापर अपस्त्रका प्रतीकरूपहे ॥ इसत्यकाम ॥तोअधिकारीपुरुष याॐकाररूपप्रणवक्षं परबारूपकारिके चितनकरे हे ॥ सोअधिकारी पुरुप नाम्याननेत्रमागर्ते तापरब्लाह्ही प्राप्तहोंवेहे ॥ और जोअधिकारोष्डरुप ताप्रणपक्ष अपरब्लारूपकरिकै चितनकरे है ॥ सोअधिका गर्गरणेते मामुमुक्षणनाने तातीनमात्रावालेप्रणवकाही ध्यानकरणा ॥एकमात्राका भयवादीमात्राका ध्यानकरणानहीं ॥ काहे ते याप्रण त्रग्रुक्त्यः तापामनेद्केअभिमानीदेवता त्रहाठोककोग्रापिकरेही।जाब्रहाठोकविषेपापहुँका सींडपात्कपुरुप पुनःभूमिछोकविषेआवेनहीं॥ गर्भिषकारीपुरुषमें तातीनमात्राबांधुक्तप्रणवकाही घ्यानकरणा ॥ हेसत्यकाम ॥

(1) All The Third The Control of the

्राणात् तागालात्व द्या स्पय आताइत्याद्क्रियुणावानाह्के जीवतंत्राङ्गातह्न्याभी वास्तवतेप्तातालाह् हे।ताजीवपरमात्म ी निवित्पात्रमीभेद्नहीं है।अब याक्यनकरीहुईनिगुणांविद्यांके फलकानिहृतणाकरे हैं।हिमार्ग्य ॥ जीआत्मादेव सर्वत्रन्यापकहुआभी . अब्पन्तिमें विशेषकरिकेमभिन्यत्त्वी हैंगितथा नीमात्मादेव सर्वेन्यात्कामिष्ठानकरित्वा नोमात्मादेव स्थूक सूक्ष्म कृत्या याती ? नगरीरों तेरिहतेहैं ॥तथा गोजात्पादेव स्प्यकाराजकारमानेदस्वरूपहै॥ऐसेजात्मादेवकू गोजाधिकारीप्रुरुप महावेत्ताग्रुरुकेउपदेशते साक्षा 🖔 निर्मावरूप्रसमवृद्धमास्त्रोते । ५॥ इतनेक्रिके चतुर्थमभ्यत्यातिक्षणकन्या ॥ अव ताअक्षरभात्माकेषकवारअपदेशते नोभ था विकासिकप ताअक्षरभात्माकेषानमेनिर्मे समर्थनहींहोने हे ॥ ताअपिकारिष्ठरुक्षमति मणवकोउपासनाविषानकरणेवासते पंचममभ्ड दिक्सनीमों ते अमहोंने हें ॥ हेमान्ये।जितनेक्षरपरमात्मादेवनिपे यहजीन स्थितहे ॥ तथा जितमक्षरिषे वाजीननेज्याधिरूपमाणहोहे ्रकारको है ॥सोआपिकारीपुरुप् यासर्वनायक्ष्यामान्यकृषक्रिके तथाविशेषक्ष्यकृषिके साक्षात्कारकरे हैं ॥ तथा यासंतारकेजनममरणा गादिकस्थितंहै ॥ तांअक्षरप्रमात्मादेवक् बोआधिकारीप्रुक्प आफ्णांआत्मारूपकरिकेताक्षात्कारकरे है ॥ सोअधिकारीप्रुक्प सर्वज्ञहुआ गरकानिरूपणकरे हैं।। हेशिष्य ॥ इसमकार जभी तामिष्णव्यस्यनिने गाम्येऋपिकेमाते जत्तरकाता तभी सोगाम्येन्द्रापृ ह ज्णाभावकू । ाच ॥ हेमगवच पिपछानश्चित ॥ जोगिषकारीपुरुप भाषणेमरणपुर्वा अकारकारकार्यात । विभागवच पिपछानश्चित ॥ जोगिषकारीपुरुप भाषणेमरणपुर्वा अकारकारकार्यात । विभागिकारपुरुप भाष्म ।। विभागिकारपुरुप भूति ।। विभागिकारपुरुप ।। ी कानादे ॥ गया जाजक्तक जानमज्ञकाभी नामहे ॥ केसाहेसोॐकार ॥ तापरत्रज्ञकेसाय तयाअपरत्रज्ञकेसाय अभिन्नहे ॥ काहेते जारं हैं।। नहां जोपुरुष प्रयम अकारमाजाई ऋषेद्रक्षकिर्कितिनकरेहें ।। तिस्डपासकपुरुषक् ताऋष्वेद्केअभिमानीदेवता यासू ग्टोक्कीप्रसिर है ॥ श्रीर बोपुरुप अकार उकार यादोनोंमात्राओं इंपबुरंदरूपकारिकै चिंतनकरेंहे॥तिसचपासकप्रुरुपक्कै तायखुर्वेदके |शिगानीदेग्या रनगेटोककीप्राप्तकेंहें|| और बोपुरुप अकार उकार मकार यातीनोंमात्राबों के सामेयदरूपकरिकेचिंतनकरेंहे॥तिसडपा ीनी १ हर गई ॥ या कारण से सोजे कार सापर अपर बझते अभिन्न है ॥ अन्य निषेशन्य इष्कि जो आर्जन होने हैं ताकानाम प्रतीक है ॥ जेते है | याःयापरिषं तारिणुद्दिदे नाद्दिकाआटंबन क्षाट्यामहे ॥ यति सीक्षाङ्याम ताविष्णुकाप्रतीकह्पहे ॥ तैसे सीॐकारभी तापर १ गिकारणैर गामुमुध्यत्रोंने सातीनमात्राराटेप्रणवकाही ध्यानकरणा ॥एकमात्राका अयंबादोमात्राका ध्यानकरणानहीं ॥ काहे तें याप्रण 🌡 ना-पानका नेपासनकनामका वेदनेतापुरुषों में अमेदद्कियनकन्याहै ॥ अयवा देवताप्रतिमाकोन्याई सीजेंफकार तापरअपरब्लकाप त्रगमन्तरा मनोकरूपने ॥ इसत्यकाम ॥नोशिकारीपुरुष याॐकाररूपमणवक्षं परत्रहारूपकरिकै चितनकरे है ॥ सोअधिकारी प्रम गाग्यानकेमभावने नापरत्रम्छ्त प्रातहोवेहे ॥ और जोअधिकारोष्ठरुप ताप्रणपक्छं अपरत्रस्रहृपकरिके चितनकरे हे ॥ सोअधिका गिगुरुग नाग्यानक्रयमायने ताअपरत्रहरूही प्राप्तहों है।। हेसन्यकामा। ताफ्छकेभेदविषे केवछ पुरुपकीकामनाकाभेद कारणनहीं है।। १ | ११भी शासार कार रूपरोमात्रा है ॥ देदोनोंमात्रा यावपासक्ष्य कप्हों पुनराष्ट्रतियुक्त भूमिस्नगैछोककेसुलकोही प्राप्तिकरे हैं ॥ ग रंगरग र नागामोर्के अभिमानीदेवता त्रव्योककीपापिकोर्दें।। बाब्ब्लोकविषेपासहुभा सोडपासकपुरुष पुनःभूमिछोक् किंग नाप्रगणेनमात्रागोक्तिमेदभी ताफडकेभेद्षिषेकारणहैं ॥ काहे तें ताप्रणवसंत्रिषे अकार डकार मकार अद्वात्रा ग्रसिन्रिरिसम्परानीमासिक्रीनर्सी ॥ और सोतीनमात्रापुक्तमण्वतो याउपासकपुरुषाँक्षे प्रनराष्ट्रितिसिंदिहतत्रसञ्जोककीमा गरीपुरुपर्ने तातीनमात्रार्वोषुकप्रणषकाही प्यानकरणा ॥ हेसत्यकाम

THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF

॥ तथा ह स्थितह ॥ है।|यति तोमानादेव देघा स्प्रधा भोताहत्वाहिमात्वाति

[कृषाक्रिके तापोडश्कछावालेपुरुपकास्वरूप हमारेप्रति कथनकरो॥हेशिज्य॥इसप्रकार जभी तासुकेशानामाऋपिने ताषिप्पछाद्मुनिके |मृति प्ररूनकच्या॥तभी सोपिप्पळादसुनि तासुकेशाऋपिकेप्रति याप्रकारकावचन कहताभया॥पिप्पञादसुनिरुवाच॥हेसुकेशा॥ जोतुमने पेडशुकछागछपुरुप पूछाहै॥सोपुरुप कोईदूरस्थितनहीं है॥किंतु जिसपुरुपविपे तेपोडशकछारहेहें॥सोपुरुप यातुमारेशरिविपेही प्रत्य क्षआत्माहपकरिकैस्थितहे फैसाहैसोपुरुपा।तासबैजगद्दरपपोड्सकलाओंकाअधिष्ठानहोणे हें यासबैजगद्रकानियंताहै।।अब तापरमात्मादे आगमन इत्यादिकगुणाँवाछिसंसारक्कं किसडपाधिकरिकैप्राप्तहोवाँगा ॥ याप्रकारकाविचारकरिकै सीपर समान ज्यान उदान यापचद्यातेवाछे प्राणुरूपकछाकू उत्पत्रकरताभया कैसाहेसोप्राण ॥ याज्ञरीरते तथापरछोकतेंआगमनका कारणहे ॥ १ ॥ तिसप्राणतेंअनंतर सोपरमात्मादेव श्रद्धारूपदूस गकादिकपंचकमें इंद्रियहें ॥ ताद्शु इंद्रियरूपअष्टपीकछाकुँउत्पन्नकरताभया ॥ ८ ॥ तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव तिन |श्रीइंद्रियोंक्नं प्रग्तकरणेहारेमनरूपनवमीकलाकुं उत्पन्नकरताभया ॥९॥ तिषतेंअनंतर तीपरमात्मादेव तामनकीत्थितिकरणेहारे अन्नरूपद तिनपोडशकठाओंकीउत्पत्ति कथनकरे हैं॥हेसुकेशा।जोपरमात्मादेव त्मादेव कमोंकिकरणेका तथातिनकमोंकिफङभोंगका आधारहृषणे आकाश बाधु तेज जङ पृथ्वी यहपंचधुतहें ॥ तिनपंचधूतहप पंतक्ठाशोंकुं उत्पत्रकरताभ्या ॥ ७ ॥ तिनपंचभुतौतिँजनंतर सोप्रमात्मादेव ज्ञानकासाघनरूपजेशोबादिकपंच्ज्ञानइंद्रियहैं॥तथाकर्म रिकटाकुं उत्पन्न करताभया ॥ इहां क्रुभकमामिषेत्रयुत्तकरणेहारीआस्तिक्यबुद्धिकानाम अद्धाहे ॥ २॥ तिसश्रद्धातेअनंतर सोपरम याज्ञरीरविपेस्यितहै।।सोईहीपरमात्मादेव याजगत्कीउत्पत्तिँपूर्व जरायुचमैकीन्याई बंधनकरणेहारीडपा इच्छाकरताहुका याप्रकारकाविचारकरताभया।मिंपरमात्मादेव याज्ञरीरविपेस्थितङुकाभी सर्वेबव्यापकद्व तया विक्रियातिर ड्याक्टापाटेपुरूपके में जानतानहीं।।हेराजन् ॥ याटोक्तिने जीपुरुप मीत्त कार्य । प्रत्या । प्राप्त । । । । । वरूपपुरुपको अद्वितीयरूपतास्पष्टकरणेवासतै तापरमात्मादेवते उत्क्रमणका तथापरङोक्षिपे गमनका मिप्रमात्मादेव उत्क्रमण गमन मात्माद्व प्रथम प्राण अपान प्रत्यक्रह्मपक्रिके ,श्रीकामाधन<u>क</u>्षजे

Mary Property

स्वग्छोकक्रुपाप्तहों है ग्राभुमिछोक्छ्प्राप्तहोंनेहैं ॥ और अकार उकार यादोमात्राप्रधानभणवेका चित्नकरणहाराष्ट्रिष्प

्र और अकार उकार मकार यातीनमात्राप्रयानप्रणवकान्तिनकरणेहारापुरुप बहाठीकक्ष्मप्रहोंने हैं तेसे जोपुरुप अद्वासायान १ प्रणयका चितनकरेंहैं ॥ सोपुरुप अद्वितीयब्रह्मभावक्ष्मातहोंने हैं ॥ इसप्रकार याअपिकारीपुरुपोंक् ताञ्ज्काररूपप्रणवर्तेही सवैभोगे

ग्पर्रायोंकी तथामीसकी प्रातिहोंमेंहै ॥ यातें यहप्रण्वमंत्र सर्वमंत्रोतेंश्चहै ॥ ५ ॥ इतनेंक्रिके पंचमप्रश्नत्मानिरूपणक-या ॥

अव चतुर्यप्रकृतिषेप्रत्यनकरेंहुष् अक्षरप्रमात्माद्विषिषे प्रत्यक्रह्मपतानिश्यक्राविष्वासतै पछेपक्रनजन्तरकानिरूपणकरेहें ॥ हेज़िष्य ॥

品品

तापुरुपों में जोपोड्शकळावोंबाळापुरुप कथनक-याहै॥ तापुरुपकेनिजैयकरणेवासते में बहुतवार विचारकरतामयाहू ॥ परंतु तापुरुष्के गावताभया।।और सोहिरण्यनाभनामाराजा बहुतबिनयपूर्वक तापोड्मकठावालेपुरुपकास्वरूप हमारेसे पूछताभया ॥ ताराजाकेप्रश्रकू अनंतर सुकेशनामाभारद्वाजऋषि ताषिष्पछाद्मुनिसँ प्रत्यक्रआत्मास्वरूष्ष्टताभया ॥ सुकेशाख्वाच ॥ हेभगवद्षिष्पछाद्मुनि॥वेद्वे लिरूपक्षे मेंअचपर्यंत निश्चयनहींकरताभयाहुं।हिभगवन्।।पूर्व किसीकाङ्किषे कोझङदेशकाअधिपति हिरण्यनाभनामाराजा इमारेसमीष इसप्रकार जभी ताषिप्पछादमुनिनै तासत्यकामकेप्रति उत्तरकह्या ॥ तभी सोसत्यकामनामाऋषि चुष्णीभावक्रप्राप्तहोताभया ॥ ि

गुर दोनोंछोककेमुखरूपफळकूंनगातहोहकै भाग्यरूपमुळमहित नाश्क्रुगातहोंपै है ॥ यापकार तामिष्यावचनके महाचुडु:सरूपफळकूंचा तताहुआमें स्पर्गतिभी तामिष्यावचनक्रकहतानहीं।तो जायतअवस्थाषिपे तामिष्यावचनकूँ में केसेकहूंगा ॥ योते यामुकेश्रानामाइहपिने थमणकरिकेमें ताहिरण्यनाभराजाकेमति यामकारकामचन कहताभया।हिराजन् ॥ जोपोडशकळावाळाष्ठरुप तुमने हमरिसेषूछाहे॥तापो ी नताडुआमें स्वप्रविपेभी तामिष्यावचनक्रकहतानहीं।तो जायतअवस्थाविपे तामिष्यावचनक्रे में कैसेकहुंगा।। याते यास्रकेशानामाझिपेने तापोड्यक्यताल्युक्पहेंजानिकरिकेभी समारेशति नहींक्यतकऱ्या ।।यायकारकीशंका छुमें आप्लेपनिषे कदानित्सी नहींकरणी।। डशक्छावालेपुरुपक्रं मेंजानतानहीं।हेराजन् ॥ याछोकविषे जोपुरुप मोहकेवशतें मिथ्यावचनक्छेडझारणकरें हैं ॥ सोमिथ्यावादीपुरुपरूप

पद सिल्बानद्वाम ॥ वाष्प्रकाषक्वत कभी दम्हे नादिरण्यनाभराजाकेशतिकद्वा। । तभीसीहिरण्यनाभराजा दुष्णीभावकेशात 

おいれい はくはいる こ

णकिरिके में ताहिराधनाभाजिक्षीते याष्ट्रकारकानन कहताभया।हिराज्य ॥ जोपोडकाकट्याट्यफुम् तुमने तमारंगेग्ट्याते॥तागो जक्त्याहेण्ड्रपक्ष में मानगनहीं।किराम्य ॥ यहिलकिमें जोकुम्य कीलकाकुते किल्यापनमध्यापणकरेते ॥ सीमिल्यापनिष्डकार <sup>प्रकृ</sup> उत्पन्नकरताभया ॥९॥ तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव तामनकांस्थितंतकरणेहारे अन्नरूपद||८ ANTICOLOGY CO. ATAICOLOGY OF THE CONTROL OF THE CON हान्। के गार्डिक मार्डिक मार्टिक क्यारेप्रति क्यनकरो।।हेशिच्याइत्यक्तर जभी तासुकेशानामाऋपिन तापिप्जाद्युतिके। र् ∥ तादश्हंद्रियह्पअष्टमीकृट्याङ्चरप्रवक्रताभया ॥ ८ ॥ तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव तिन∏ मी महनकःमाणिनी सोष्टिक्वायीन साम्रकेमाक्षिक्रमति माम्कारकानन्न कहताभया।पिष्पञादमुनिक्नाच।दिसुकेमा ॥ जोतुमन् भाग वरण गामम् युवानीमागुरुप कोइदूरस्थितनदीं हैमिक्स निषयुरुपनिपे तेपोड्यकव्यरहेंहें॥सोपुरुप यातुमारेशरीरनिपेही प्रत्य ्टर्ज्सम् गमन् आगमन् इत्यादिक्गुणौवालेसंसारङ् किसडपाषिकरिकेप्राप्तहोगोग्।। यात्रकारकाविचारकरिके सोपर मुलका नगापरिलेकी गमनका तथापरिलोकतेंआगमनका कारणहे ॥ १ ॥ तिसप्राणतेंअनंतर सीपरमात्मादेव श्रद्धारूपद्रम्। हुन्त्रुक्तताबुका यामक्तरकाविचारकरताभया।विष्टमात्मादेव याश्रीरविषेत्यितहुकाभी सर्वेत्रव्यापकहुं तथा विकियतिरहितहुं ॥ ऐसा प्रयम प्राण सपान समान ज्यान उदान यापंचर्डातीबाङे प्राणक्ष्मकङाकुं उत्पन्नकरताभया कैसाहैसोप्राण ॥ याज्ञरीरते े के उत्पन्न कर्नाममा ॥ इहां शुभक्मोनिषेषवृत्तकरणेहारीआस्तिकयबुद्धिकानाम अब्हाहे ॥ २ ॥ तिसश्रद्धातेअनंतर सोपरमा मिक्फिटमोंगका आषारह्पचे आकाश वाधु तेज जङ पृथ्वी यहपंचभूतहें ॥ तिनपंचभूतहप् अम्तिष्णा ॥ ॥ तिनष्चभूतीतेंअनंतर सीपरमात्मादेव ज्ञानकासाधनरूपजेश्रीत्रादिकपंचज्ञानइद्वियहाँ।तथाकमे मुगात्माक्ष्मकिक्षित्वते केतातेसोप्रकृगाता्मांकगत्तक्ष्मोड्युक्टाओंकाअभिघान्होंने ते यासवैजगत्कानियंताहे॥अच तापरमात्मादे गुरुपुष्ठमानी अवितीमकूप्तारुपद्दकरणेषातते तापरमात्मादेवते तिनपोडज्ञकुषांकीडत्पत्ति कथनकरे हैं।दिसुकेद्या।जीपरमात्मादेव ार उस मिरिक याहारितिये स्थितहो। सोईही पर्मात्मादेव याजगत्की उत्पत्ति पूर्व जराषु नर्मकी न्याई वंधनकरणेहारी उपाधिके करणेकी

थे रापापा पूरापालका स्थात सहस्रणवृष्त सवमत्रातश्चाहे ॥ ६ ॥ इतमेकारिक पंचमप्रशब्दारकानिरूपणकत्या ीं अय चतुर्थमर्शनमिफथनकरेहुए अक्षरपरमात्मादेनमिपे मत्यक्रूपतानिश्चयकरावणेवासतै पष्टेमरूनडत्तरकानिरूपणकरेहें ॥ हेशिष्य ॥ ्र) मनंतर सुरुश्नामागरद्दानुस्ति वापिप्पळादस्रनित्तें प्रत्यक्ष्यात्मार्त्वरूपपूछताभूया ॥ स्रकेशाङ्बाच ॥ हेभगवच्पित्पछादस्रनि॥चेद्वे ी तापुरवाँ में जोपोड्सक्छाबोंबाह्युरुप कथनकृत्याहै॥ तापुरुपकेनिज्यक्रणेवासते में बहुतबार निचारकरताभयाहै ॥ परंतु तापुरुपके ु स्वरुपके मेंअवुपर्वत निश्चयनहीं करताभयाहुं। हेभूगवच्।। पूर्वे किसीकालिषे कोशलदेशकां अधिपति हिरण्यनाभनामाराजा हमारेसमीप ्र आवताभ्या।और तोहिरण्यनाभन्माराजा चहुतिवनयपूर्वक तापोडशकलावाल्पुरुपकाल्वरूप हमरिसे प्रछताभया ॥ ताराजाकेप्रश्रक् ्रि डशकलाबालेपुरुपक्रं में नाहिरण्यनाभराजाकेप्रति यामकारकावचन कहताभया।हिराजच् ॥ नोपोडशकलानाजापुरुप् तुमने हमारेसँघछाहै।।तापो | | अशकलाबालेपुरुपक्रं मेंनानतानहीं।हेराजच् ॥ यालोकिषिपे नोपुरुप मेहिकेवश्ते मिय्यावचनक्रंडबारणकरेहें ॥ सोमिय्याबादीपुरुप् ्र दित्ताहुं आमें स्वमृतिकेम तामिर्यावनक्षेत्र भाग्यक्ष्पमुठमहित नाशक्ष्मातहोंने हैं ॥ यामकार तामिर्यावनने महानदुःसरूपफठकुंना । विद्यातिक स्वमृतिकेम तामिर्यावनक्षेत्र स्वतिक्षेत्र स्वतिक स्वतिक स्वाकिक तामिर्यावनक्षेत्र सहानदुःसरूपफठकुंना तीपाडिकालाहर्मा । कामकारकाषक करो क्षमं नहींकवनक जा । । । । । । । । । विकास । ्र स्पमार जमी तापिप्पछादमुनिने तासत्यकामकेमति उत्तरकहा। । तमी सोसत्यकामनामान्कपि द्वणीभावक्षेत्राप्तहोताभया।।

वीर्येक्षपएकाद्शीकठाकुं उत्पन्नकरताभया॥इहां ताअन्नकिक न्य जोसामध्ये है ताकानाम वीये हैं ॥ १९ ॥ तिसतेंअनंतर सोपरमात्मादेव तावीये तें जन्य जोश्रुष्टिकरणेहारातपहे तातपरूपद्रादशीक उत्पन्नकरताभया ॥ इहां वेदोंकेअध्ययनकाना ठाकू उत्पन्नकरताभया ॥ १२ ॥ तिसत्मिनंतर सोपरमात्मादेव मंजरूपन्योद्शीकठाकूँ श्मीकछाक्षं उत्पन्नकरताभया ॥ १० ॥तिसतेंअनंतर खोपरमात्मादव

ममंत्रहै॥१३॥तिसतेंअनंतर सीपरमात्मादेव ठौकिकवैदिककर्मरूपचतुर्दशिकठाकुँ उत्पन्नकरताभया॥१८ ॥इहाँ मंत्रशन्दकोजीवेद्केअ ष्पयनिपेरुक्षणाकरीहै ताकायहकारणहै।।यद्यपि मंत्ररूप तथात्राह्मणरूपजेवेद्हें।तिवेद् साक्षात्प्राणतेहीप्रगटहुएहें।तहांश्चिति।।अस्यमह

तोशतस्यनिःशक्तिकाद्वनेव्येयखेदेःसामवेदोऽथवागिरसद्दति॥अर्थयदः ॥ इसमहाच्परमात्मादेवकेदी उक्ष्य् यञ्जुप् साम अथर्वण यह चारितेद् सास्क्रपेद्दे॥ १ ॥ याश्चितिते साक्षात् प्राणीति तिनवेद्दूकाप्रगटहोणा कथनकृत्याद्वै॥याति सामध्युक्षप्वीयति तिनवेद्द्रकीश्वरपति

तिनोंक्रनामकहेंहैं।।जोपोडशीकछारूपनाम सुक्तपुरुपोंकाभी नियुत्तहोंने छत्रणाकरणीयुक्तहै॥ और तिनकर्मों तेंअनंतर सोपरमात्मादेव ङोकरूपपंचदशीकङाकुँ उत्पन्नकरताभया ॥ इहांतिनकर्मो तेंउत्पन्नभया जोसुखहुःखरूपफ़टहें ताकानाम छोकहै ॥ १५ ॥ तिसतैं अनंतर सीपरमात्मादेव नामरूपपोडशीकछाकूं उत्पन्नकरताभया ॥ इहां श सीनामप्रख्यकालपर्यत स्थिररहेहै ॥ याकारणतेही श्रीतिविपे तानामक अनंत यानामकरिकेकथनक-याहै ॥ 9६ ॥ हुईनहीं॥तथापिअब्हैआदिकारणजिसका ऐसाजोसासध्यंह्पवीय है तथातपहै॥तावीयंकरिक तथातपकरिक तेनेद अच्ययनादिह्पविस्ता रक्षेत्राप्तहोंने हैं।याते तेवेद अध्ययनद्वाराही तिननीयोदिकांत्रेपगटहोंने हैं ।।साक्षात्प्रगटहोंनेनहीं ।। याते तामंत्रपदकी वेदकेअध्ययनिषे रीरामिन्धम्यतनकेवाचकजे देवदत्त यज्ञद्ता इत्यादिकशुब्दहें

यहपोडगुकछा तापरमात्मादेवते उत्पन्नहोवे हैं॥तहांश्चति॥सप्राणमसुजतप्राणाच्छूद्धां संवाग्चण्यीतिरापःपृथ्यतिष्यंमनोऽत्रमत्राद्वीयेतपोम ज्ञान्कपेङोकाङोकेपुचनामचे॥ १ ॥ याञ्चतिका यहपुर्वटक्तव्ययंही जानिङेणा ॥ हेसुकेशा॥ जिसपुरुपक् आत्माकासाञ्चातकार

महीं ॥ किंतु

में हैं॥ हेसुकेज्ञा ॥ ऐतेपरमात्मादेवक् जोपुरुष आषणाआत्मारूपकरिकेसाक्षात्कारकरे हैं ॥ तिसपुरुषक् याज्ञरीरकेनाज्ञतिअनंतर प्रनः इतनाहीं मैजानताहूं ॥ इसतेंपरेकोईबस्तु में जानतानहीं ॥ तात्पर्थयह ॥ जोब्रह्मकाबास्तवस्वरूप इमने तुम्हारेप्राति उपदेशक-याहे ॥ जिसपुरुपषिपे यह्याणादि क्षोड्मक्छा छपभावक्रुप्राप्तहोंवे हैं ॥ तोष्ठक्षकेसाहे ॥ वास्तवते नाम्कुपतुरिहितहे ॥ तथा निरव्यवहे ॥ तथा आनंदस्वरूपहे ॥ तथा ॥ ६ ॥ हेशिष्य ॥ याप्रकारकावचन उपदेशकऱ्याहे ॥ तिसत्परेद्वसराकोईयस्तुरुपदेशकरणेयोग्यनहीं है ॥ यातैताअद्वितीयबृक्षक् तुमसर्वे आपणाआत्मारूपकरिके निश्चयकरो।।हिशिष्य।।इसप्र न्याई अर्गनप्रमनकरतेभये।।और तेसर्वऋषि ताषिष्पट्यद्मुनिकेप्राति याप्रकारकेवचनकहतेभये।।हेभगवत्।।आपने क्रपाकरिके हमारे सर्व ....अप्रजेआपणिभित्रमित्रममरूपक्रो हैं ॥ और तेशाणादिकपोड्सक्ठा जभी तानिगुणपुरुपक्रिंगासहोंने हैं ॥ तभी तेषाणादिक कठा आपणे भित्रमित्रनामरूपकापिरियागकरिके तानिगुणपुरुपकेनामरूपक्रहाँ पारणकरे हैं ॥ हेसुकेशा ॥ जिसपुरुपषिपे यद्गाणादि कार जभी तापिप्पटार्मुनिनेतिनमुकेशादिकपटऋपियोंकेप्राति त्रहानिद्याका उपदेशकऱ्या।।तभीतेसर्वत्रहपितापिप्पटार्मुनिका देवताकी स्वयंगोतिसम्तरम्कप् । और जैसे रथमककेनाभिषिपे अरास्थितहोषे हैं ॥ तेसे जिसपुरपषिपे यहप्राणादिकपोडशकङास्थितहो नासमुद्रकेनामरूपकेंहीं धारणकरेंहें ॥ तेसे तासकपुरुषके यहप्राणादिकपोडशकला जनपरीत तानिशुणपुरुपकूनहींप्राप्तभई ॥ तुम्हारेप्राति इ अवश्यकरिकैसंपादनकरणा इसप्रकार सेषिप्पछादमुनि तासुकेशानामाभारद्वाजऋषिकेप्रति आत्माकाखपदेश्कारिके पुनः तिनसर्वऋषियों केप्रति क्रममुद्र यहजोअद्रितोयत्रह्मकास्वरूप तात्रहात्मज्ञानक् यातें याअधिकारीप्रुरुपोनें कहताभया ॥ पिप्पटाद्मुनिरुवाच ॥ हेसुकेशादिकसर्वत्राहाणो ॥ कट्टा आपणे भिन्नभिन्ननामरूपकापरित्या प्रमाद्र<u>क्ष्पमृत्युत</u>ेंभयकीप्राप्तिहों**वै**नहीं <del>\$ \$ \$ \$</del>

है॥और हमारेक्के मायातिंपर निर्धेषत्रकासाक्षात्कारकराइकैआपनैकृतार्थकऱ्याहै॥ हेभगवन् ॥ आपकेउपदेशककोर

्रा ागियाकीप्राप्तिकरिकेही मुख्यवाह्मणभावकीप्राप्ति कथनकरि । यति आपही हमारिपिताहो ॥ तथा आपहीहमारीमाताहो ॥ आपति गिना दूसराकोई हमारापितामातानहीं है ॥ कहिते यहछोकप्रसिद्धपितामातातौ याज्ञरीररूपमिथ्याआत्माकीहो उत्पत्तिकरेंहें ॥ जाज्ञरीर णभागक्रेगातहुए हमसर् आजदिनविषे आपते त्रह्मवित्यरूपकरिकेउत्पन्नहुएहैं॥कहिते॥ब्रह्मजानातिब्राह्मणः ॥ इत्यादिकश्चतियोविषे

ोपात्रहादः पिता ॥ ब्रह्मजन्म हिषिप्रस्य प्रेत्यचेहचक्।। अर्थयह ॥ यास्यूळक्।रिरकीडत्पत्तिकरणेहाराजोपिताहै ॥ तथा ब्रह्मभाष्||र् त्रिप्राप्तिकरणेहाराजोग्रुक् ॥ तिनदोनोंक्षिषे त्रह्मभावकीप्राप्तिकरणेहारा ग्रुक्रूपपिता अन्यंतश्रेष्ठहै ॥ काहेते याअधिकारोप्रुक्षका तात्री उत्पंपत हमजीवों के अनेकप्रकारकेदुःखांकीप्राप्तिहोंवेहै ॥ यहवाता मनुभगवात्नेंभी कहीहै ॥ तहांस्थोक ॥ उत्पादकब्रहादात्रीगी

नुउपदेए। एउँ जोब्रह्मवित्तक्षपकरिकेजन्महे ॥ सोब्रह्मवित्तक्ष्यनम् याजीवतअवस्याविषे तथामरणतेअनैतर् सर्वकाङ्विषे नित्यहै ॥ ||४ गष्रक्षित्रकष्णमका कदाचित्रमीनाश्चाद्वेषेनर्दा ॥ १ ॥ यहवात्तो अन्यज्ञाह्मविषेभीकहिंहै ॥ तहां श्लोक ॥ ज्ञरीरमेतौक्करतः पिता ||४ ्रात्मारत ॥ आचायुद्ताषाजातिः सानित्यासाजरामरा ॥ अर्थयह ॥ हेभारत।।यहङोकप्रसिद्धपितामाता जिसश्ररीरक्के उत्पन्नकरेहें ॥ रूपनाति नित्यहै तथाअनरअमरहै ॥ योंते यहत्रह्मविद्याकाडपदेशकरणेहारागुरु याछोकप्रसिद्धपितामातातें अत्यंतश्रेष्ठहै ॥ १ ॥ हेभगा वन् ॥ कामकोपाहिकमगरोंकरिकेयुक्त जोयहअविद्याह्य दुस्तरसमुद्रहै ॥ ताअविद्याह्णसमुद्रते आपने ब्रह्मविद्याह्यपत्राचनोंकाकरिके सीशरीरतो जरामरणकरिकेयुक्तहै ॥ और यहत्रझनेनागुरु याअधिकारीपुरुपोकेग्रति जिसत्रझवित्वरूपजातिकप्रिप्तिकरेहै ॥ साब्रझवित्व

्री हमारिक्र पारक-पाहे ॥ यात्रापक्रमहान्उपकारकीनिध्निकरणेवासते हम तीनछोक्रविपे कोईपदार्थेदेखतेनहीं ॥ जोपदार्थं आपकेताईदेका १५ सिक्षेत्र आपकेत्रप्रतेहितहोती।याते आपत्रकृतेनाधुरुवित्रप्रातकरणेवासते हमारा सर्वेहानसम्कारहोवी।ताह्मारेनमरकारमात्रके अंगी १९०० स्एक्सेरेक्से एष्ट मक्सेरोवे ॥ हेकिरप्या याप्रकारकेत्वर अभी तिन्छक्षेत्र सम्बद्धियों में तापित्पछादप्रक्रिकेप्रति कथनकरे ॥तभी

। जेसे पूर्व मुसिंहभगगान्कीउपासनाकरिक शुद्ध रिषुक्गांहेही प्राप्तहोंने है ॥ अगुद्धनित्वाल्युष्त्वोंहं सीआत्मज्ञान प्राप्तहोंनेनहीं ॥ और साचित्तकी त्वाराम्बर्गाः सार्वाः सार्वः सार्वे सार्वाः सार्वः सार् श्रीकाजोविश्वश्राभ्यांनमः ग्नि ॥ कापकोगादिकमगरीकृतिकृत्यः जायद्वातोष्ट्रायाक्ष्यः रहनतरमञ्जके ॥ माजिष्याक्ष्य मार्थिके गास्त्रमारे ॥ माजपुर्वातेमगुरुत्तरपर्वातिकृतिकृतिकृतिकृतिकृतिकृतिकृतिकृति शागुरुःयोनमः । गयःसमाप्तः ॥

इति श्रीस्त्रामिचिद्घनानंदगिरिकृत भाषाआत्मपुराणे सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥

>



SUNES P. POC कृतभाषाआत्मपुराणे अष्टादृज्ञाऽध्य



🌡 | अर्थ निरूपणकःपाया ॥ तादोनों अष्पों मिषे आपने कोषीतिकसुनिडक्तह्मान कथनकःपाथा ॥ जोकोषीतिकिसुनिडक्तज्ञान इदानींकाछ 🎚 को को को को लेको के के के के किया के प्रयोग के का प्रकार का प्रयोग के प्रयोग का पाना भाग पर अपार भाग भाग भाग भ माहते शिनसर्वा हो माहते हो कि को कि का प्रिकार प्रयोग के सम्बद्ध की कि स्वाहित की किया की कि स्वाहित है। । , रिज्ञानिषे देगरामहंद्रके तथाप्रतदेनरामाके संगदकरिके आपने नानाप्रकारकीयहायिया कथनकरीयी ॥ तथा राजाअजातकाञ्चके तथा ै, तथा ताआत्मज्ञानकेकथनकरणेद्दारे आषसरोखेभाग्यवाच्दकापुरुषभी दुर्ङभही हैं ॥ ऐसादुर्ङभजात्मज्ञान आपने हमारेपाति कथन ⟨/कन्याया ॥ और हेभयत्त् ।।याआत्मपुराणके द्वितीयज्ञ्यायिषिरे तथातृतीयज्ञ्यायिषे आपने तिसीज्ञ्येदके कौपीतिकिडपानपद्का ी गाटाकिप्राप्तणके संगादकरिके आपने नानाप्रकारकोयझाविद्याः कथनकरीयोः ॥ जोअ जातझबुसाङाकिकासंबाद आश्वर्यकाकारणहे ॥ १ निगा शोतापुरुर्गोकेबुद्रिकरिणेहाराहे ॥ और हेभगवन् याआत्मपुराणके चतुर्यं पंचम पष्ट सतम याचारिअध्यायोविषे आपने |गिगे लुमपंपरायहुआ पर्तमानहै ॥ काहेते सोकोपीतकिष्ठनिउक्तज्ञान इदानीकाङिषिपे किसीबिरक्षुक्षांषिपेही निद्यमानहै ॥ परन्तु अझ रदेशगिरे ताक्रोगैतक्किशालाकेअस्पयनकरणेदारे बाह्मण विद्यमान्हें ॥ याप्रकारतें ताज्ञानकीप्रसिद्धिदेनहीं ॥ ताक्रोपीतकिम्रुनिउक्त

ऽ||यजुर्रेरके गुरदारण्यकज्ञपनिषद्काशयं निरूपणक∹पाथा॥तद्दांयाज्ञवल्ययुनि स्वकृत याज्ञवल्क्यस्म्तितेमामात्रेथविपे संन्यापियोंकेशिते||≱ 🕹 |गिरङक्षड पातोनकांडोक्रिके प्रकाशितके ॥ तथा दोष्ठकपरंश एकछोवंश यातीनवंशोंके कथनकरणेहाराहे ॥ तथा मधुत्राहाणाविषे प्रथा|६ र्रायकारकाउनदेश करताभयाद्वाहिसंग्यासियो।।जारुद्दराएयकडपनिपद् मेयाज्ञवल्क्यसूर्यभगवान्ते अध्ययनकरताभयाद्वीसाबुद्दारुष्य | १ कउपनिपर्भी यामुगुरुगुन्ने ने अन्यकरिक अर्थसद्वित जानणयोगयदे।किसाबुद्दारण्यकडकविज्ञान् ।। मधुकांड याज्ञवल्क्यकांड ै रिनितानिपि पशुक्रियितिष्यतार्गमंत्रीक्ष्मयेकीपगटनाक्रिक नास्वैमञ्जकंडका महात्त्र्यये आपने प्राटकःयायागितामघुकांडकेम् ∜ |गगक्रिक परिअयसानक्र प्रासदुआहे ॥ ऐसानिज्ञान उपासनाभागकुट्योडिके आपर्ने कथनकऱ्याथा।।हेभगवच्।जिसबृहदारण्यकडपनिष

ंगेशायनमः॥ श्रीग्रुरुभ्योनमः॥ श्रोकाशीविश्वेथराभ्यांनमः॥ श्रीशंकराचायैभ्योनमः॥अथ अष्टादशाऽध्यायप्रारंभः॥ युर्वस .पिषेपे अपर्वेणवेदके प्रश्वपनिपद्काअर्थे निरूपणकऱ्या॥अवयाअष्टादशेअध्यायविषे तिसीअथर्वणवेदकेनुर्सिदपुर्वोत्तरतापनी ।,ऽ∤गउपनिपरका तथा इंशावास्पटपनिपद्का अर्थनिरूपणकरें हैं ॥ तहां पूर्वअच्यायोंविषे नानाप्रकारकोब्रह्मविद्याङ्अवणकरिकै तृत्तिकूंपा

्र∥अनेकप्रनिर्पोकोक्षिकथनकरीहुई तथाइंद्रआदित्यादिकअनेकदेवताबोंकोरेकैकथनकरीहुई नानाप्रकारकीत्रक्षविद्या कथनकरीथी ॥ ताब

्री सिविद्याकेश्वणकरिके हमारा वीरसंसारकीशाप्तिकरणेहारा आवरणरूपअज्ञान निवृत्तहोताभयांहै ॥ याकारणतेंही हमारेके स्वयंज्योति १८ आत्माही सर्वा प्रतीतहोंवे है ॥ जैसे विप्यासक्तकामीपुरुपके आपणेह्दयविपे सर्वेदा कामिनीहोप्रतीतहोंवे है ॥ तैसे हमारेके आपणेह्र १० | १० | द्यविपे सोआनंदरवरूपआत्माही सर्वेदा प्रतीतहोंवे है ॥ हेमगव्य ॥ आपकेडपदेशते आत्माकेबास्तवरव्यरूजानिके में अभी कृत

🎢 फित्यभावक्षेत्राप्तदुआद्वे ॥ याँते ताआत्माकेस्वरूपिषे इमरेक् किचित्मात्रभी संशयरह्यानहीं ॥ याँते ताआत्माकेनिणेयकरणेषिपे हमा 

र्त्र) दकाअमे तथानारामणीयवपनिषदकाअमे निरूपणक्ष-पाथा ॥ तादक्षमजष्यायिषे वरुणपिताके तथाभुगुपुत्रके संवादकरिकेनानाम १५ कारकी बहाविद्या आपने कथनकरीयो ॥ तथा वेननामागैपर्वका सर्वात्मभावरूपअञ्जभव कथनक-पाथा ॥ तथा सत्पादिकसर्वसाथमा ी परमहंसर्तन्यासहै ॥ तापरमहंसर्तन्यासक्नं धूर्वसंबर्तकादिकमहान्युरुप अहणकरतेभयेहँ॥और तापरमहंसर्तन्यासविप वैराग्यहीकारणहै ॥ || सोवराग्य गर्भदुःखोकेविचारकरिके तथामुरख्यिक्केकिज्ञानकरिके तथाअष्टांगयोगकरिके पाप्तहोंवे है ॥ और तापरमहंसर्तन्यासविषे ्रीतिपे संन्यासभायनिकता कथनकरीयी ॥ और हेमगवय् याशात्मधुराणके युकादक्षेअच्यायविषे आपर्ने जावाङादिकएकादक्षडप् १४|तिपहाकार्यं निरूपणक्रन्याया ॥ ताएकादक्षेअप्यायविषे आपर्ने यहवात्तां कथनकरीयी ॥ जायाङादिकडपनिपहाबिषेकथनक्रप्याजो !!!कारकीमग्नामग्रा आवर्गे कथनकरीयो ॥ और हेभगन्य ॥ याआत्मपुराणकेदश्मभष्यायानिषे आवर्गे तिसीपञ्जैदकेतेतिरीगक्उपनिष

शिरफपुरुपोकाहीअधिकारहै ॥ और तिनपरमहंससंन्याप्तियोंका शिखायज्ञीपगीतकेत्पागपूर्वंक एकदंडकापारणरूप वाह्यवेशहै ॥ तथा है तिनसंन्याप्तियोंका ब्रह्मचर्योदिकथमोंकापाठनरूप आचारहै ॥ तथा आत्मज्ञानरूपग्रुष्यअभावारहै ॥ इत्यादिक्तगंबातों आपने ताए हैं है कादकोअप्यायिपे कपनकरीयी ॥ और हेमगवय् याआत्मपुराणके द्वादक त्रयोदक् चतुर्वेत्र यातीनअप्यायोंषिपे आपने सामवेदकेछाँ । है देग्य उपनिगर्काकार्य निरूपणकन्याया॥तहाँद्रादकोअध्यायविषेउद्दाठकग्रुनिके तथाखेतकेतुके संवादकरिके नानाप्रकारकोब्रह्मविद्या 

ी संगर्कारके नामप्रकारकोग्रह्मविद्या कथनकरोथी ॥ और तिनअर्थिनोक्डमारोकेप्रति ब्रह्मविद्यकेचपदेश्करणेकरिके जिसप्रकार देवराज ि १४२ गाउँ गाउँ पङ्मुनिकेमस्तककाछेदनकऱ्याथा ॥ तथा तिनअश्विनोक्डमारोँ ने जिसप्रकार तादध्यङ्मुनिका जीवनकऱ्याथा ॥ सासंपूर्ण दे पागों आपर्ने ताव्हार्यकस्पायविषे कथनकरीयी ॥ और हेभगवर्च पंचम पष्ट यादोअध्यायक्कप जोयाज्ञवरक्यकांडहै ॥ तायाज्ञवरक्यकां | गोक्षांगिष्हा (तटक्डिकेशर्षकाशंतभांकिष्टिक आपनेक्यनकऱ्याया तामधुकांडिषिषे आपनेद्यङ्अथर्षणके तथाअिथनीकुमारों के

प्यायिषे आपने यहवार्ताकथनकरीथी ॥ मिथिठापुरीकानाथ राजाजनक यासंसाररूपवनतेंभयकूंप्राप्तहोताभया ॥ ताजनकराजाकूं सो पात्तग्त्त्पमुनि गदक्याकरिके ताससारवनते वाह्यकरताभया ॥ और हेभगवच् याआत्मधुराणकेसप्तमअध्यायविषे आपर्ने पहवाता क डिंगि प्याज्ञम्ते प्रताभईजा जरूपक्या वादक्या यहदोपकारकीक्यांहै ॥ जाक्या अद्धावानुष्ठपोंकु ब्रह्मद्यानकीप्राप्तिकरणेहारिहें॥सा रोप्रकारकीकथाभी आपने अध्यायोंकेभेदकरिकेकथनकरीथी॥ तहाँ याआह्मपुराणकेपंचमअध्यायविषे जनकराजाकेयज्ञसभाविषेस्थित आथठादिकत्रसणोंके तथागागी के ह्द्यदिपेस्थितजेसंज्यथे ॥ जेसंज्य तकेरूपबळ्ते तिनों ने प्रगटकरेथे॥तिनसबैसंज्योंकु सोषाज्ञच **दर्ग परस्परनीतणेकीइ≂डाकरिके जोशा**झकेअर्थकाविचारकरणाँहै ताकानाम जल्पकथाँहे ॥ और हेभगवन् ॥ याआत्मपुराणकेपष्ट<u>े</u>अ ल्ग्यमुनि जल्पकपाकरिके भेदनकरताभया॥और सोयाज्ञवल्क्यमुनि झाकल्पबाहाणकेतो भ्रारीरसदिततिनसंश्योंक्ष्रं भेदनकरताभया॥

र नि संन्यास आप्रमक्ष्यक्ष्यक्रमताभ्या।।इहाँ तत्त्वस्तुकेनिण्यकरणेवासतै जाग्रुक्शिष्यकासंवाद्दे ताकानाम वादकथाहै।।और हेभगवन्।। भाषीयो समामेग्यामियोक्ति मेगट्यारिक मानाप्रकारकीवकानियाआपने कथनकरोयी।अपेर वेभगवत्राधाआरमपुराणकेनमेमअथ्यायविषे कश्की किसोकावेरेक कव्यक्तवर्गाम्यकालकारकारकालिकानामाम्यक्ष अध्यापीये व्यवनामके नथानिककानोके संगरकरिके आमाझ वाआतम्पराणके अष्मभष्पापतिषे आपने तिसीय जुनदेके बता बतरउपनिषदका अर्थ निरूपणक-याया ॥ ता अष्टम अच्यायतिषे श्वेताभ

ें पनकरोपी॥सोयाद्यरत्क्यमुनि आपर्णोमेंत्रेयोह्योक्चे तावादकथाकरिके तासैसाररूपवनतेवाह्यकरताभया॥तिसतेअनंतर सोयाद्यवत्क्यमु

॥ झरणामते जीवाक। पाङ्करणहाराहे ॥ तथा जोरुद्वभगवाच् केळासरू पर्वगक् अथवा सत्वयुत्तिरू परवगक्र भातहुष् ता|श्री

पात्रकोनदं यामकारष्ट्रकोहुए सर्देवताओंकाग्रकहृपहो।तथा जोहद्रभगवान् विनदेवताओंकेप्रति आपणेसर्वेद्यापिस्वरूपकाउपदेशकिरि∏ि । के तथासने तेंशनंतरआपणेप्रायक्भानक वोषकरिक तिनदेखतेहुएदेवताओंकाअनादरकरिक आपणेश्रीरक्षे अंतर्धानकरताभया।अौर।|४ त्त्रमापतिभगवाच्के ब्रह्माविष्णुआदिकसवेदेवता विभ्रतिकपहें ॥ और जिस्डमासहितकद्रभगवाच्कपआत्माछेदेखिके प्रसन्नमन्हुए

 $\{$  तेसगंदेयता सग्छोकाँऊपरअद्यग्रहकरिके आपणेसमीपस्थित अधिकारीजनोंकेप्रति याप्रकारकेयचन कहतेभये ॥ हेअधिकारीजनों ॥ ह $\|$ तिशानंदरगरूपं अद्विषियहद्रभगवायके आपणाआत्मारूपकरिकेप्राप्तहोतेभये हें ॥ तारुद्रभगवायकीप्राप्तिकरिके हमदेवता जन्ममरणा||﴿ दिरुपगुँदुःलॉनिरहितसेतिभये हें।।यति अभीहमदेवता आपणेइंद्रादिकदेवतास्वरूपके आपणाआत्मारूपकरिके कदाचित्रभीनहींजनि ग मदेयता उमादेगीसहितमद्दादेगरूपीअदृतकूँ आपणेनेत्ररूपीपात्रक्रिकै पानकरतेभये हैं ॥ याँते हमदेवता महानुभाग्यगुङे हैं ॥ तथा मर्∏ू रितु सीउमापतिरुद्रभगगत्वी इमाराआत्मोहै ॥ किंग कामदेवकूँ नष्टकरणेहाराजो उमापतिरुद्रभगगत्वे ।। ताउमापतिरुद्रभगगत्वाच्क्रे ।। इगदेगता आपणाशात्मारूपकरिकै जानतेभये हैं ।। यति हमदेवताओं के सोकामरूपकाञ्ज तथाकोषादिरुकाञ्च अभी किंचित्मात्रभी अन्थे निस्तान सुरक्षित । और हमदेवता श्रद्धामित्रपूर्वक तारुद्दमग्वावकाही आराधनकरतेभये हे।।याकारणतिही हमदेवता तापरमज्यो

% गिर्ग गरिंगासकोई ॥ याकारणते तेसवे देवताभी इमोरेट्टव्यविपेनिवासकरे हैं ॥और सोर्ट्डभगवाच् हमजावाक प्राणअपानदाना क∥४ १ गर्गागे स्पितदोहके तिनप्राणअपानदोनोंके आपणेआपणेकार्यविपे पृब्तकरे हैं ॥ और स्थूळ सूक्ष्म कारण यातीनवाच्यअयोकेसाय्|ध्र गि गंदानियातकरे हैं ॥ याकारणते तेसव देवताभी इमोरेट्ड्यविपेनिवासकरे हैं ॥और सोरुड्भगवाच् इमजीवोंके प्राणअपानदोनों के||

हेसर्गमादिकपदार्थीक् इरणकरिङेप हीतिसे यहकामभी अन्यंततुच्छनारीक्रिरिरूपपण्यकरिके यासनेङोक्रोंके धर्मादिरूपसर्घपनक्रुहरण्∥

तिप्राप्तिकारिताँक्रीनई।। कैषाहैसोकामरूपक्ष्**ञ**ा। जैसे याळोकविषे कपटोजुवारी याँकिचित्यमादिरूपपुण्यकू मध्यविषेराखिकै छोकों।

कीटिने हैं ॥ याँने यहकाम अत्यंतपूर्त है ॥ किंगा ॥ सर्वे देवताओंकाआत्मारूप जोरुद्रभगवान्हें ॥ सीरुद्रभगवान् इमदेवताआंकेहद्या

ताशिष्यकेप्रति कथनकरताभया ॥ शीषुरुष्टवाच॥हेशिष्य॥पूर्वजोहमत्रैं दुर्सिहमगवाच्केउपासकदेवता कथनकरेथे ॥ तेचक्षआदिकोके 🏻 ः। पागिषे ग्राम्तापद्मा त्रक्षाने अथर्षाद्वनिकेत्राते उपदेशकरीथी ॥ सात्रक्षविद्या अंगिरामुनिके तथाशीनकमुनिके संतादकरिकै आपने 🗓 अपिष्ठाता सूर्यादिकदेवताहीं है।अनतानुर्तिहभगवान्कर्तकपकावणनकरेहैं।हिशिष्याजोमनुष्यहृपहोषेतथासिहरूपहोषे ताकानाम मुसि रिमगत् ॥ एसप्रांगर पूर्व जोजोश्य हम्ने आपस्पृछाया ॥ सोसर्वअयं आपने हमारेप्राति कथनक-पाथा ॥ याँते अभीभी में बारुक करताते ॥ सोअंपरजुन्यायकीरोतिसे प्रवेजकाशाक्केअर्थका विस्मरणकरिके करतानहीं ॥ किंतु आपकेकहेहुएसवेअर्थके मनविपे स्मर ण्करिकेत सोप्रत्में आपकेआगेकरताहूं ॥ यति हमरिप्रश्रकाजनर आपक्षेअवश्यकह्याचाहिये ॥ सोहमाराप्रश्रयहहे ॥ हेभगवन् ॥ पता प्रगापितिरूपत्रहाकिउपदेशेते त्रहात्मित्रानक्षेत्रात्तहोतेभये हैं।हेभगगन्।।ताब्रह्मात्मज्ञानकेअयणकरणेकी में इच्छाकरताहुं ।।आप कृपा प्राप्तिं। सामर्तम आपक्शांगकाताह् ॥ यात हमारिश्यकाउत्तर आपक्अवश्यकहावाहिये ॥ सीहमाराप्रश्यवहहे ॥ हेमगवत् ॥ प्रांततरशेलप्यायकेशंतिविपे आपने यहवातो कथनक्रीयो ॥ नुसिंहभगवात्कीउपासनाक्रिक शुद्धभयाहे अंतःकरणिनोंका ऐसेदे ग्रीविमास्मिरमगान्सी याअधिकारिष्ठरुपोक्क वपासनाकरणेयोग्यह।किसहिसोत्सिहभगवात्।क्षिपेवानहोड्के सर्वप्राणियोकेसंहारक्रंक क्षमक्रीपी ओर हेमगवच् ॥ याआत्मपुराणकेसप्तदक्षेअच्यायविषे आपर्ने तिसीअथर्वणवेदके प्रश्नडपनिषद्काअर्थं निरूपणक∹याया॥ गुप्तमर्शेशप्यायिषे पिप्छादमुनिके तथामुकेशादिकपटमुनियोंके संवादकिरिकै नानाप्रकारकीत्रज्ञविद्या आपने कथनकरीयी॥ ागगीं निपत् अपैकेपूछणेकी इच्छाकरता हुँ ॥ आप कृपाकि कि ताहमरि प्रथकाउत्तरक हो ॥ हेभगवत् ॥ यहजोप्रश्र में आपके आग करिक सोबहात्महान हमारेप्रति कथनकरो ॥ इसप्रकार शिष्यकरिकेषुछाडुआसोशीग्रुरु अथवैणवेद्विपेस्थित चूर्सिइभगवाच्कीकथा

कारक्रमाहेक माने मेमनायक सरक्षाम बागामकारकक्षण १० ॥ २॥ भार १०२० । १० १० १० । । ग्रीकृतक्रिके यातीमगरिक्षेत्रतिरहितहे ॥तथा यांगिषकारीपुरुषोक्षे आपणेह्दयिषि उपासनातेमतीतहोषे हे।।याकारणेते वेदवेतापुरुष 🆑 तारद्रमगगत्कू अनंत यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ ८ ॥ और तोरुद्रभगवान् आपणेभक्तजनोंकू ब्रह्मविद्याकाउपदेश्करिकै यादुःखरू असिसारसमुद्रते पारकरे हे ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप तारुद्रभगवायकू तारक यानामकरिकैकथनकरे हें ॥ ५ ॥ और सीरुद्रभगवान् या 🏸 । तक्षक्षक्षकेत्रकायमागकाजीश्वततमामागढ्ढे ताश्यततमेभाषकाभीजो श्वततमाभागढ्ढे ॥ ताभागकीन्याङ्के सीरुद्रभगवात् जीवरूपकरिके ||सर्वस्रीराविने अन्यंतसुक्षमजीनकष्करिक स्थितहोने है।|याकारणते वेदवेतापुरुष तारुद्वभगवात्क् सक्ष्म यातामकरिकेकथनकरे हैं ॥

मुस्मे ।। सामुस्मताभी अंतः करणादिक उपापियोंकेसंबंधेते हैं वास्तब्तेनहीं ॥ वास्तब्तेती सीरुद्रभगवान् आकाशादिकमहाच्पदायोंते

्री जॉरीमी यहरद्रमगुराच् अत्यतसूक्ष्महै ॥ याकारणेंते वेदवेताष्ठुरुप तारुद्रभगवाच्छे सुक्ष्म यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ ६ ॥ और यहरु | ४ द्रभगगान् आपणेभक्तभनोके अदिवा अस्मिता राग द्वेप अभिनिवेश यापंचक्केशोंको आत्येतिकनिवृत्तिकरे हैं।। याकारणते वेदवेताष्ठुरुप ११ तामद्रभगगन्छे गुक्र यानामकरिकेकयनकरे हैं ॥ ७ ॥ और यहरुद्रभगवान् निग्रुणसाक्षीरूपकरिके यासंघातकअंतरप्रकाशकरे हे ॥और ११ प्रयादिकराग्रुणकपकरिके पाग्रुपकाशकरे हैं ॥ याकारणते वेदवेताष्ठुरुप तारुद्रभगवान्छ वेधुत यानामकरिकेक्यमकरे हें ॥८॥और यह ऽ||भीमदान्दे ॥ तदां श्रीत ॥ मदतोमद्दायन् ॥ अथवा योगीपुरुषोंका जोपरश्ररिषेप्रवेश्वहोंदे हे ॥ ताप्रवेशकाकारण तिनयोगीपुरुषोंका ||प्राणहे ॥ सीयोगीपुरुषोकाप्राण तापरश्ररिविपेस्थितनाडीआदिक सर्वेसूक्ष्म अंगोविष्प्रवेशकरे है ॥ योते सीप्राण अत्यंतसूक्ष्महे ॥ ताप्रा ) हिरमगगार पाशाकाशादिकसर्वेगगत्ते महान्दे ।।तथा आपणीसत्तास्कूतिंदेकोरिकै यास्वेजगत्केद्यक्षिकाकारण्हे।।याकारणते वेदवेताषु १ है। ताहद्रमगगार्ग्धे प्रवेस यानामकुक्ति कयनकरे हैं ॥९॥ और यहरुद्रमगवान् यासवैजगत्कोउत्पत्तिस्थितिङयकिरणेहाराहे ितारात्म्पात्तंत्रातभूषाणे अकार उकार मकार यातीनमात्राऑबाङा ॐकाररूपप्रजन्हें ॥ ताप्रजन्तेंभी जोरुद्रभगवान् तुरीयरूपक १ कि पेरानांगार ॥ और मनदेप्रधानिवाने ऐसाजो प्राजदेद्वियादिकोकासमुदायरूप सूक्ष्माङ्गिरारीर ॥ ताङ्गिरारकेंभी सौरुद्रभ १ वागर्शे सात्रीरूपकित्रकाशकरे हे ॥ कैसदेसाङ्गिर्शिर ॥ जैसे यहङोकप्रसिद्धपट नानाप्रकारकेचित्रोकाआधाररूपहोंने है॥तैसे जो

्रीधुपात्याकामकोपादिकोंकोसूक्ष्मअवस्यात्स्य अनेककोटिवासना रहेहें ॥ जिनवासनाऑकरिके यहसंपूर्णसंसार प्रवर्तमानहोवे हे ॥ ऐसे भी सिमानिकेट कोर्न्य ्रीसुरुमाँटगश्रीररूपपट यास्युङमगत्रूकामित्रोक्षाभाषाररूपहै ॥ तथा जिससुरूपाङिमञ्रीरिषिषे तिसतिसअर्थक्रेषिपयकरणेहारी यह

्री जिंगशिरक्ष्मी सोहद्रभगवान्ही प्रकाशकरेहे ॥ और अकार उकार मकार अर्द्धमात्रा यासाढीतीनमात्रावालिप्रणवर्षत्रकेसाथ तादात्म्य । भागक्ष प्राप्तभयातो हद्रभगवान्हे ॥ तारुद्रभगवान्के यहअष्टाद्शनाम वेद्वेताष्ठ्रक्षों ने कथनकरेहें ॥ ॐकार १ प्रणव २ सर्वेत्यापो । १ व अनंत ८ तारक ५ सूक्ष्म ६ शुक्क ७ वैद्युत ८ परवृक्ष ९ एक १० एकोरुद्ध ११ ईशान १२ भगवान् १३ महेश्वर १४ महादेव १५ १ पिष्णु १६ ब्रह्मा १७ प्रनापति १८ यहअष्टाद्शनामहें ॥ अव यथाक्षमें तिनअष्टाद्शनामोकाअर्थ निरूपणकरें हैं ॥ उचारणकत्याहुआ १ परह्यस्प्रणव याङोकोक्रमाणों हे शिरद्भयक्ष्में प्यात्रकरें हैं॥अथवा उत्कृष्टोकविष्प्रात्करें है।।याकारणते वेदवेतापुरुप ता १० ॥ पणवरूपरुद्रभगवान्कुं ॐकारयानाम करिकेकथनकरेंहैं॥ १ ॥और सोरुद्रभगवान् आपणेबाह्मणादिकभक्तजनेंकिं ऋगादिकचारिनेदरूप 🏻

कुन्तुमानहा गा ऐसामाना हुकोरकप्निह्म-दाकारक आपणवतसाकुत्रुठान ह ॥ तस परमानद्रूपकुषकारकप्रकारकप्रकाषकारत्वातक प

1

है प्रकार तेरेदवेतापुरुष ताईशाननामाहद्वभगवादकी सर्वेदा स्तुतिकरे हैं ॥ १२॥ और प्रहरुद्रभगवाद् संपूर्णप्ययं १ संपूर्णप्य ॥ याकारणते वेदवेतापुरुष तारुद्रभगवानकं भगनान मा शादिकभूतांके उरपित्सियतिखयकाकारणहोणेते तिनआकाशादिकभूतोंका अभिघनिमित्तउपादानकारणहे याकारणते वेदवेतापुरुप ता सत्चित्आनंदस्वरूपहो।ातथा सर्वभेदतेरहितहै।।ऐसेमदात्आत्मदिषक्षं यहब्रहामिहारूपजमाकापतिरुद्रभगवान् सर्वेदा आपणाजात्माक् पकिस्किदेखें ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप तारुद्रभगवान्क्षं महादेव यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥१५॥ और यासवैजगत्क्रं सत्तास्फूतिदे बेहारा जोपदरुद्रमगवान्दे ॥ सोरुद्रभगवान् यासर्वेजगत्विषे सत्तादिरूपकरिकेप्रकरेहे ॥ याकारणते वेदवेतापुरुष्य तारुद्रभगवान्क्रं , गौबां हैं ॥ तेआपकीस्तुतिरूपगौवां ताआनंदरूपकृष्पकीपाप्तिकरणेवासते हमभक्तजनरूपवरसोक्ने प्रेमकरिकेआपहोड्ड हो। हमन है सोक्प्रयन्तिकोअपेक्षाकरतीनहीं ॥ जिसकारणते तेआपकीस्तुतिरूपगोवां हमभक्तजनरूपवरसोके सर्दुःविक्रिनाश्चरणेहारीहे ॥ इस नामकरिकेकथनकरे हैं ॥ १३ ॥ और याटोकविषेषितनेंकराजादिकहें ॥ तेराजादिकपुरुष यरिकचित्देशविषेरिथतप्राणीरूपभूतेंकिई यरहोंबेंहें ॥ तथा तिनप्राणियों तिभिन्नास्थतहोंवें हैं और यहरुद्रभगवात्ती आकाशादिकपंचमहाभूतोंकाभीईश्वर है ॥ तथा तिनआका हद्रभगवान्छं महेश्वर यानामकरिकेकथनकरेहें ॥१८॥ और जोआनंद्र्यरूपआत्मा सर्वेतेमहान्हे॥तथा स्वप्रकाज्ञ आद्वेतोयरूपहे॥तथा भगवान्कः विष्णु यानामकरिकेकथनकरहे ॥ और सोहद्रभगवान् सर्वेत्रन्यापकतारू पृत्रहात्वकरिके सर्वे तें अधिकहे ॥ तथा सर्वेप्रकाशका विष्णु यातामकरिकेकथनकरे हैं ॥ अथवा तारुद्रभगवात्विषे योगीपुरुष अभेदरूपकरिकै प्रवेशकरेहें ॥ याकारणते वेदवेतापुरुष तारुत नेयंता है ॥ याकारणेंतें तारुद्रभगवारकूँ र्शिंहधूर्वतापनीयविषे महाविष्णु यानामकस्क्रिकथनकऱ्याहे ॥ तहां धूर्वतापनीयतिषे ॥ उम्ती∤ महाविष्णुं ज्वठंतंसवेतीमुसंगिर्गसंहंभीपणंभद्रं मृत्युमृत्युनमाम्यहं गिषाएकाद्श्यप्रोंबोलेमंत्रविपे तामहागिष्णुरूप मृसिहभगवान्काहो|

निमित्तउपादानकारणेहै ॥ तथा बुद्धिआदिकसर्वजगत्तें अंतरहै ॥ तथा विषमतादिकदोपॉर्तेरहितहै ॥ याकारणतें सोईशानशब्द सुरुपता । ।और ॥अनीस्यासोचतिसुद्यमानः॥इन्यादिकश्रितियाँविषे जीवोंक्ष्परतंत्रकह्याहै॥याते तिनजीवोंविषे

क्रिक यारुद्रभगवान् विपेही पटे है

पाप्रकारमें ताहद्रभगवान्कीस्तुतिकरेहे ॥ यहरुद्रभगवान् असुरोकेसाथयुद्धकरणेकाङ्मिषे अनेकगुणोंक्रिंसैगुक्तहोंने हे ॥ यतियहरुद्रभ सोइंशानशन्द मुख्यनहीं है किंतु गीणहै॥और सोक्द्रभगवान् यासर्वजगत्के आपणेआपणेकार्थिषिप्रयुत्तकरे है।।याकारणते वेदनेतापुरुप

। महान्शुरमीरे ॥ अथवा यहरुद्रमगमान् आपणेआत्मसाक्षात्काररूपन्छक्रिके कामकोपादिकअंतरश्जुनीक़ भक्षण

करेंद्रे ॥पाकारणतंभी यहरूत्रभगवान्ही महान्ज्युरवीरहै॥और यहरूद्रभगवान् कामरूपस्परकेदेहकूं द्रध्यकरताभयाहै॥याकारणतें यारुद्र

🗡 भागायते. स्मायेहथक्यानामकस्किकयनकरेडे ॥ डेरुद्रभगवाम इमअधिकारीजन आपकीस्त्रतिरूपवचर्नोकस्कि सर्वेदा आपका आरा

्रीकरीता प्रणगेदेगोणजिसविषे तथा पूर्वउक्तअनुदुएछँद्रूपमंत्रदेपपानजिसविषे ऐसीसग्रुणविद्या तासग्रुणविद्याकास्वरूप निरूपणक∽या ा ंंशे | ताहरूह्पर्गसहमगानुकाद्दिनक्पहै ॥ इतनेंग्यक्ति ॐकारादिकअष्टाद्श्नामाँकेनिक्पणप्रसंगक्षिके नुसिंहपुर्वतापनीयविपेकथन ्रीयुग्एककाङ्गिपे अप्रिआदिकसर्देदता ताप्रजापतिकेसमोपजातेभये ॥ कैसाँदेसोप्रजापाति ॥आपणीमानसीनामाप्रियाकेसद्वित अमितीज [ सनामा पर्काविपेस्थितहे ॥तथा सर्वे ते उत्कृष्शोभाषाङाहै ॥ तथाजिसम्बाप्तिकु बेद्वेतापुरुष त्रह्मायानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ऐसेम 🌿 और सोजग्नारी समस्यिक्ष्यकपकरिके व्यक्तिपुर्वकारीरोक्टेन्पत्रकारे हैं ॥ याकारणते नेद्वेतापुरुप तात्रवाक्षे प्रजापतियानामकरिकेक श्रीयनकरे हैं ॥ १८ ॥ केरादितोत्रका सुनर्थमयनोयहत्रहाडिनोटकहै।।तात्रहाडिक्ष्योठकविपेस्यित जोयहभूमिरूपकमछहे ॥ जिसभूमिरू 🎉 | मोहसिंहउत्तरतापनीपेंहै॥ताकेअपैकानिरूपणकरणेवासतैप्रथम तानुसिंहभगवात्केडपासकदेवतावीकीजिज्ञासाकावर्णनकरे हैं॥हेशिष्य॥ 🌿 नापातिकसमीप तेअग्रिआदिकदेवता जातेभये। कैतेहँतेअग्रिआदिकदेवता ॥ ताप्रजापतिके सम्पिटस्युरुक्पिविराट्श्रीरिषिपेस्यितंहैं ॥ ४||अय पूर्वकसअनुष्ट्रकृषम्बहेगोणोसत्तिषे तथाप्रणव्हेप्रथानसित्तिषे ऐसीसग्रुणविद्याकेस्वरूपक्रम्यकरणेहारी तथाकेवळप्रणव्हेप ∑्थानितागि ऐतीसग्रुणविद्याकेस्वरूपक्रक्ष्यकरणेहारी तथातुरीयप्रणव्हेप्रधानजित्तिषे ऐसीनिग्रुणविद्याकेस्वरूपकरणेहारी ०||फक्मऊका यहमेरुपर्नत कर्णिकारूप्हे ॥ ताकेविपे तथासत्यछोक्विषे जोब्रहादेवतावंकिउपकारकरणेवासतैस्थितदे॥सोब्रहाप्रजापतिभो ्राचन्त्र ग्यास्ट्रक्रम् स्वम्स् ग्यास्तुस्ताम् विस्ति मित्तुस्तिभगवान्क् वेदवेतापुरुष ब्रह्मा यानामक्रोर्ककथनकर हा। ५७॥

र्वापन हमारेप्रति सर्गमंत्रीमेपा गारूप जो अनुदुष्टंद्रूष्ट्रंद्रूप मंत्र प्रणवादिक अंगमंत्रोसहित तथा नी नसिहत तथा साम ज्यास

्रीतथा ताअनुपुरंदेक्ष्णम्बन्निषियात्रिय ताप्रजापतिके शिष्यतारूपका्तिके कुक्रकेहैं ॥ तथा प्रणवदेपयानिसनिषे ऐसीजा ब्रह्मात्मभाव १) हुबोपनकरणेदारी पिदाहे ॥ तापिदाकेपाप्तिकोहेंदच्छाचिन्होंकु ॥तथापूर्वेदकविद्याकिरिके क्रुद्धभयाहे मनमिन्होंका।ऐसेते अप्रिआदिक १) 🎖 हैगता ताप्रजापतिकेपति द्डनत्प्रणामकृष्कि तथाआषणेद्गित्हस्तजोडिकै याप्रकारकावचनकहत्भये ॥ देवताउवाच ॥ हेभगवत्॥ पूर् सामकरिके ॥ ऐसेमंत्रकरिकैकथनक-याजीनु तथारुद्रह्म र्गिंदभगवान् केवछ तामंत्रकाशयंहपक्रिके उपासनाकरणेयोग्यनहाँहै ॥ किंतु महाचक्कानाभिहपक्रिकेभी उपासनाकरणेयोग्यहै ॥ ता तिसपणनतेनाह्यदंशानम् सुद्रानमंत्रक अप्राक्षंसंत्रकेअप्टनसरोक्तियुक्त अष्टकोणवाळाकमळाळिख े केसाहैसोमंत्रा|रत्तीसअक्षरॉबाछाषोअनुदुष्छंद्है ताअनुदुष्छंद्वाछाहै॥तथा जिसमंत्रकास्वरिक्षिष्टप याअपिकारोपुरुपोंक्रं अवस्यकस्किजासनाकरणयोग्यहै ॥ हेशिष्य ॥ यहप्रणवहूप उज्ञारणहारो ।। पुनःकैसाहसीमंत्र ॥ प्रणमादिकशंगमंत्रीकिस्बुक्तहै ॥ तथा चारिपाद्रिकिधुक्तहै । याप्रकारसँवर्णनकऱ्याहे ॥ प्रथम ॐकाररूप प्रणवक्रुं छिल्वणा पट्अक्षर्किएकपुक्त पट्कोणनाटा कमट्टिखणा ॥ तिसतैनाहादेशिषेप सिंहभगगान्हें ॥ सोन्नेसिंहभगगान् भाचायान मिषादनक-यादे ॥ महाचक्रकास्वरूप

तिसत्माह्मदेश्विषे मात्रका पूर्वडक्तअनुदुष्टद्कनतासअक्षराकारकयुक्त द्विद्शअसरम्त्रकेद्वाद्श्षणीक्षिकेयुक्द्वाद्श्कोणवाञ्कमञ्जित्वणा ॥ तिसतेंबाह्यदेश्चिषे पोडशकोणवाठाकमठिल्षणा

नतीसकीणनाटाकम्टोटिलगा॥ तिसतेंअनंतर मायानीजकरिकै तथाभुन्छयकरिकै तथामात्रकानणींकरिकै ताचककू नाहाते नेधनक कमछंदुतोछसन्मातकं मप्परयधुवधुविद्योजनछयंचकेत्रुसिद्यह्वयो। याद्योककाअयं यद्षुवंउकहोजानिछेणा।ऐसेमहाचक्रविषे रथचक महाचक्रहे ॥ तहां श्रीक ॥ पट्कोणस्यसुदर्शनंबष्डदञ्घोछासिताष्टाक्षरं बाह्यद्राद्श्वपंपत्रकमञ्तेत्पोडशाणंच्छदं द्वात्रिशन्मनुवणंपत्र रणा ॥ तथा पद्कोणतेंआदिङैके पोडहाकोणपर्यंत एकएककोणरूपद्छक्र् बिंदुसहितईकारकिष्केष्टनकरणा ॥ याकानाम नृसिंहारूप दिकपडिशस्वराक्रिक्षेत

विषे ॥ मार्ति व्यक्षितियद्वतील नात्रीनदभवनात्कीयपासना अन्यक्रिकेक्राणी ॥ १६ ॥

1/11/1

क ø रसप्रकार ताशुरंतकसंत्रकाअयेह्य तथामहाचककानाभिक्ष्यः तथाक्षारसमुद्रविपेषिण्युक्ष्पकरिकेस्थित तथासवंप्राणियोकेहदयादिको स्वार्णकामकाम्बद्धाः । तामुसिद्धमानुद्रकीदगसनाक् अअधिकारोपुरुष निरंतरकेहिं ।। तभाषकागुपुरुष यामहात्रसंसरसम् सम्बद्धाः े केनाभिकीन्याईस्थित नोप्रणवरूपनुर्तिदभगवान्है ॥ तानुर्तिहभगगानकींडपासना याअधिकारीपुरुषोंझे अंवर्यकरणेयोग्यहे ॥ हेझिष्य ॥

🎖 | तोतिस याआत्मादेष्का प्रथमपादहै ॥ और व्यष्टिसुङ्मश्रीररूपचपापिवाला जोतैजसहै ॥ सीतैजस याआत्मादेवका द्वितीयपादहै ॥ 🎸 और ज्यष्टिकारणज्ञरीररूपडपापिवाङा जोप्राज्ञहे ॥ सोप्राज्ञ याआत्मादेवका तृतीयपादहे ॥ और तिनतीनोंक्र्रं प्रकाशकरणेहारा जो ्री जाएकारिप्रकारकारण है। जुने चान नहें ने साक्षी मिनीरिप्रकारिकारिप्रकारकोहाँ है। योते तिमस्वमात्रावाकारिप्रदायकारण है। हो ने ताप्रविक अकार उकार मकार नार |४||वाहस्थायकार्वातावाकद्वाताविहें। अब आत्माकेषोडक्षेभेद्रकार्वजेत्करे हैं।। हेदेवताने ।। जैसे ताप्रविके अकार उकार मकार नार |४||वहस्थायकार्वावे हैं।। तेसे ताप्रविकेषाच्यव्यक्त्यवाताकेभी चारिपादहोंने हैं।। तहाँ व्यष्टिस्थूळश्रीररूपउपाधिबाठा नावियहें।।

्री ताक्षीकपुत्रीयक्षे ॥ सोतुरीय याआत्मादेवका चतुर्थपाद्है ॥ यहचाराँपाद यथाकपतें ताप्रणवर्षत्रकेशकारादिकचारिमाबाँका १८ अर्थकपूर्वे ॥तेचाराँपाद अप्यात्मकपहें ॥और हेदेवतावो ॥ ताआत्मादेवके जैते विश्वादिकचारि अप्यात्मपाद्हें ॥ तैसे ताआत्मा १० ३ विके चारिअपिदेवपादमीहें ॥ तहां समिटिस्युटक्शरीरकप्उपाधिवाट्या जोविराट्डे ॥ सीविराट्र प्रथमपादहे ॥ और समिटिस्स्मश्रीर ्री हमउवाधिवाछा जोहिरण्यगर्भेहैं ॥ सोहिरण्यगर्भे द्वितीयपादहै ॥ और समष्टिकारण्यारिक्षिण्या जोईश्वरहै ॥ सोईश्वर हतीय श्रीपादहै ॥ और तिनसर्वोक्चप्रकाशकरणेहारा परमात्मादेव चतुर्थपादहै ॥ यहचारों ताआत्मादेवके अधिदेवपादहैं ॥ हेदेवतावो ॥ जैसे श्रीताप्रणक्षशेयकारादिकचारिमात्रा चारिचारिप्रकारकोहोंवे हैं ॥ तेते याआत्मादेवके विराटादिकचारिजपिदेवहर्पोतेजिभिन्न जेविश्वा

्रीभागक्षेत्रामहोगे हे ॥ सोस्वरूप ताविश्वका भंदनामा द्वतीयपादहे ॥ और ताविश्वका जोसर्वेडपाधितेरहितनिविशेषद्वरीयस्वरूपहे ॥ श्रीतोनिविशेषस्वरूप ताविश्वका चतुर्यपादहे ॥ इसप्रकार स्वप्रकाद्रदातिजसभी चारिप्रकारकाहोते हे ॥ तहां स्वप्रअवस्थाविषे जोते ्री दिक्शारिपार्दे ॥ तीविश्वादिकचारिपादभीतीत्र मध्यम् मेद् तुरीय याचारिभेदकरिके चारिचारिप्रकारिकहोषे हें ॥ तहां जायतरूपावे १ पका जोस्परूप नेतादिकइंद्रियोक्किरिके रूपादिकविपयोंक्षेत्रहणकरेहें ॥ सोस्चरूप ताविश्वका तीव्रतामा प्रयमपाद हे ॥ और ता ्रीतिशका जोस्वरूप मनोर्पोक्रकरेंई ॥ सोस्वरूप ताविश्वका मच्यमनामा द्वितीयपादुहै ॥ और ताविश्वका जोस्वरूप मोहकपि

/ नासहित तथामहाचक्रसहित कथनकऱ्याथा ॥ केसाहेसोमंत्रराज ॥ मृत्युभयकीनिवृत्तिकरणेहाराहे ॥ तामंत्रराजकेनिरूपणिवेप् आपने | १८ अर संक्षेवतें चारिपादोंबाट्य प्रणवमंत्रमीकथनकऱ्याथा ॥कैसहिसोप्रणव ॥ आपणेचारिपादोंकावाच्यरूपनो चारिप्रकारकाआत्महि ताआ

👌 मेंते नामि हदय भूमध्य दश्मद्वार याचारिस्थानोविषे तात्रसिंहभगवात्का तिनमंत्रींकरिकेषुजनकरे ॥ हेदेवतावे ॥ तार्थेकारहत्प्रयणवि थ ताउस्पकाअभेद्वितनकरें॥तथा यहअधिकारीपुरुष तात्रुसिंहभगवार्के त्रह्मा विष्णु रुद्र सर्वेथ्रर यहचारिरूपकरुपनाकरिकै यथाकि 🖟 ताप्रणवमंत्रकेचारिमात्रावोकावान्यार्थेह्प तथातामंत्रराजकेचारिपादोंकावाच्यार्थह्प जेआत्माकेकहिपतचारिपादंहें तिनचारिपादोंकेसा 🕌 👍 तिनचारिविभागोंक यथाक्रमते प्रणवमंत्रकेचारिमात्रावोंविपे मिळावणा।तिसतेंअनंतर जोनुसिंहभगवाच् पूर्वतापनीयकेमंत्राजविपेस्यित 🖟 एकाद्शपदोक्षा सिवेशेपअर्थहपकरिकै कथनक-याथा ॥तिसन्तिहभगवान्कू सर्वपदायों तेरहित तुरीयछङ्गरन्हपनानिकै ययाक्रमति त्माकेताय अभिन्नहै ॥ हेमगवत् ॥ यासंसारक्ष्यअग्निक्सितत्रजेहमदेवतहिं ॥ तिनहमदेवताविकेताई आप कुपाकरिके ताप्रणवका नभी तिनअग्निआदिकदेवतावों ने प्रजापतिकेप्रतिक-या ॥ तभी सोप्रजापति तिनदेवतावेकिप्रति याप्रकारकाउपदेशकरताभया ॥ प्रजा उपदेशकरो ॥ तथा ताप्रणवकरिकेप्रतिपादित जोअत्यन्तदुर्षिज्ञेयआत्माहै ॥ ताआत्माका उपदेशकरो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाप्रथि प्तिरुवास ॥ हेदेवतावो ॥ तुमों ने पूर्व जिसमंत्रराजकोडपासनाकरीहै ॥ सोमंत्रराजचारिपादोवाठाहे ॥ याते तामंत्रकेचारिविभागकरिके |

के दूसरी मध्यमानामामुक्ष्मअवस्था हृदयदेशुनिपरहेंते ॥ और तिनअकारादिकतणौकी तीमरी पर्यतीनामानीजअवस्था छुंडि कि दूसरी मध्यमानामामुक्ष्मअवस्था हृदयदेशुनिपरहेंते ॥ अपरा निम्मुक्ष्याती साक्षीकृपकरिकेसवंत्रज्यातके ॥ इसप्रकार अकारा 🐇 चारिचारिप्रकारकीहोंवे हैं ॥ तहां तिनअकारादिकवणोंकी वैखरीनापास्थूलअवस्थाती वाक्षिपेरहे हैं ॥ और तिनअकारादिकवणोंकी||भू 🥞 की अकार उकार मकार नाद याचारिमात्राहोंने हैं ॥ तिन अकारादिकचारिमात्रानोंनिपे एकएकमात्रा स्थूल्स्रुट्सादिकभेदकरिके। 🌣

्रीसिंसा इत्यादिकगुभकमींहुकरे हें।इतर्नेक्रिके मंद्र मच्यम यादोप्रकारकेअधिकारीकावणैनकऱ्या।अत्र उत्तमअधिकारीकावणैनकरे हें ॥ 🕍 ्रिका महतामा त्त्रीयपादते ॥ और जिसआत्मादेव केर्ल्यु प्रविषे पाकि एपतद्वेतप्रपंचकी रमुतिभीनहीं हो ।। तथा जीआत्माकारमाकारमा ० देगतागो॥याअपिकरपस्तकपआत्मोकेनानणेकीइच्छाकरतेहुए कोईकत्राह्मण पुत्रएपणा वित्तएपणा छोकएपणा यातीनप्रकारकेएपणाबों∏ॐ 🍐 प्रतीतहोसे हैं ॥ और तिसीअपिकरपनांपातुरीयआत्माकीसत्तास्कूतितें यहपूर्वेडकपोडक्षप्रकारकाआत्माकास्वरूप प्रतीतहोते हे ॥ तहा िनारी नाप निर्दे ।। हेदेवतावो ॥ याअविकरूपनामाआनंदर्गहपआत्माकेजानणेकोइच्छाकरतेहुए यहत्राझणादिकअधिकारीपुरुप वेद [½] गिहित भमिहो बादिक कर्नो हुंकरे हैं ।।तथा हिंसा दिक निषद्ध कर्मों का परित्यागकरे हैं ।।तथा तेअधिकारीपुरुप सत्य तप द्या दान ब्रह्म चये || 灯 त्रद्यवि आत्माकेतुरीयस्वरूपविषेकत्त्रियतरूपतासंभवेनहीं ।। तथापि तातुरीयआत्माविषे जोतुरीयतारूपयमें है ।। सोतुरीयतायमें आपणे | ्री तिमित्र तीनपरतुर्गेकीअपेक्षाकरे हैं ॥तिनकीअपेक्षाकरिकेही तुरीयकक्षाजावि है।।याँते सेतुरीयतायमैभी कल्पितहे ॥ परंतुतातुरीयताथमै ै कांशाध्यरूपआरपा किष्पितनहीं है ॥ हेदेवतावो ॥ जैसे निमेठआकाशिषे गंपवैनगर प्रतीतहों हे॥पातें सोगंपवैनगर किष्पितकहााजा १) वि हे ॥तेसे ताओवेकरपरूपशुद्धआत्माविषे यहसर्वजगत् प्रतीतहों है॥यति यहजगत्भी किष्पितकह्याजावे हे॥और यहअविकष्पसमा ु और आकाशादिकमहाचुपदार्थों तेंभी अन्यंतमहान्हें ॥ ऐसेआत्माकिसाशात्कारतेंही मोक्षकीप्रातिहोंने हे ॥ अच ताआत्मज्ञानकेअधि [१]मोगोपुरुगोहं अनेकनम्मोकेपुण्यकमाँकिष्किं प्राप्तहोंने हे ॥ ताआत्मोकेत्यरूपकानाम् अविकर्पदे ॥ सीअविकर्पत्यकप्तिसतुरीपया ध्रीत्माका चतुर्यपदेहे ॥ हेदेवतावे ॥ सीअविकरूपनामा तुरीययानंद्रबरूप तिनवार्रोअवस्यायोविषे अधिष्ठानतारूपकरिकेअनुगतहुआ ) दिग सर्गमप्तरिति ॥ तथा जन्मादिकसर्विकारों तिरहितहै ॥ तथा यहआत्मादेव परमाणुआदिकसूक्ष्मपदायों तेंभी अत्यंतसूक्ष्महै ॥

हापोरियागर्कारके तथापरमहंससंन्यासकेत्रहणपूर्वक सर्वकर्मोंकापरित्यागकरिकै केवङ भिक्षाद्यतिक्र्यारणकरे हैं ॥ ऐसेडत्तमअधिकारी |श्र कापाशानंदरग्रस्पआत्माहेमाक्षात्कारकरिकै अंतरतेसर्वज्ञद्यमीबाहोते अंधमूकपुरुषकीन्याई पाष्ट्यीविपेविचरे हैं ॥ याकारणतेँहो ||द्व

ै पक्रिकेवर्णनकरे हैं॥ तहाँ जैसे अंगारोविषे अग्नि अद्यगतहोड़कैरहे हैं ॥तैसे जोआत्मादेव सर्वेस्थ्टस्थ्मकारणज्ञरीरोविषे साझीक्ष्पक हिके अद्यगतहै ॥ तथा सर्ववीवोक्ताआत्मारूपेहे ॥ तथा जिसआत्मादेवकरिके यहसर्वप्रंच आषणेआपणेरूपकरिके जान्याजावेहे ॥ 🌡 ताअंतर्यामीआत्मादेनकानाम ओतहे ॥ सोओतनामाआत्मा तातुरीयआत्माका तीव्रनामां प्रथमपादिहे और जीआत्मादेव घ्याता घ्यान 🖟 ्री स्पेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादिकजगत्के आपणीसत्तास्फ्रातिरहितदेखिक तथा हमारीसत्तास्फ्रीते याजगत्केत्राप्तहों याप्रकारकाि । ही चारकरिक आपणीसतास्फ्राति ताजगत्विपेत्रातकरे हैं ॥ ताआत्मादेयकानाम अनुज्ञाता है सोअनुज्ञातामाआत्मा तिसतुरीय पूर्व प्रणवशंत्रकी जोनादनामा चतुर्थमात्राकथनकरीथी ॥ तानादमात्राको वीज विड क्रांकि क्यांत पहचारिअवस्था कथनकरी है।तिनचा । रों के प्रथाक्रमते औत अनुज्ञाता अनुज्ञा अविकल्प यहतुरीयआत्माकेचारिपादअर्थरूपहें ॥ अब तिनओतादिकचारिपादोंके तीब्रादिरू | ्री आत्मदिवका मध्यमताम्। द्वितीयपाददेशऔर जोआत्मदिव कल्पितजगत्तै आपणीसत्तास्प्रतिकेशाकपणकरिके । ताकल्पितजगत्केछ भी पक्रसेके केलड्जापेकअदितीयक्षके जाणेबैशताआस्मर्के अद्भा यानामकरिकेकथनकरे है।।सीअद्भानमाआत्मा तिसत्तरीयकातमावेब कास्वरूप सत्यमंत्रादिकोंक्रेयहणकरेंहै ॥ सोस्वरूप तातैजसका तीव्रतामा प्रथमपादेहै ॥ और तातैजसका जोस्वरूप स्वप्रक्रेत्वरू | अ नोप्राज्ञकास्वरूपेहैं ॥ सोस्वरूप ताप्राज्ञका तीव्रनामा प्रथमपादेहै ॥ और राजसग्रतिहै प्रयानजिसिषे ऐसाजोताप्राज्ञकार्व्यदे ॥ सात्वरूप ताप्राज्ञका मध्यमनामा द्वितीयपादहै ॥ और तामसबुतिहैयथानजिसविषे ऐसाजोताप्राज्ञकारचरूपहै ॥ सीरचरूप ताप्रा ज़का मंदनामा तृतीयपादहै ॥ और ताप्राज़का जोस्वरूप निविशेषतुरीयरूपहै ॥ सीनिविशेषस्वरूप ताप्राज्ञका चतुर्थपादुहै ॥ और करिकेदीजानेहै ॥ सोस्विहप तातैजसका मध्यमनामा द्वितीयपादेहे ॥ और तातैजसका जोस्विहप तास्वप्रविपे मोहकारिक, मुठमावकू हुप तातेलसका चतुर्थपादहै ॥ इसप्रकार सुपुत्तिअवस्थावाछ। प्राज्ञभी चारिप्रकारकाहोंवे है ॥ तहां सात्विकग्रतिहेपपानजिसविषे ऐसा ्र प्राप्तहोंपेंहे ॥ सोस्वरूप तातेजसका मंदनामा तृतीयपादहै ॥ और तातेजसका जोस्वरूप निविंशेषतुरीयरूपहै ॥ सोनिविंशेषतुरोयरच

•मंत्रिषेही तादारम्पत्रेषक्रिकेरियतहोते हैं ॥ सब्भेद्तैरहित शुद्धपरमात्मादेवनिषे तेकला रहेनह।। याद । तनस्वक्रलाआक। सभेवेहे ॥ अव दूस्प्रकार्कावणकरहे।।हेदेबताओ ॥ पुवेदक्रीतिसे चारिचारिअवयवाँवाली जेअकारादिकचारिमात्राहें ॥ तिनचारि किसाथ यथाकमते पूर्वउक्अनुष्टंष्ट्रक्षमभंत्राजकेचारिपादोकिमिछावणेकरिके तापंत्ररानकेभी पोडहाअवयवसिद्धोंनेहें

गार । अनुदुष्टंद गतीसअक्षरोंकाहोंने हैं ॥ और ताअनुदुष्टंदिक अष्टअष्टअक्षरकेचारिपादहोंने हैं ॥ ताअष्टअष्टअक्षरवाठेचारिपादोंकू

जभी यथाक्रमते चारिचारिअवयवेषाङीअकारादिकचारिमात्राओंकेसायमिङाया ॥ तभी तामंत्रकेदोदोअक्षरोंक्रं एकएकअवयवको

|८||जभीकिसीपुर्वेटेपुण्यकमेके प्रभावते ताआविकत्पत्रसमकाक्कआश्रयणकरे ॥ इसप्रकार ज्ञानेःज्ञान्यसकरतेकरते याअधिकरिपुरुष्क |४||होषे है ॥ तिसतिअनेतर याअधिकरिपुरुषक्के किचित्मात्रभीकर्तेच्य याकीनद्वारिहे ॥ याजे साधान्त्रमात्रकर्ते स्थानकानिद्वति

गिषुरुपॅनि ताप्रणवकीडपासना अवर्ष्यकारिकै करणी ॥ अव जिसब्हाकेज्ञानकरिकै कार्यसहितअञ्जानकोनिद्यतिहों है ताब्रसकेर्यभावको

अकरणेषिपेभी कोईपुरुप् समर्थनहीं है ॥ तथा ताआत्माकेउत्तरकहणेषिपेभी कोईपुरुष् समर्थनहीं है ॥ याकारणेतेही अद्धावान्शिष्योंक () फिक्रुछेहुएमी कोईकत्रक्षेत्ताविद्वानुपुरुप तिनाद्येष्योकेत्रति सोसत्तिवत्थानंदस्वरूपअविकल्पआत्मा मीनकरिकेही उपदेशकरतेभये ||ऽ|| र ॥ काहेते जोत्रोसस्त वाणीकरिकेकयनकऱ्याजावेहै ॥ तिसतिसवस्त्रिषि नेत्रादिकगह्यइद्धियोकिविपयता अथवा अंतरमनबुझिआदि

|ऽ||आत्माहे ॥ सोअविकत्पगुद्धआत्मा वाकादिकद्शवाहाइद्दियोका अविषयहे ॥ तथा मनकाभीअविषयहे ॥ याकारणते ताआत्मादेवकेप्र |१९|

🖔 अभिन्यंतिकरणेहारीयुत्तियोंकानिरूपणकरे हैं ॥ हेदेनताओ ॥ स्थूळ सूक्ष्म कारण यातीनश्रीरोंकीअपेक्षाकरिके जोतुरीयरूपअविकल्प

गचकतासिद्धहोवे है।। तिनपोडग्रअवस्याओं के याअधिकारीपुरुपने गुनैःगुनैःक्रिकैजयकरण।। चित्तविपे प्रतिवंधतेरहित जोतिनभूमि

🎖 | काओंकी इटप्रतीतिहै यहही तिनधूमिकाओंकाजयकरणाहै ॥ तिनधूपिकाओंषिपेभी यहअधिकारीपुरुप निसजिसधूमिकाकाजयकरे ॥

ांकू जानिसकतेनहीं ॥ जैसे पूर्व संबत्कादिकसैन्यौसी याळोकोंकिरिकेअज्ञातहुए विचरतेमुचे हैं॥ याँते या 🐉 । 🖔 ज्यक्तिछोक तिन १ 🎉 ज्यक्तिछोक तिन ॥ 🎉 विकारीपुरुपोने ताश्विकरपञात्मकिसाक्षात्कारके अवश्यकरिकैसंपादनकरणा ॥ अब तापूर्वडक्ष अञ्चष्ठ पुडंदुक्ष पमंत्रसहित प्रणव्केडपा

्रिमनाका तथाकेवलप्रणवकेउपासनाका निरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ यहअधिकारीपुरुप जोकदाचित्किसीपापकमेरूपप्रतिवंधकेवशते |ताआत्मादेवक्तं अविकल्परूपकरिक्षेनर्हीजानिसके ॥ तो याअधिकारीपुरुप्पेने तापापरूपप्रतिवंधकीनिद्यत्तिकरणेवासते कोईडपाय अव |हिस्तिकरणा ॥ सोउपाययहर्हे ॥ पूर्वजीचारपाढ़ोवाछा मंत्रराजकह्याया ॥ तामंत्रकेचारपादोंका तथाक्रमते विश्व तैजस प्राज्ञ तुरीय

|४| याचारआत्मोक्रेस्वरूपोकावाचक ने अकार उकार मकार नाद् यह्यणवकीचारमात्राहें तिनचारमात्राविकेताथ अमेद्वितनकरणा ॥
१| याचारआत्मोक्रेसवरूपोकावाचक ने अकार उकार मकार नाद् यह्यणवकीचारमात्रों गहिंपरय पृथ्वी ऋग्मेत्र अस्वेद् यहतंपूर्ण अकार
|४| रूपोहें ॥ और विष्णु रुद्र विष्णाप्ति यञ्जमेत्र यञ्जेद अंतरिक्ष यहसंपूर्ण उकाररूपेहें ॥ और रुद्र आदित्य जगती आहपनीय रच्गे रे ।
१४| प्रहसंपूर्ण नादरूपे मकार्रूपे मकार्रूपे । और विराट् मरुत् एकपिरूपिर अथवेणमंत्र अथवेषेद संवर्तकाप्ति सीम छोक |
१४| यहसंपूर्ण नादरूपे ॥ इत्तप्रकारकीविश्वतियोगिहित तिनअकारादिकचारमात्रावोंक्ष त्रह्मवेत्ताग्रुरुकेयुखेतें जानिकै यहअधिकारिष्ठर तामंत्रके ११ ्रीवारपादोंसहित तिनअकारादिकमात्रावोंका छय्चितनकरे ॥ अथवा केवछअकारादिकमात्रावोंकाही छय्वितनकरे ॥ सोठ्य है। । अश्वार्वात्तकप्रवेषादोंक्कं उकारादिकउत्तरपादोंविपेष्ठयकरे ॥ ४ । । अकारादिकप्रवंपादोंके उकारादिकउत्तरपादोंविपेष्ठयकरे ॥ ४ । । तिसतिअनंतर वीज । । । तिसतिअनंतर वीज । । । तिसतिअनंतर वीज । । । । तिसतिअनंतर वीज । । । । । ताप्रणवर्षत्रकाराद्विपेष्ठयकरे अपकारक्तित्तकरे । । तिसतिअनंतर वीज । । । । । ताप्रणवर्षत्रकाराद्विपेष्ठपकरे । । । ताप्रणवर्षत्रकाराद्विपेष्ठपकरे । । । ताप्रणवर्षत्रकाराद्विपेष्ट्यकर्षत्रव्यव

/ त्रोगिष्परोते ताकानाम अपिदानदे ॥ सोअपिद्यान सर्वकित्पतपदार्षोकाएकहोहोर्वे हे॥ जेसे एकहीरज्जुरूपशिष्ठानिषेषे किरिपतेजे सर्व / देड नळगारा भूतिकप इत्यादिकपदार्थे हैं ॥ सिनसर्वकित्पतपदार्थोका एकहीरज्जु अधिदानहोते हे ॥ तेसे सर्वकित्पिपदार्थोका एकही ्रीशंजानके ताशजानकांगीरिपयेहोंने हैं ताकानाम अधिष्ठानहें ॥ सीअज्ञान स्नभावतें आवृतरुज्ज्ञआहिकज्ञदायोंक्केनियकरैतवहीं ॥ | फिर्मा निस्टन्युआहिकोंपियेअञ्चयत जोचेतनहें ॥ ताचेतनकृंदी सोअज्ञान विषयकरें हें ॥ योतें सोचेतनहीं तिनकहिपतदायोंका अधि | पानदे ॥ तोचेतनरूपशिष्ठान सर्वश्कृदी हैं ॥ अत्र याहीअयेक्ट्र स्प्टकरणेवासतें प्रथम स्यूङारुवतीन्यायकरिके इद्तारूपसामान्य ्रीशिए अपिषानक्पता निक्पणकरे हें।।हेदेयताते।।।धमकाछविषे जोवस्तुनिसकहिपतप्दायंकेसाय तादात्म्यसंवेयकरिकेप्रतीतहोवेहे। | |गापरतुरी ताफरिपतप्रापंताशिषानदोरे हे।।तिसतस्तुतिमित्र दूसराकोइंगस्तु ताकहिपतपदायंकाशविष्टानदोनेनहीं ।यदअधिनका |} त्याण राजुत्रास्थादिको।पेरीसेमयतानदी।(कित्रतिस्वज्ञातिस्त्र स्कितियेअनगतज्ञादश्यात्मस्वयानस्य अस्त्रे ।।जस्य अस्ति निज्यने स्थ्येस [सन्त्रकामान दोरे हे।। यति सोकल्पितसुलदुःसभी आत्मामिषे मनकोतिप्यताक्षंसिद्धकरिसकैनहाँ ॥ अय ताआत्मामिषे इंद्रियोकोअ मिएगता सिद्ध करणेनासते प्रयम अभिष्ठानत्न सिद्ध करेंहैं ॥ देदेगतावो ॥कल्पितपदार्थाकाउपादानकारणरूपजोअज्ञानहे ॥ ताअज्ञानका हर्रकत् ॥ जार कार्यवस्त्रकाज्ञान किताइद्रियक्षिकेतिनदी॥ कितु साक्षीआत्माक्षिकेद्रां ताकार्त्य ग्रनदीं।फिँउ तिनस्ज्युग्रीलम्, किंगिषेभग्रुगतमोह ईतारूपंतीमान्यभंग्रहे ॥ताहदेता विषेश सोअधि

ी त्मादेगीवेप तिनइदियोकिविष्यताभी संभवेनहीं ॥ और इंद्रियोंकिविष्यताकेअभावहुए ताआत्मारेवविष् कृञ्दकोविष्यताभीसभै १ नहीं ॥ तारप्येयह ॥ नेञादिक्दद्वियतै। नियमकरिके रूपस्पश्रोदिकषमींके तथारूपस्पर्शदिक्षपमेवालेपदायोंहिक। विषयकरिहें। और मन १ रूपअंतरद्दियते नियमकरिके मुखदुःखादिकपमींके तथामुखदुःखादिकपमैतालेपदार्थकुंह विषयकरेरे है। तोरूपस्पर्याते तथामुखदुः • कार्यकप्रभातमानिष्येत्तरा। यति ताथात्मादेवविषे तिनददियोंकीपर्यात्त्रसभैनहाँ। किया ॥ अहंमुखी अहंदुःखी यापतीतिकरिके । याअधिष्ठानआत्माकरिकै प्रिरणाकरेहुए ॥ तेनेत्रादिकइंद्रिय तथामनबुद्धिश्रारादिक आषणेआपणेकार्यविषे प्रप्रताहिषिहें ॥ परंतु ते 🎚 🌿 कोंकीपिषयता शवश्यकारिकेहों है ॥ तिनवाह्मअंतरइंद्रिगोंकीषिषयताँतैषिना केवछवाणीकीषिषयतासंभवैनहीं ॥ याँते तिनइंद्रियोंकी 🗞 विष्यतातो व्यापकहे ॥ और वाणीकोविषयताव्याप्यहे ॥ और जहाँच्यापककाअभावहोवे हे ॥ तहाँ व्याप्यकाभोअभावहोहोंने है। जिसे जो आत्मा है ता कर्ता आत्मविषे जोमनसाहत इंद्रियों कीविष्यता इष्कमैतामानिये॥तौष्कही आत्माविषे कर्ताषणा तथा कर्मपणा प्राप्त हे विगा तो अत्पंत निरुद्ध ॥ याकारणतेभी ताआत्माषिप तामनतहितइदियोंकीविषयता संभवेनहीं ॥ किवा॥यहवाक्दंद्रियती केवछराज्योंकेहो विषय करेंहै अर्थक्रविषयकरेनहीं ॥ और तेशब्द तिनपदायोंक्षिपयकरेंहें ॥ जेपदाये नेत्रादिकवाह्यदेदियोंकेविपयहोंने हें अथवा मन्छ योंतिपे अनारमतायमे रहेहै ॥ तयाह्नपरमशीदिकमुणरहेहैं ॥ सोअनात्मतायमे तथाह्मपरमशीदिकथमे आत्मानिपेहेनहीं ॥ याते ताआ द्विरूपअंताकरणकेविषयहों हैं ॥ सर्वषदायों के तेशब्द विषयकरें नहीं ॥ और तेने बादिकइंद्रियभी तिनपदायों के विषयकरें हैं ॥ जिनपदा अप्रिरूप्ट्यापक्केअभावहुए धूमरूप्ट्यम्बाभीअभावहीहोवै है।तिसे इहांप्रसंगविपे सर्वअवस्थाओविपेअनुगत जोअद्वितीयत्रहारूपआ 🖔 त्माहै॥ताआत्मादेविषे तेनेत्रादिकइद्रिय तथामनबुद्धि प्रवृत्तह्रीह्सकैनर्हा॥यतिं ताआत्मादेविषे वाणीकीविष्यताभी संभवैनहीं॥किंवा॥ मनसाहितनेत्रादिकइदिय आपणेप्रवर्ताकआत्माषिषे प्रयुत्तहोषेनहीं ॥ तात्पर्ययह।।आपणीसमीपतामात्रकरिकै सर्वेट्यवहारोकोसिव्धिकृतो

भे में सामुस्तामभी आत्मिनिकरित्तहै।। आरं करिपतक्तुकाज्ञान भिताहोद्देयकारिकश्चिता। फिन्नु साक्षाभारमाकारकद्या ताकारप १ नास्त्राज्ञान होरे है।। याते सोकरिपतमुखदुत्तमभी आत्मानिषे मनकोविष्पताद्वेसिद्धकरिसक्ति ।। अय ताआत्मानिष् इदियोकोभ १ ।। एपया सिद्धकरोगातने प्रयम अभिष्ठान्द सिद्धकरेहैं ।। हेदेयतातो ।।करिपतप्त्योकात्राज्ञात्वात्त्रा ।। ताआवानका १, तीएपग्डों साक्षताम अभिष्ठान्दे ।। सोअभिष्ठान सुकेरिपतप्त्योकाष्ट्रहित्ते हे।। जैसे क्रहरिष्णुरूपनानिषे करिपतजे सप

पात ॥ इंदेरमाणे ॥ यत्रीय अनिनारकाङमिषे कहिपतसपोदिकोंका तथा कहिपतरजतादिकोंका भिन्नभिन्नही अधिष्ठानप्रतीतहोंने है ॥ नगापि गिनारकरिन्द्रीययेनी निनरज्ज्ञशादिकोंके कदिपतसपोदिकोंकोअधिष्ठानता संभवेनहीं ॥ किंतु तिनरज्ज्ज्ज्ञीकआदिकोंनिषे अनुगर त्रोतामान्यनेत्त्यदे ॥ तानेत्रन्तिरी तिनकहिपतसगीदिकोंकोअधिष्ठानतासंभा है ॥ काहे ते कहिपतबस्तुकाडपादानकारण अधिष्टानदेशि है॥ शैका॥ देमायन् ॥ कल्पितरज्ञादिकोकेअपिष्टानरूप जेशुक्तिआदिकर्दे ॥ तिनशुक्तिआदिकोते कल्पितपपीदिको कर्षाग्यानरूपरुग्रआदिकोका भेदददिखणिषिपेशावे है ॥ यति सर्कल्पितपदार्थीका एकदी अपिष्ठानदेशि दे यहवात्ती संभवेनदी॥ समा ( देद नङ्गाग भूतिङ्य इत्याहिकपदायं हैं ॥ तिनसर्वकिष्पतपदार्थोंका एकहीरङ्जु अधिष्ठानहोंने हे ॥ तेसे सर्वकिष्पितपदायोंका एकदी

त्रोधतानदे नाथतानकार्योपेपपदीपे दे ताकानाम अधिष्ठानदे ॥ सीअज्ञान स्वभावते आवृतास्ज्ञुआदिकजदपदार्थोव्हेविपयकरेनहीं ॥ कि. निगरन्त्रशादिकीपिपश्चगन जोचेतनदे ॥ ताचेतनकूंदी सोअज्ञान विषयकरे हे ॥ याँते सोचेतनदी तिनकहिपतपदार्थोका अधि गानदे ॥ गोपेनकप्रशिष्ठान सर्वेत्रफ्दी है ॥ अत्र यादीअर्थकू स्पष्टकरणेवासते प्रयम स्यूळार्हेपतीन्यायकरिके द्र् ्रशिषं अगिष्रामक्ष्यता निक्ष्पणकरे हैं। दिनेबतानी। धमकाङ्मिषे जोत्त्तु जिसक्टिष्पपष्त्यं केसाथ तादारम्यसंबंपकरिकेशतोत्हों नेही। गाराग्री नागरियतप्रायंकाअभिष्यनदारे देगतिसवस्तुतिभिन्न दूसराकोइनस्तु ताकिरियतपदार्यकाअधिष्टानद्दिनिन्ही ॥यहअधिष्टानका ं गुण रंगुगुरिमारिमोरिषोप्रतानदीं।क्ति तिनरम्गुग्रुकिंश, रिकॉनिपेशनुगतमोहद्वारूप्सीमान्येअंग्रहे ।।ताहदंताविपेही सोअपि

| 115 | 144 |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|
| 1   | -   | 0 | A | 2 |

|    | 1     |    |   |   |   |
|----|-------|----|---|---|---|
| ,  | 4     |    |   |   |   |
| d  | ħ     |    |   |   |   |
| 9  | 11    | G) |   | 7 | 7 |
| 'n | ; † ? | -7 | W | ~ | Ġ |
| k  | 1     |    | _ |   | Ī |
|    | 5 :   |    |   |   |   |

| 1   |    |   |    |    |
|-----|----|---|----|----|
| •   |    |   |    |    |
| *1  |    |   |    |    |
| in  | -  |   | _  |    |
| 1.4 | Яò | _ | A. | 40 |

|       | 07                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000  | क<br>क                                                                                           |
| P-0-9 | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                       |
|       | मुल्म                                                                                            |
|       | हें। तिनगह्यअंतरइंद्रियोंकीविष्यतातिविना केवछवाणीकीविष्यतासंभवेनहीं ॥ याति तिनइंदिः<br>अस्तराह्य |
| •     | ोनिपयता अवश्यकारिके                                                                              |

। यतातो ब्यापकहे ॥ और वाणीकोविषयताब्याप्यहे ॥ और जहांब्यापककाअभावहोवें हे ॥ तहां ब्याप्यकाभीअभावहोहोंवें है।।जैसे

प्रेहप्त्यापक्केअभावहुए धूमरूपत्याप्यकामीअभावहोहोवै है।तिसे इहांप्रसंगविपे सर्वअवस्याओंविपेअनुगत जीअद्वितीयत्र

देकहांद्रेय तथायनबुद्धि प्रइत्तहोहसकेनहीं॥यातें ताआत्मादेवविषे वाणीकोविषयताभी संभवेनहीं॥किंवा॥

देकहंद्रिय तथामनबुद्धिश्ररीराहिक आषणेआषणेकायंषिषे प्रमुत्तहोषेहें।

| विक्रो अनातमतायमे रहेहै ॥ तथाहृपस्पश्रीदिक्गुणरहेंहैं ॥ सीअनात्मतायमे तथाहृष्यम्प्रादिक्षममे आत्माविपेहेंनही ॥ याते ताआ

ाय करेंहे अर्थक्षेतिपयकरेनहीं ॥ और तेशब्द तिनपदायोंक्षेतिपयकरेंहें ॥ जेपदार्थ नेत्राहिकशाह्यडोद्देयोंकेविपयहोंने हें अथवा मन्चु

हपअंतःकरणकेविषयहति हैं ॥ सर्वपदार्थोक्षं तेश्वन्द विषयकरन्हीं ॥ और तेनेत्रादिकहोद्रेयभी तिनपदार्थोक्षंविषयकरेंहें ॥ जिनपदा

अन्यंत विरुद्ध । याकारणतेभी ताआत्माविपे तामनसहितइदियोंकोविष्यता संभवेनहीं ॥ किंगाषिहवाक्इंद्रियती केवङ्गन्दोंक्हो

साहतनेत्रादिकशद्रिय आपणेप्रमत्केन्नारमाविषे प्रवृत्तहोवैनहीं ॥ तारपर्ययह॥आपणीसमीपतामात्रक्रिके सर्वेष्यहार्गिकी।

आत्मा है ता कतो आत्मिषिपे जोमनसाहितइष्रियों कं

. तेनेत्राति

अधिष्ठानआत्माक्ति प्रेरणाकरेहुए ॥

हि॥ताआत्मादेवविषे ते

गोब्पयताह्मकमेतामानियातो एकहोआत्माविषं कतोपणा तथाकमेपणा पाप्तहों है।

| 1   |   |    |   |
|-----|---|----|---|
| 4   |   |    |   |
| 44  |   |    |   |
| 1.0 | ř | S  | = |
| 17  | 7 | į, | v |

रारतमामगुरुपक्त कोहंपुरुप अपदेवदतः याज्ञब्किकियनकरहे ॥ और कोईकपुरुप तादेवदत्तक्षं त्वं याज्ञब्दकरिके कथनकरेहे ॥ और कोईकपुरुप पेदकरिक देनदत्तोज्ञक्षेत्र यापकारकेशब्दकरिकेकथनकरे हैं और कोईकपुरुपती पहदेवद्ता मेरासर्वयांथवेढी असीति भेद्तिद्दतिन्दी॥ किता ॥ यात्नोकविषे जितमेकीषदायेहे ॥ तिनसर्षपदायोविषे एकत्व स्वभावतेही सिद्धहे ॥ तास्वभाव गद्रएकराकेतिद्यमानद्रये तापदार्थायेषे तिनशब्दक्रियेदक्रिके सोनानात्त कदाचित्भीनहीरहेगा ॥ जीकदाचित् तास्चभावसिद्धएकपदा ताइदतारूपसामान्य न्यता ज्यकान्त क्रियानम्यानम्यास्य सम्बायाने गढ्वेनेतान् । योज्योकीन्यं अन्दक्षिपेदहुष्भी अथकाष्कताहादलाहाग्यस एकका पामकारकेदान्दकरिकेकयनकरेंद्रे ॥ इसप्रकार एकदीदेवदत्तपुरुष अनेकवकापुरुषांकरिकेडबारणकरेहुएअनेकराब्देक्पापदोंपै है ोधर्वनगरकीन्याई मिथ्याहीहोषेगा ॥ तामिथ्यानानापणेक प्रा निनश्रक्षिभेदक्रिक तावेषद्तन्त्रमाषुष्रप्षकाभेद्होवेनहीं ॥ तेसे ताइदंताकेवाचकश्रव्देकिभेदहुएभी रीिगेभी झन्द्रिकेन्दर्त नानाषणाप्रतीतहीतेगा ॥ तीभी सोनानाषणा गं

श्रकामिनोत्ता ॥ कित्रु मोश्रव्द किष्वतर्भेरम्मात्रक्षेत्रीकारकारिकेदी संतोपक्ष्मातहोते हे ॥ सत्यमेदकीअपेक्षाकरिनहीं ॥ किंगा ॥ जेसे | न्नप्कनाकीशनिक्षिनहीं ॥ किया ॥ याङोकनिषे यमाणकिष्के की वस्तुकीसिद्धिहोंचे है ॥ प्रमाणतेविना वस्तुकीसिद्धहोंचेनहीं ॥ याति १गहंद्रे ॥ पाद्मारणर्ने तामेरुरूपात्माकेअनुसारकरिके ताअर्थमिषेप्रवेशकरणेकोइच्छाकरणेहाराजोञ्जदहै ॥ सीझन्द्भी ताअर्थमिषेष् ताशन्य तादर्तारूपशंगि भेरतृत्वनुर्वाकृति ॥ तुत् युजादिकदंदियभी ताभेदक्षंत्रस्थ्नहँ ॥ किंतु तेचक्षुआदिक गृहर्गाद्रपशयंकाभेद किसप्रमाणकरिकेसिद्धहोति हे यहतिचारक-याचाहिये ॥ तहां भेदरूपराजाका सुख्ययोद्धाजीशन्दथा सीशन्दती गार्यनाम्प्रायं नं पराजयक्ष्राप्तहोताभया है ॥ काहते ताद्देताअयीवेप स्वभावतेरह्याजीअभेदहै ॥ ताअभेदकरिके भेदकीनिचतिह

रिवृष गर्ना सन्तरान्यमात्रार्ममूणकारिकेती कृतकृत्यहोति हैं ॥ जैसे द्रिष्युक्तच्छु कुक्तिविषे यहरजतह याप्रकार स्वतमात्रकामहणकारिके क्षा मुनमूनमहोगे हैं ॥ ग्रीक्तोगे तारजनकैमेदक्षेत्ररूणकरेनहीं ॥ जीकदाचित् सोदुष्टचक्ष तामेदक्षेमी यहणकरताहोते ॥

। ता अममात्र



ज्यदहुएमी अर्थकीएकताहिदिलीहै

ि देवद्तनामापुरपक्रं कोईपुरुप अपदेवदत्तः याश=दकरिकेकथनकरेहै ॥ ओर कोईकपुरुप तादेवदत्तक्रं त्वं याशच्करिके कथनकरेहै ॥ १ ओर कोईकपुरुप प्रेहकरिके देवद्तोऽहमेव याप्रकारकेशच्करिकेथनकरे हैं और कोईकपुरुपती पहदेवद्ता मेरासर्वयंथने ४ याप्रकारिकेशच्दकरिकेथयनकरेहै ॥ इसप्रकार एकहीदेवद्तपुरुप अनेकवत्तापुरुपांकरिकेऽचारणकरेहुएअनेकशच्दीक्रिपासहोंबे हे ॥ यात गुक्तिमहैनहीं ॥ कितु सोश्रन्द कित्वतभेदमाबक्षेजंगीकारकिस्कि संतोपक्षेप्रातहों है ॥ सत्यभेदकीअपेक्षाकरेनहीं ॥ किंवा ॥ जैसे सिछ्हें ॥ तास्वभाव गिद्धएकत्यकेविद्यमान्हुये तापदार्थविषे तिनशब्दोंकेभेदकरिके सोनानात्व कदाचित्भीनर्हरिहेगा ॥ जोकदाचित् तास्वभावितिद्धएकपदा रगृह । याजारणत तामेदरूपरानाकेअनुसारकरिकै ताअर्थविषेप्रवेशकरणेकोइच्छाकरणेहाराजोशब्द ।। तोशब्द भी ताअर्थविष्प्रवे रभेद्तें नानापणाप्रतीतद्वेषिमा ॥ तीभी सोनानापणा गंथवंनगरकीन्याई मिष्याद्वीहेषिमा ॥ तामिष्यानानापणेकरिके ब द्रहीते है यहविचारकऱ्याचाहिये ॥ तहां भेदरूपराजाका सुरुपयोद्धाजोहाब्दथा सीझब्द । किंवा ॥ याछोकविषे प्रमाणकरिकै ही वस्तुकीसिद्धिहोवे है ॥ प्रमाणतिविना वस्तुकीसिद्धहोवेनहीं । स्वभावतरह्याजीअभेदहै॥ ताअभेदकरिके भेदक एकत्व स्वभावतेही जितनेंकीपदार्थे हैं ॥ तिनसभैपदार्थी विषे क्तका जमकामद् कित्रग्रस्तनहाहाज ॥ समाधान ॥ हद्वेताषा ॥ मिटाब । काहेते ताइदंताअर्थविपे याप्रकारकेशन्दकरिकेकथनकरेहे ॥ इसप्रकार एकहिदेवदत्तपुरुप नेभेदकरिक तादेबद्तानामापुरुपकाभेद ॥ किंना ॥ यालोकिंगि ि गाइदेतारूपअये त पराजयक्षेप्रप्रहोताभया है ॥ गाइर्नारूपअर्थकामेद् किस्प्रमाणकरिकेसिद्धह

किंत तेच्सुआदिक

गहचक्षुआदिकइंद्रियभी ताभेदक्षंत्रहणनर्हीकरेहें

त्रक्षहणकारिकेही कृतकृत्यहोंने हैं ॥ जैसे दोपयुक्तचक्ष श्राकिनिप

|| ||

गाग्रद् ताइदंतारूपअयं के भेदक्ष्यहणनहीं करेंहै

शद्रेय यस्नुकेस्यक्ष्पमा

यहरजतहं याप्रकार रजतमात्रकायहणकरिके

। तो अममात्र

। जीकदाचित् सोदुष्टचश्च तामेदक्भी शहणकरताहोने ॥

वैहै ॥ याँतै ताइंदतानिपे कल्पितसपादिकोंकोअधिष्ठानतासंभवेनहीं ॥ समापान ॥ हेदेवतावो॥तावापसामानाधिकरण्यविषे यद्यपिरण्ड आदिकोंकासपोदिकोंकेसाथ तादारम्यप्रतीतहोबे है ॥ तथापि तावाषसामानाधिकरण्यकाळिषिपे तेकल्पितसपोदिक तहाँ हैंनहीं ॥ याते त्रप्रिपत्र पाप्रवारकाषणराश्चाराव गण्याज्ञमायात्रात्रात्र । अयः ताइदेतामिषे त्रह्मकपतामिद्धकरणेवासते प्रथम विधाने ॥ इतमेकिरिके इदेतामिषे आविधानकपतामिद्धकरी ॥ अयः ताइदेतामिषे त्रह्मकपतान्त्री है ॥ सीयेद केरक विरोहितएणा निकारणकरेत्॥ देदेत्ततानी ॥ इदेताकद्भासामाज्यात्रकानिक विधान विगातींवंच्यापुत्रहे यापकारकेविकल्पज्ञानते वंच्यापुत्रकीभीसिह्दिणोचाहिये॥याँते इद्तारूपसामान्यअंश्ही सपीदिकसर्क नायिकरण्य ३ ऐक्यसामानायिकरण्य ४ यहचारप्रकारकासामानायिकरण्य शास्त्रोंविषेकथनकऱ्याहे ॥ तहां स्थाणुविषेचोरभमकेउत्तर कारुविषे तथारञ्जुविषे सपेत्रमकेडत्तरकारू विषे तास्याणुरञ्जुकेज्ञानहुएँतेअनंतर जो चोरोऽपंस्याणुः सपोऽपंरज्जुः याप्रकारकीप्रतीति होंने हें ॥ ताकानाम नापसामानाषिकरण्यहें ॥ और अयंसपैः इद्राज्ञं याकानाम अध्याससामानाषिकरण्यहे ॥और नोठोषटःयाकानाम विशेषणसामानिषिकरण्यहें।और सोषेदेवदत्तः याकानाम ऐक्यसामानाधिकरण्यहे।।तहां जेते अष्याससामानाधिकरण्यविषे इदंताअंश्रक ताकिल्पतसपैकेसाय तादारम्यसंबंध प्रतीतहों है ॥ तेसे वाषसामानाविकरण्यविषे रच्नुकाभी तासपैकेसाथ तादारम्यसंबंध प्रतीतहो तामापकाल मिपे गास्नेनेतापुरुपोक्कं जो सपौऽयंरज्जुः यायकारकाज्ञानहोंने हे ॥ सोज्ञान वंध्यापुत्रमिषमकज्ञानकीन्याई निकल्पमात्रही है ॥ ताषिकरुप ज्ञानकरिक तिनरञ्जुआदिकाषिषु सपौदिकाकीअधिष्ठानता तिद्धहोषैनहीं ॥ जोकदाचित् विकरुपज्ञानतेभी बस्तुकी सोइदंताअंश्ही तिनसपीदिकॉकाअधिष्ठानहै ॥ क्षेका ॥ हेभगवच् ॥ वापसामानाधिकरण्य ९ अष्याससामानाधिकरण्य २ विञेषणसामा

छानकाङ्शणसंभेने हैं।। काहेंतें ताभमकाङ्मिपे रच्युःसपैः क्युकोर्जतं याप्रकारकोग्रतीतिहोषे नहीं।।किंतु ताभमकाङ्मिप सम्पाणिपों के अपं

सपैः इद्रजनंयाप्रकारकोहीप्रतीतिहों है।।यातें कल्पितसप्दिकोंकेसाय तादात्म्यसंबंधकरिकेपतीतहोणेहारी जोद्देतारूपसामान्यअंश्हे॥

 वास्फुरणक्पनेतन्यक् आषणेप्रकाशिषे किसीदूसरेकीअपेक्षाहोषेगी ॥ तो तास्फुरणकृपनेतन्यिषे घटादिकोकी-याई अनात्मक्पता
 प्राप्तहोषेगी ॥ याते सोस्फुरणकृपेनतन्यआत्मा स्वप्रकाशकृपे ।। इतनेकिरिके ताआत्मादेवकी सर्वाचित्कपता निकृपणकरी ॥ अव ता आत्मादेग्विपे आनंदरूपता निरूपणक्रेहें ॥ हेदेवताग्रे ॥ जोहमनें सत्चित्ह्वरूपआत्मा तुमारेप्रति कथनकऱ्यांहै ॥ सोआत्मादेव या त्मारूपकरिक्नैअंगीकारकऱ्यात्रोयहश्सरिद्धै ॥ ताश्रारीररूपआत्माकेनाशकाप्रसंग जभी आङ्केप्राप्तद्विद्धै ॥ तथाकिसीविषयसुखकेनाश् 🖐 ब्रिहासयोकासाक्षीरूपआत्माही सिद्धहोनेगा ॥ तास्फुरणरूपसाक्षीक्र आपणेप्रकाश्विपे दूसरेकिसीकीअपेक्षासंभवेनहीं ॥ जोकदाचित् |देहपारीजीवॉक्त सर्वपदायाँते अन्यन्तप्रियक्षि ॥ यति सोआत्मादेव परमआनंदर्चकृप है ॥काहिते याङोकविषे याजीवों में आपणाआ गुरुक मोबादी मेगोकारकरे सोभोसभवेगहा ॥ काहेते ताचेतन्यकु जावादा स्फुरणरूपमामुणरकरण ॥ ४॥ ४०६५४५ । १४

्र नेमाहपकरिकेशंगीकारक-याजीयवृज्ञारीरहै ॥ ताज्ञारीरहृपकारमाकेनाज्ञकायसँग जभी आइकेप्राप्तदेवें ॥ तथाकिसीवपयसुखकनाज्ञ १ कापसँग जभीआइकेप्राप्तदेवें है ॥ तभी यहडुव्हिमानुपुरुप ताज्ञारीरहृपकारमाकीरक्षाकरणेवासतै ताविपयजन्यसुखकाद्दी परित्यागक १ है ॥ और याङोकविपे अधिकसुखवासतेंदी अट्पसुखकापरित्याग देखणेविपेआवेहे ॥ अट्पसुखवासते अधिकसुखकापरित्यागकरणा १ कहाभीदेखणेविपेआवतानदीं ॥यातें यासकेडोकों के व्यवहारतेंभी ताविप्यसुखतें तथाताविप्यसुखकेसाधनों हें आत्माविपेदी परमानें 🌣 हपता सिद्धहों हे ॥ हेदेवतावी ॥ यापूर्वडक्तअभिप्रायकुंबोधनकरणेहारा जोविद्वान्पुरुपाँकामौनहें ॥ तामौनकरिकेही तेमझवेतापुरुप %। आएणोश्चाप्तेमपति तासत्चित्आनंदस्वरूपआत्माका उपदेशकरतेभये हैं ॥ और जेअल्पबुद्धिवाछेशिष्य तात्रझेनतागुरुके मौनरूपड ११ पदेशकरिके तासत्चित्आनंदस्वरूपआत्माक्ष्र नर्हाजानिसकेहैं ॥ तिमशिष्योंकेप्रति सोब्रझेनेतागुरु क्रपाकरिके ताअद्वितोयआत्माविषे १९ किंधित्पर्योकाआरोपणकरिकेयाप्रकारकावपदेशकरे ॥ तहां याछोकिषि जोवस्तु बचनकरिकैस्परकद्याजावे है ॥ ताबस्तुक् विद्वाम्

्रीपुरुष सत् यानामकस्किक्यनकरे हें।।और जोवस्तु केवळ मनकस्किही चिंतनकऱ्याजांवेहें।।तावस्तुकू विद्वान्पुरुप असत् यानामकरिके भी क्यनकरे हें।।और याआत्मादेवकास्वरूपतो सत् असत् यादोनों तें रहितहै।।ऐसेआत्मादेवविषे सोब्रह्मवैताग्रुरु सत् असत् रूपदोधमीकू

क्षि न्युक्त जुनक्षापक्षाव है। यात तासुताक्ष्यक्रताक्ष् तथाताकभेद्क् यहच्छुआदिकहंद्रिय महषक्तिके नहीं।। किना ॥धुनेउक्त ी कियोते नभो वाहदेवानिभी भेदारिद्धनहींभया ॥ तभी जिसपरमात्मादेवका सोहदंताभीविश्येपरूपहै॥ऐसाजोसर्वत्रअनुगतपरमात्मा ्री नहीं ॥ अब ताहदंतारूपतानेभानिषे दूसरेकीअन्येक्षावीष्टनकरणेवासते प्रथम तास्त्वाका रऊरण्नेअभेदािष्टकरेहे ॥ तही हिह्नो ी पिद्धांतिषे अभातमानप्रार्थकी सराहोनेन्हीं ॥ किंतु भातमानप्रार्थकीहो तत्ताहोंने हैं॥याकारणतें तातता तात्पुरणतेभिन्ननहीं है ॥ ्री मित्रु सामता स्त्ररणकपदी है।। और सोस्पुरण स्वप्रकाशदीहों है।।यहवार्ता प्रवंशनेकवार कथनकरियायेहैं ।।योते तास्वप्रकाशरिक्षर प्रविद्युत्तिकार्या स्वप्रकाशदीतिद्धहोंने है।।अब तास्प्ररण्केस्वप्रकाश्ताविषे किचित्रुतिकार्या वर्णनकरे हैं।।हेदेवतावो।।यांछो ४) किषिपे जोजीक्त्यु चेतन्यतातेरहित अचेतन्यस्वप्रहे॥सीसोअचेतन्यवस्यु चेतन्यकरिकेहीतिह्दहोते हैं ॥ याअयेतिये किसीभीषादीका ं विवादहैनहीं॥किंतुयह्नयं सर्वाह्यां हेर्समतहै।जोकदाचित् सोचैतन्यभी तिसचैतन्यकरिकेही भतीतहोनेहे याप्रकारमंगीकारकरिय ॥ ४ तीयाकेतिने यहित्वारकन्याचाहिया।जिसचैतन्यकी चेतन्यकरिकेयतीतिहोतेहैं॥सोप्रतीतिकाविषयक्ष्यचेतन्य र्फारणतेतिङ्गणहे।।अथ्या १ सीचित्तम् सुरिताम् सुरिताम् वीवादो प्रथमपक्ष अंगीकारके सिरिमेवेनदी । कहिते सुरितानिव्हाणनस्ति विवादो प्रथमपक्ष अंगीकारके सिरिमेवेनदी । कहिते सुरितानिव्हाणनस्ति विवादो विवादो प्रथमपक्ष अंगाकारके । कहिते सुरितानिव्हाणनस्ति विवादो । कहिते सुरितानिव्हाणनस्ति विवादो । कहिते सुरितानिव्हाणनस्ति विवादो । काहिते सुरितानिविद्या काहिता । काहिता विवादो । काहि

ी तोतींक्रे पनकरिकेपतीतक्षेषे हे ॥ सोनिष्यमुसभी आष्णेअनुभवकस्किही जान्याजावे हे ॥ परंतु सोआपणाविषयमुख इसरेपुरुषकेप्रति १ गाणीकरिकेक्याजावेनक्षी ॥ जभी सोआपणापिष्यमुसभी इसरेकेपति वाणीकरिकेन्हर्षिक्झाजावे है तभी मनवाणीकाअविषयजोस्वरूप १ मुत्ते ॥ तास्तकरमुखक्कं जानतेद्वरभीत्रक्षेत्रोसक्षेत्राख्क आष्णेक्षित्योकेपति तास्वरूपसुसङ्घ वाणोकरिकेपहिसकेहें याकेविषयजोस्वरू //गिपुरगोकूं तपादिकअनेकडपायोकस्कियातहोने हे ॥ सोआत्मास्नरूपसुस तामनकीविपयतार्कप्रप्रसहोनेहो ॥ जभी ताआत्मस्नरूपसुस !/|गिपे मनकोभीपद्वतिनर्हीपदे ॥ तभी तास्वरूपसुस्रविपे बाणीकीप्रवृत्तिनर्हीहोने हे याकेविषेक्याकहणाहे ॥ किंबा जोविपयजन्यसुस या ुष्णे । देदेततो। । इसप्रकार सौआत्मादेव साक्षात्वाणीकरिकेकद्याजावैनदीं ।। याँते तेबझवेताग्रुक, ताआनंदरवरूपआत्माविषे भाव अपराक्ष्यपत्तिआरोपणकरिकदी आपणेकिष्योकेपति ताआत्मादेवकाउपदेशकरे हैं ।। तहां सत्पत्य चेतनत्व आनंदत्व इत्यादिकघ शिवंती भाषकर्षे ।। और अस्युद्ध अन्यु अहस्य अदीप इत्यादिकघर्म अभावरूपहें ।। हेदेवतावो ।। इतप्रकार ताब्रझवेताग्रुकेक्रुखते ..१ .. पारास्त्रपासककष्णक्ष काइमापुरुप समयहाइसकनहां ॥ जभी नेवादिकइदियांकरिक प्रत्यक्षप्रह रिकेनहीं कहेजाने हैं ॥ तभी सर्वहेद्रियांकाअविषयआस्मा तावाणीकरिकेनहीं कह्याजाने हे याकेविषेष्माक ्रीहणाहै ॥ किंग ॥ विषयदंद्रियों केसंबंधतें उत्तवभयानोसुखंदे सोविषयसुखंदी मनकाविषयदों वे ॥ गोर नोआत्मास्बरूपसुख याअधिका ों पर्गारिस्पप्रपेपकेरियमानकुष ताआत्मादेगीवेपे सानिष्प्रपंचक्ष्पता किस्प्रकार संभवेगी ॥ समायान ॥ हेदेवतावो ॥ यहजामतादिक्ष्प | प्राप्तपेप रज्यसंकीन्याई मिष्यादीदे ॥ याते सोमिष्याप्रपंच ताआत्मादेवकेवास्तवनिष्प्रपंचताक्षे निवृत्तकरिसकेनहीं ॥ अच ताजगत् ्रीयभारपर्गोत्रिक्षित गृदशात्माई साक्षात्कारकरे हैं ॥ अत्र याहीअयंकेस्पष्टकरणेवासते सर्वजीवोक्नेआत्मानिपे निष्प्रपंचतारूप्यहाका |१|पर्ग निष्टपणकरे हैं ॥ देरेयतायो ॥ यासर्देहप्रारीजीवोक्जाजात्माहे ॥ सोआत्मादेव सर्वेदा याप्रपचतेरहितहे ॥ शंका हेभगवत् याजा ीं शासाकास्क्रपथरणकारिके तेशद्वावात्कीच्य बभी ताआत्माकामनननिदेष्यासनकरे हैं।।तभीहो तीक्षेच्य आपणेअनुभवकरिके ताभा

्री तरितगातमिरेन हुँहै।। तहां सोमंद्रश्रिक्षिय वासत्का क्याप्तकपहें याप्रकारकाजाप्रश्रकरें ।। तो सोब्हावेतापुरुप ताशिष्यकेत्रति || १८ पापकारकाचनकहें ।। जोनस्तु सबेपदायोतिषे इद्देर्द पाप्रकारतेयतीतहोंने हैं ताबस्तुक्हीं हुँ सत्कपकरिकेणा ।। तहां पूर्वस्थूठार्ह्य १४ तीन्यापकरिके ताइदंताविषेक्यनकरीजाआत्मता ताआत्मताकुं अभी मुख्यआत्माविषेपातकरें हैं ।। हेशिष्य जिस मन वाणीकेशिषप्रक .... पाश्चमक्यति याप्रकारका उपदेशकरे ॥ हेक्विष्य ॥ अनुभवकरिकैसिद्ध जोसत्चित्आनंदर्त्यरूपआत्माहै॥सोसर्वेद्धर्गो उधित पानामकरिकेकथनकरे हैं।और हेकिव्यायहत्तत्कपभनुभूति कित्तविपेत्रतहै।।याप्रकारकाप्रभजोद्दमरिप्रतिकरे ।।ती हमतुमारे देकपर्मोकाआरोपणकरिके ताआत्मादेवकाउपदेशकरेंहें ॥ हेदेवतावो ॥ वास्तवतेंमनवाणीकाअविषयजोआत्मा है ॥ ताआत्मादेवावे । जामनवाणीकप्रद्यतिहोते है ॥ साप्रद्यति अध्यासतेविनाहोतेनहीं ॥ किंतु अध्यासकेंअंगीकारकरिकेही सामनवाणीकप्रद्यतिहोते हे ॥ पस्फ्ररणविषे साध्वंडकइदंतामी कल्पितहै।सोस्फ्ररणहीं हमनेंद्रमारेगति सत् यानामकरिकेकथनकऱ्याहै।तिसीस्फ्ररणकूँ विद्यान्पुरुष् निप्योंतिपे इयेचित् इयेचित् याप्रकारसेंअनुगतप्रतीतहुई जाप्रतिद्धचित्है॥ताचित्कानाम अनुभूतिहै॥ जिसचित्केत्वकृतिषे सापूर्वे सहदंतामी बाषितहोने है॥ याते सबुद्धिही ताअनुभूति केउप्छिष्कार्यानहै॥हेद्वताबो॥इसप्रकार जभी तेश्वाबात्तिक्य तिनबझवे गति तात्यानसहितअनुभूतिकेत्वक्षम् कथनकरे हैं॥ताक्षं ते अवणकराहिशिष्य।। सर्वाविकेनुद्धिषिय मतिविनभावक्रमासर्वेहतयासर्व पति प्रवेजीहमने तुमोप्रति सत्तित्आनंदस्वरूपशास्माका कथनकऱ्याहे ॥ सोआत्माकारकारकहा सामनवाणीकप्रवृत्तिहोंने हे ॥ १ पनकऱ्यालीनहीं ॥ तयामनकितिकेभी जाऱ्याजावेनहीं ॥ अव यादीवयोक् केमुत्यकऱ्यातकारकारकार ताअध्यास्तेविना वाणीकिरिकेक १ वे हे ॥ केम्बर्गालीयातिकारोहों नित्नेकीभावपदार्थे हैं ॥ तेभावपदार्थे केमुत्यकऱ्यायकरिकेस्पटकरे हें।हिदेवतावो ॥ याङोक्तिके तागुरुन्किमति आत्माकारन्कपपूछेहैं ॥ तभी तेत्रहानेतागुरु तिनक्षिण्योकमति तालद्वितीयभात्माविषे नाकाद्विकइद्रियोक्योग्य सत्ता भैगोहं मुख्डासकीमानिकरणेहोरे जितनेकीमावपदार्थ हैं ॥ तेमविपदायें आपणेसहकारीमाथनोसिहित सणक्षणिषे पतिकान • हण्युरुते आत्ममानहोनेहैं ॥ तेते हहानीकाञ्केपुरुषोहैं तात्मरणकरेहुएवंहरूपग्रुर्त आत्मज्ञानहातानहा ॥ थाकावप इवरपणक अभाग कारणनहीं है ॥ किंतु नित्तकेश्चादिकाञ्मावही कारणहें ॥ काहेतें इसञ्किषिप्री जोकोहेपुरुप ताहिरण्याभैकीन्याई १ त्ताजाहोते ॥ तो यपुरुपक्रमे ताहिरण्याभैकीन्याई ताआत्मज्ञानकोग्नातिहोते ॥ परंतु ताहिरण्याभैकीन्याई चित्तकोश्चादिहोणी दमसपैतीदोकाआत्माहे ॥ ताईथरतिभिन्न कोहेआत्महिनहीं ॥ तहांश्वति।नान्योतोऽस्तिद्र्या।अर्थयह।।तापरमात्मादेवतिभिन्न दूसराकोहे द्रघदिनहीं ॥ याअभिप्रायकस्किही तिनश्चतियोविपे इंथर्रुजग्यकाकारणकहाहि ॥ अव ताआत्माकीएकताकावणैनकरे हैं।हिदेवतावो॥ ने हे।तिसे एक्दीगरमात्मादेव ब्यष्टिअहानक्ष्यडपाथियकिसंवर्षेत्र जीवकह्यात्रावे हे ॥ और समष्टिअहानक्ष्यडपाथिकसंवर्षेत्र ईश्वरक्छा। जागे हे ॥ और हेदेवतावे ॥ जैसे एक्दीईश्वराविषे कर्षकेभेदकरिके ईश्वर अनीश्वर यहदोनोंप्रकारकाव्यवहारहोंवे हे ॥ जैसे दश्ररथकाष्ट्रज श्रीरामनंद्र रागणकेमारणैतिपेसमर्थेहे ॥ याते सीरामचंद्र ईश्वरकद्याजाने है।।और क्षीरसमुद्रनिषे श्रेपनागऊपरश्यनकरणेहारा निष्णुभ निग्ति त्रसनेतागुरुकेउपदेशतेंहीहोंने हे माएकवात्तां हंखोडिके दूसरी याजगत् केउरप्तिङ्यकोकारणता जैसे ताहिरण्यगभेनिपेहे ॥ तेसे और हेदेवतायो ॥ याजगदकीउत्पातीस्थातङयकरणेविप ईथ्यरही स्वतंत्रकारणेही ॥ दूसराकोईकारणनहीं है ॥ याप्रकारकेवचन जोवे दांतशृष्ट्रिपि कथनकरेहे ॥ तेवचन्भी मिर्घ्यनहीं हैं ॥ किंतु तेवचन्भी यथायैही हैं॥पर्तु तिनवचनोंका यहअभिप्रायहे ៃ सीईथर्ह्य अरयंतदुर्ठभेदै ॥ याकारणते इदानीकाञ्केपुरुषोंक्रं ब्रह्मवैतागुरुकेउपदेस्तिंही आत्मज्ञानहींबैहै ॥ और इदानीकाञ्केपुरुषोंकेअज्ञानकी यानोवात्माविषेभी पूर्वेडकद्द्रिष्टिष्टिष्ट्रवादकीरीतिर्के साजगत्केब्रन्पातीळयक्किरणताहे ॥ याँते यइजीवात्मापुरुप परमेश्वररूपद्दि ॥ मेसे एकदीईपर रावणकेश्वभावक्रुअंगीकारकरिके श्रीरामचंद्र कह्याजावेहै ॥ और कंसकेश्वभावक्रुअंगीकारकरिके शक्तुष्ण कह्याजा गगान् तारागणकेदननकरणीगेपे असमये है ॥ याँते सीविच्जुभगवान् अनीज्ञकद्याजांबेहे ॥ तेसे यहएकद्दीपरमात्मादेव समष्टिच्यष्टिज्या पेगिते रंश यनीश कद्यागांवेहे ॥ और हेदेवताबो ॥ जैसे समचंद्रअवतारके सवणवशादिरूपकार्यक्रुनर्हीकरताहुआभी 10

ी केमिथ्यात्वसिद्धकरणेवासरें दृष्टिमृष्टिवादकीरीतिर्में ताजगतकेडत्पत्तिछयका निरूपणकरें हैं ॥ देदेवतावो ॥ यहआत्मादेव जभी जाघ रित्यागक्रिके जभी जात्रतिषेत्राचे है ॥ तभी तिनस्वप्रकेषद्।थौंछ्देखतानर्ही ॥ याँते यहआत्मादेव तास्वप्रप्रपंचक्कं जात्रतिविपे संदार तअषस्याक्ष्माप्तहों है ॥ तभी यहआत्मादेव याजायतअवस्थाकु उत्पन्नकरेहै ॥ तथा यास्युरुश्रिरकू उत्पन्नकरे है ॥ तथा यास्युरुज्ञ रीरक्षं उत्पन्नकरे है ॥ तथा तासूक्ष्मक्यरीरतेभिन्न बाह्यवतेमानरथादिकपदार्थोंकूं उत्पन्नकरेंहै ॥ और यहआत्मादेव तास्वप्रअवस्थाकाप रीरतिभिन्न गह्मपटादिकपदार्थीक्ष्डेज्त्पत्रकरे है ॥ और यहआत्मादेव जभी स्वप्रअवस्थाक्ष्प्रप्तहोंचे है ॥ तभी यहआत्मादेव तासुर्प्पर्

करे हैं॥ और यहआत्मादेव जभी तालाग्रतअवस्थाकापरित्यागकरिकै स्वप्रअवस्थाविषेआंवै है॥तभी तिनजाग्रतकेपदायों छेदेलतानहीं ॥

संहारकरे हैं।।और यहआत्मादेव जभी समाधिअवस्थाक़्प्राप्तहोंने हैं।।तभी तासुपुत्रिअवस्थाके तमरूपअज्ञानकुंभी देखतानहीं ।। यति यह तुरायक्पशुद्धआत्माविषे ताअज्ञानकाञ्यक्पजानिष्टतिहै ॥ताअज्ञानकीनिष्टत्तिकरणेविषे यहअधिकारिप्रुरुप त्रवनेताग्रुरुकाकृपकिरिके आत्मादेव तासमाथिषिषे ताअज्ञानकाभी संहारकरे हैं।।कैसाहैसोतमरूपअज्ञान।।जिसतमरूपअज्ञानकरिकेमोहितहुआ यहजीवात्मा आप णेस्नरूपानंदक्रमीषानतानहीं ॥ तथा तासनेद्वेतप्रथंचकेसंहारका जोसाक्षीरूपज्ञानहे तासाक्षीरूपज्ञानक्रेमी जानतानहीं ॥ हेदेनतानो ॥ यति यहआत्मादेव ताजाप्रतप्रचक्कं ताल्वप्रविषे संहारकरे है।और यहआत्मादेव जभी ताजाप्रतत्त्वप्रदोनोंकापरित्पागकरिके सुप्रतिवि गेजांवै है।।तभीयहआरमादेव ताजायतरुचम दोनोंप्रकारकेप्रपंचकूंदेखतानहीं ॥ याँतें यहआरमादेवतासुपुप्तिविपे तादोनोंप्रकारकेपपंचका

भगगकार है। उस प्रतिस्थान के अपने स्थापन होते हैं। एक इंद्रियक कार्य होते व्यापन होते प्रतिस्था । पानि के प्रति प्रतिस्थापन के प्रतिस्थापन के अपने स्थापन होते हैं। प्रतिस्थापन के अपने के प्रतिक्षावन के ।। प्रतिस्थापन कि प् | जानंदर्स्यरूपआत्मा स्वयंज्योतिरूपहे ॥ तथा सवेभेदतरहितहे ॥ तथा कल्पितभेदकरिकै सत्यज्ञानादिकग्रुणोवाछाडुआभी वास्तव | तिनिगुणस्वरूपहे ॥ तथा सवेजपाथियों तैरहितहे ॥ ऐसाआत्मादेव अनादिमायाकेसंबंधकरिकै नानाप्रकारकेकायोङ्करेहे ॥ तथा ताकार्य , सिहतजनादिमायानिपरियतहोहक सीपरमात्मोदेन जीवहैश्वरादिकभेदवाङाहुआ प्रतीतहोंने हैं ॥ जैसे एकही आकाश घटमठादिक प्र | उपारियोक्नेमदक्ष्महप्करिके महाकाश घटाकाश मुजकाश इत्यादिकभेद्छ्पातहोंने हैं ॥ तैसे एकहीआत्मादेन अज्ञानादिकृडपा ||कईथरकेमाश्रितहें ।।यातें सोएकहोआनंदस्वरूपपरमात्मादेव श्रीरादिकउपािषयोंकेभेदकिसके ईंग्र जीव पुरुप छो वित्र पंडित मूर्ख गो उपम इत्यादिकसर्नेनाम यात्युट्यारीरकेहीसिव्हहोषे हैं ॥ ताशूरीरकेसाक्षीआत्माका कोईभीचामहोनेनहीं ॥ हेदेनताओ।।वास्तर्नेती सो ी वृक्ष पक्षी चारिपाद्वाळा दोपाद्वाळा पादों तेरहित तीनपादोंवाळा अनेकपादोंवाळा इत्यादिकनामोंक्ष प्राप्तहोंने हैं॥हेदेवताओ॥इसप्रकार सीद्धेतप्रपंच ताआत्मादेवविषे नानाप्रकारकेमिथ्याभेदकुं उत्पन्नकरेहे ॥ ्री और देरेगताओं ॥ जैसे कुशूटादिकोंकापारणरूप जाग्नुद्दाकाशकाकाय ६ पाकापञ्च कार्यानाका । ॥१ मिर्पेश यहनीय करिसकेनरी ॥ और देदेवताओ ॥ जैसे घटाकाश ग्रहाकाश यादोनोंकाभेद ताघट ग्रहरूपदीनोंडपा

ि शाहोके ययाये अयेक्करणेहारेहैं।और कोईकमनुष्यती निनंतरशाहोंकेअर्थका अनुष्ठानकरणेहारेहें ।। ऑरकोईकमनुष्यती गंपवैनाट कि कादिकडपविद्यापिपे कुश्चेट । और कोईकमनुष्यती कामकोषादिक्पआधुरीसंपदावाङेहैं।और कोईकमनुष्यती शांतिदांतिआदिकने शिषप्यालेटेहैं।श्वमप्रकार सापरमेथरकीशक्ति तिसतिसडपाषितिपे निनित्रमावक्ष्यप्रतितेष हैं ।। और सीईहाईक्यकोशिक्त बरशापके कि नुजिसम्परेकार्यकेक्सरितिपेरहेहैं।।ज्या सीईटीईक्षरकीशिक्त क्षिप्रपादिक्किरोर्सिनेपेरहेहैं ।। त्या सीईहाईक्षरकीशिक्त सनेहिद्दे तिहीं ॥ और निश्च माशांकरह रुताकरिक स्थितहोणिकीश्रक्ति केवरु बुसोबिपेहरिहे हैं ॥ दूसरेमजुष्यादिकांबिपे साज़िक्सिहनहीं ॥ और सर्वजीबेकिदेखतेहुए अंतर्थान हीणेकीशानि केवल देवतादिकोविपेहरिहेंहै मतुष्यादिकोविषे साज्ञाकिरहेनहीं॥इसप्रकार दूसरेभी जातिगोत्रकुछादिकोंकेभेदकरिके भिन्न रिकेयुक्ही।जिनजीवोकेकार्यके दूसरेजीव करिसकतेनहीं ।जिसे यामनुष्योतिपे उष्योंक्रेआपणी आज्ञाविपेचळावणेदारराजेहैं ।और कोईकमनुष्यतौ सर्वमंत्रीक् निष्णुभगवान् आपणेविचित्रकार्योकोस्पाकरिके ईथरदीक्ह्यानावे है ॥ तेसे यहव्यष्टिसमिमानीजीवभी आपणे आपणेविचित्र कछिद्र बाह्यतेंती समानही ॥और कोईकमनुष्यतौशाखोंकेकत्ती हैं॥और कोईकमनुष्यतो तिन हेर्वतानो ॥ याङोकविषे जित्नेकदेहथारीजीवहैं तेसवंजीव एकदूसरेकीअपेक्षाकरिकै विचित्रज्ञातिवाङेपतीतहों हैं याँते यासवेजी दूसरेप्छुआहिकोंगिपे साश्किरहेनहीं । और आकाश्विपेगमनकरणेकीश्रक्ति केवङ पक्षियोंगिपेहीरहेहै। नहीं । और पथ्वीकेअल्पिकिस्टेनिकेस्स्येन्येस्स्येन्येस्स्येन्येशिके केवङ पक्षियोंगिपेहीरहेहै।। मनुष्यादिकोंनिपे साशिक्तिरहे 🖟 कायोकीअपेक्षाकरिके ईथरह्मप्री है अब याजीवाँविपे ईथरहूमताकेर्मप्टक्रणेवासते प्रथम याजीवाँविपे विचित्रशक्तिकानिह्मणकरेहें। हैं ॥ तेनासिकावि । और पृथ्वीकेअल्पछिद्रविषेभीप्रवेज्ञकरणेकीज्ञांकि केवछ सर्गाविषेहीरहेहे ॥ दूसरेमनुष्याहिकोंविषे लंपरोहे ॥ कांहते याद्यरोरमिपेस्थितने नासिका कर्ण छुस उपस्य पाछ इत्यादिकांकड होईकत्राह्मणादिकमनुष्यतो सर्ववदाकूजानणहारह कोईकमतुष्यतीमहात्ज्ञरवीरहें और कोईमतुष्यतो सर्वमतुष्योक्त्र ताक्रमाप्तद्वुए अनेकप्रकारकेजीय नानाप्रकारकोज्ञाक्त्य गानणेहारहं॥और ब

| सर्वा यासवैजगदकेकत्तानहीं हैं॥ याप्रकार तापरमेश्वरकीअधिकताकाकारण तासुत्रविपे व्यासभगवान्ने कथनक-यादे ॥ परन्तु ता | सूत्रकारिके व्यासभगवान्ने योगीआदिकशीवाके आपणेआपणेईश्वरताकूनिवारणक-यानहीं ॥ षोकदाचिद सीसूत्र समधिडपापिवाक्ते | हंशरकेशापिकताकू तथाव्यधिडपापिवाळेबीवोक्किजीश्वरताकूं कथनकरेगा ॥ तो तास्त्रविपे वाक्यभेदरूपदोपकीप्राप्तिहोंगेग ॥ याते सो |अप्लेकशिमानकापरियागकरेंहें ॥ तभी तिनविद्यानपुरुषांकाभेद निवृत्तहोइजाने हैं ॥ याते ताकाञ्जिपे जोईश्वरकाकमें है ॥ सोइंही |कमें तिनविद्यानपुरुषांकाहें ॥ और सोइंश्वरतो व्यष्टिशरीरविपेरियतहोइकैभी समष्टिवपाषिकेकार्यकरणेकू समयहोते हैं॥ जैसे सीपरमेश्वर [ प्रतप्रपंपादिकोकोसिप्रभी ताईश्वरकादीकमें है ॥ याअर्थकूं कोहेभीवादी निवारणकरिसकैनर्ही ॥ अथवा ॥ जगद्ज्यापारवर्षे ॥ यासूज | का यहअभिप्रायहे ॥ तिनयोगीपुरुपोंका ब्रह्मविद्याकेवरुतें ताईश्वरकेताय अभेददुष्मी तिनयोगीपुरुपों तें सोईश्वर अधिकहे ॥ काहेतें तिहों हैं ॥ और कितनैकनीयतों अरुपपदायों केडन्पतिसंहारकूंकरतेहुष प्रतीतहों में हैं ॥ सोउन्पत्तिसंहारकीकारणतारूपधमें केबळ तिन ीह्पण्यापारहोगे हे ॥ तिसीप्रकारकाज्यापार ताचक्रवतिराजाकेअधीन दूसरेमंडछेश्वरराजाऑकाभीहोंपे हे ॥ और तिसीप्रकारकाज्यापार ्र मूत्र केपछ ताई थरके अधिकता के ही कथनकरे हैं। किंग या देहधारी जीवॉबिप कितनें कजीवतों बहुत पदायों केउनपत्ति संहारक करते हुए प्रती ईथरतो सर्दा याजगत्काकता है ॥ और तिनयोगोपुरुषांषिपे ताब्रक्षषिद्यातैपूर्व सीसर्वगात्काकतापणायानहीं ॥यातै तेयोगोपुरुष निगोंका नहीं है ॥ किंतु सोउरपत्तिसंहारकीकारणतारूपपमें ईंथ्रकाभी है ॥ जैसे चक्रवांतैमहाराजाका ॥ जिसप्रकारका प्रजाकापाळन 🌿 | विश्वामित्रकेहारीरियिरहोइके त्रिहांकुकेहितवासते दूसरेस्वर्गक्रंरचताभयांहै ॥ यहवात्तां रामायणादिकोंभिपेप्रसिद्धंहै ॥ यातें यहजा | एकएक्माणकीएशाकरणेदारेमपानपुरुपोकामीदाने है।। और तिसीप्रकारकान्यापार दूसरमुखोंकाभीदाने है ।। तहां जैसे मंडछेथररा भू सुरक्षा मारकार है। मिलते अधिक कर्क मात्र होता है। और जभी ते अधिक ती पुरुष स्थान पित्र कि तापरि स्थान स्थान स्थान स्थान है। मिलते अधिक कर्क मात्र होता है। और जभी ते अधिक ती पुरुष स्थान पित्र होता स्थान स्था रेटेनेधरपपुरुपोपर्यंत सर्वाविपेनोमभ्रपणारहेहै ॥ तासनेकिभ्रमुपणीवेपे ताचक्रविराजाकामभुपणा अनुगत

8

पास्तवते ताआकाशकाभेदहैनई।॥ तैसे याजीवईश्वरदोनोंकाभेदभी अंतःकरणअज्ञानरूपदोनोंउपाधियोंकरिलेहोंहै॥ वास्तवते

गिजीव्हें यरकामेद्हैनहीं ॥ और हेदेवताओं ॥ जैसे सोएहाकाज्ञ्यदाकाज्ञकामेद् नाममाज्ञहीं ॥ तैसे सोजीव ईं यरकामेद्मी नाममाज हि वास्तवते हेनहीं ॥ याते सबेभेदतेरहित सीएकपरमात्माद्वही यासवैज्ञारीरोविपेल्यितहै ॥ ताईखररूपताक्षेत्रहणक्रिके यहसबैजी गिषन् शारीरकरोमांसिकेचतुर्यंभष्यायकेचतुर्यंपाद्दिपे ॥ नगद्ग्यापार्वज् ॥ याम्नज्ञिषे ज्यासभगवान्ने सग्रणब्रह्मकी अहंगहज्यास

तिसतिसम्डच्यादिकश्रीररूपडपाथियोविपेस्थितहुएभी इष्टिमुष्टिबादकीरीतिसँ आपणेदशैनतेता याजगत्कीजरपत्तिकरेंदै

गिग्न तासुत्रहः प्वचनकारिके उपासनाह्तप्योगकेफळकानियमकथनकरताभयाहै ॥ परंतु तिसितिसउपाधिविषेप्रविष्टं यर्गिष्टियत जा

गत्केउरपतिकीकारणता कथनकरीहै ॥ यति ताञ्यासभग्षाम्केवचनसे आष्केवचनकाबिरोपहोषेगा शिसपापान॥हेदेवताथा॥सोज्यास

किरणेहोरपुरुपोंक्रं एकनगत्कीउत्पत्तिआदिकव्यापारकुछोडिक दूसरेसनं ऐवर्यकीप्राप्तिकथनकरिहे ।

॥ और इहांआपनें सर्वजीवोंकू या

गाव्केउत्पत्तिआदिकोंकीज्ञक्तिहै॥ताज्ञक्तिकेनियमक् सोन्यासभगवाच्कावचन कथनकरतानहीं ॥ तात्पयंयह॥यहअपिकारीपुरुप जभी लिहंमहउपासनारूपयोगकेफठक्रमामहोते हैं॥तभी तेउपासकपुरुष यानगत्केउत्पत्तिमादिकन्यापारकुंछोडिके दूसरेसनं ऐथर्यक्रमाम

र्गिहें ॥ पापकार ताउपासनाकेफळकीपरिच्छित्रताक्षे सोवचन कथनकरेहै ॥ यहहीतावचनकातात्पये हे॥और जैसे झरीराहिकसर्वेडपाथि ग्रीतिपेहियतहेश्यर यातगत्कीवरपतिकरणेतिपश्चतद्वमा विश्वेषक्षपकरिके तथासामान्यकपकरिके याजगत्कीबरपत्तिमादिकोंकुकरे -

कहत्रपदायोकातो दर्शनहीजन्महे ॥ ओर अद्ग्रीनहींमरणहे ॥ यति यहअयोसिद्धभया ॥ यहजीवात्मा यासंसारद्शाविषे जिसजिसपदा। थंऋदेसेहे ॥ तिसतिसपदार्थक्रं तादशंनकाङिषिक्षी उत्पन्नकरेहें ॥ और यहजीवात्मा जिसजिसपदार्थक्रूनहींदेखेहे ॥ तिसतिसपदार्थका। उत्पत्तिसहारकरतेहुएमीआषणेक्ष्रं ईथ्यररूपकरिकेजानतेनहीं ॥ याकारणतेंही जीवसंज्ञाक्ष्प्राप्तहोंवें हें ॥ ओर जभी याअधिकारीजीबोंकरा गोग्यतो निषिशेषश्रद्धशात्माहे॥सो शुद्धभात्मा हमरिप्राति उपदेशकरो॥हेशिष्य इसप्रकारकाप्त्र जभी तिनदेषताबोंने ताप्रजापतिकेप्रति क्षिणकारक मेरासामय क्रमणकारक ॥ चन्न क्षिणकारक क्षिणकारक व्यवस्था । जिल्लामा मान्यक क्ष्मणकारक मान्यक जान्यक आस्ता क्षेत्र । ति आस्या क्ष्मणकारक जारा के साथ जोता ब्राह्म अध्यासक प जिल्लामा आस्ति क्षमणकारक जिल्लामा जाने क्ष्मणकारक जाने क्ष्मणकारक जारा जाने क्ष्मणकारक जारा जारा जारा जारा जार अभिमानहे ॥ सोअभिमानही याआत्मादेवका जन्महो।और ताहारीरकेअभिमानकोनिश्वतिही ताआत्म दिवकामरणहे ॥ और याझरीरादि ताअद्शैनकाछिषिपे संहारकरेहै ॥ इसप्रकार दृष्टिसृष्टिषादकीरीतिसें यहजोवात्मा जाप्रतादिकतीनअवस्थाओं विषे क्षरीरादिकपदायोंका नामतादिकतानअवस्याओंकाकारणरूपअज्ञान ग्रुरुकोक्षपाकरिकैपातहुएआत्मज्ञानकरिके नाश्कंप्राप्तहोंवे है ॥ तभी यहअधिकारी अव पूर्वडक्तप्रणयमंत्रकारिकेत्रानणेयोग्य शुद्धआत्मा जिसप्रकार गुरुओं ने शिष्यकेप्रति उपदेशकरीताहे तथा ताशिष्यने जिसप्रकार सी ग्रद्रशारमार्हे ॥ ताग्रद्धआत्मादेवके साक्षात्उपदेशकरणेविषे कोईभोसमर्थनहीं है ॥ यति ताआत्मादेवविषे नानाप्रकारकेघमोकाआरोप् कन्पा ॥ तभी सोप्रजापति तिनदेवताओंकेप्रति याप्रकारकाटतारकहताभया ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ इेंद्वताओं ॥ मनवःषीकाअनिप्य जो नीय तीनअवस्याओं तैरहित तुरीयरूपपरसपदक्ष्प्राप्तहोंवें है ॥ यांतें याअधिकारिष्ठरुपनें ताआत्मज्ञानकुं अवश्यकरिकैसंपादनकरणा ॥ आत्म। जानीताहै ताप्रकारका निरूपणकरेहें ॥ हेक्रिप्य ॥ इसप्रकार अग्निआदिकदेवता ताप्रजापतिकेमुखर्ते श्मदमादिकउपायोसिहत ताउगान ॥ हेमगवन् ॥ पूर्वशापने हमारेप्रति प्रणवरूपआत्मा उपायरूपक्रिकैकथनकैऱ्याथा ॥ अब ताप्रणवरूपउपायक्रिकै प्राप्तहोणे ताप्रणग्रह्पआत्माका श्रयणकारिके पुनःकेवट्युद्धआत्माकेपूछणेकोइच्छाकरतेहुए तायह्माकेपति याप्रकारकावचन कहतेभये । tragical properties and the contract of the co

6 में तुम्होपिति कथनकरताहूं।तुम सावपानहोहकैथवणकरी||काहेतेचित्कीशुद्धितेअनंतर सोशुद्धआत्मादेव तुम्हारेताई अवङ्यक|

तिनजाप्रतादिकअवस्थावेकिउन्पत्तिळयकाकारणहै ॥ और हेदेवतावो ॥ यद्यपि यहस्थूळ्यारीर पिताके ग्रुक्याणिततें उत्पन्नहोंने है ॥ श्रीर यहसूक्ष्यारीर पंचमूतोद्वारा मायानिग्राष्ट्रेश्वरतें उत्पन्नहोंने है ॥ यहवातां छोकविपे तथाशास्रिक्ये प्रसिद्ध ।। तथापि साप्रिजया र्रे मंद्रुद्धिएएपोकेवोपवासते ग्राखने कथनकरीहै ॥ उत्तमअधिकारीपुरुपकेप्रतितौ यहद्दाधिसृष्टिप्रिज्याही मोक्षकेप्राप्तिकाद्वारहै ॥ ताद्दि रेके सोइंथरही सर्वजगत्काकारणहे ॥ हेदेवतायो ॥ यहजीवात्मा जिसजित्सअवस्थाकुदेखे है ॥ तिसीतिसीअवस्थाकु उत्पन्नकरे है ॥ और मुधिप्रकियारूपमीक्षकेद्वारक्कं वेदांतोंविषे ग्रह्मक्षिकेराख्याहे ॥ यातें यहस्थूळज्ञरीरादिकपदार्थं आपणेद्ज्ञीनकाळविपेतौ उत्पन्नहोतै है॥ और आएणे अर्शनकाङ्गिष ठयभावक्ष्राप्तहोंवें हैं ॥ यहश्रतिअनुभवक्रिक्तिसद्ध दिष्मिष्प्रिक्याहों बुद्धिमानुपुरुषों में अंगीकारक जियाग्ये ॥ शंका ॥ हेभगवत् ॥ जोकदाचित दशैनअदशैनते याश्रीरादिकोंका उत्पत्तिक्षहोताहों ॥ तो याजीबोंकं सोउत्प हिनीवात्मा जिस्मित्ममस्याक्नेनहिन्छे ।। तिस्तिस्यम्स्याक् आपणीषपेल्यकरे है ॥ याद्दाप्रमुष्टिनंदिक्रिति स् यहजीवात्माही गकितमानहै ॥ और ताहिरण्यमभैकाकार्यरूप जोसमष्टिस्थुरुउपाधिवाङा विराट्मगवान्है ॥ सोविराट्मगवान् एक्यामकेअधिपतिकेस मानहै ॥ और ताबिराट्भगवात्काकार्यरूप जोयहरत्थावरजंगमरूप ब्यष्टिप्राणीहैं ॥ तेब्यष्टिप्राणी तिनभुन्येकिसमानहैं ॥ तिनहिरष्यगर्भो दिकसबोंकेकत्तांपणेनिपे सोईथरकाकतांपणा अनुगतहोइकैरहेडे ।। और जोयह अंतःकरणादिकडपाधिवाङेजीव अज्ञानकेचळतें आपणे नुरूपसूतईथरतेभी भेदक्ष्प्राप्तहुष्हें ॥ तिनजीवोंका यहजायतादिकतीनअवस्थाही कार्येरूपहें ॥ इसप्रकार साक्षात् अथवा पर्पराक तेसे यासवंगीग्रेकक्तांपणीविषे तापरमेश्वरक्रकरांपणा अनुगतहोड्केरहे हैं ॥ तहां प्रथम मायानिशिष्टइंशरतौ चक्रवर्तिराजाकेसमा ॥ सोहिरण्यगर्भभगवान् तामंडलेथुररा नह ॥ और ताईभरका साक्षास्कायंक्ष्प जोसम्प्रिस्क्ष्मउपाधिबाछा हिरण्यगर्भभगवान्हे

सिट्य किसगासतेनकीततीता।। समापान ॥हेदेवताको ॥ यहश्ररीरादिकपदार्थं दक्षेत्रजदक्षेत्काङ्किषे प्रवेशरीरादिककिसमानआ गाँको अन्यवस्थे ॥ आत्र व्यवस्थकः किन्यक्षराशिक्षकेवरपतिनाक्षकं जानिसकतेनई।। अय यादीअपक् स्पष्किसिके

१ हुन्हे ॥ तिसतिसपदायक्के ताद्यानकाछिषिपही उत्पन्नकरेहें ॥ और यहजीवात्मा जिसजिसपद्।येक्कनहीदेखेहे ॥ तिसतिसपदायका नाअद्ग्रमाङ्गिष संदारकरेहे ॥ इसमकार द्यिस्विष्विष्कीरीतिसे यहजोषात्मा जामतादिकतीनअवस्थाओं विषे भरीरादिकपदार्थीका अभिमानहे ॥ साअभिमानहो याआत्मादेवका जन्महो।और ताश्ररीरकेअभिमानकोनिष्ठातिहो ताआत्म दिवकामरणहे ॥ और याश्ररीरादि 🖒 हर्हमुपदाग्राकातो दश्नदीजन्महे ॥ और अद्शैनहींमरणहे ॥ यति यहअर्थसिद्धभया ॥ यहजीवात्मा यासेसारद्शाविषे जिसजिसपदा त्राप्रतारिकानिकानस्याओकाकारणरूपभज्ञान गुरुकोक्रुपाकरिनेप्राप्तहुएआत्मज्ञानकरिके नाक्षक्रपाप्तहोने है ॥ तभी यहअधिकारी अग पूर्व उत्तर्यणगर्मश्रकारिकेशानणेयोग्य शुद्धआत्मा जिसप्रकार ग्रुक्ओं ने शिष्यकेप्रति उपदेशकरीताहै तथा ताशिष्यने जिसप्रकार सी भारतायात्रास्य । हामिक्चकर्तास्य विकास मान्त्रकत्य मन्त्रक्षण विविधित जीपक आत्मिक्ष । ति आत्मिक्ष प्राप्त कार्य कार्य कार्य के उरगीनां हाएकरते हुपभीआपणे हुई अररूपकरिकेजानते नहीं ॥ याकारणतेही जीवसंज्ञा छूपातहों में हैं ॥ ओर जभी याअधिकारीजीवों का । आसा गानीताहै ताप्रकारका निरूपणकरहें ॥ होश्चन्य ॥ इसप्रकार अभिआदिकदेवता ताप्रजापितिकेसुखते श्रमदमादिकज्पायोसहित 🎖 गिग्यगो गिर्षेश्पशुद्धशारमाहै॥सो शुद्धशारमा हमारेप्रात उपदेशकरो॥हेशिष्य इसप्रकारकाप्रश्न जभो तिनदेषताबोंने ताप्रजापतिकेप्रति १/फःया॥ तभी त्रोप्रजापति तिनदेवताओंकेप्रति याप्रकारकाउत्तरकहताभया॥ प्रजापतिरुवाच ॥ हेदेवताओ ॥ मनवाणीकाअविष्य जो रुद्रशासादे ॥ ताग्रद्धशात्मादेवके साक्षात्उपदेग्नकरणेविपे कोईभोसमर्थनहीं है ॥ यति ताआत्मादेवविपे नानाप्रकारकेघमाँकाआरोप र रेप एसोप्पति क्यनकरताह्यातम् साव्यानहोड्कैश्रवणकरी॥काहेतैचित्तकीश्रह्भिनंतरसोश्रद्धआत्मादेव तुरहारेताई अवइ्यक तीन तीनअगस्पाओं तरिहत तुरीयरूपपरमपदक्षेत्राप्तहोंवे हे ॥ यति याअधिकारीष्ठरुपने ताआत्मज्ञानक् अवङ्यकरिकैसंपादनकरणा ॥ 🏅/गामणगरूपशात्माका अग्णकाष्कि पुनःकेषठठाद्रशात्माकेप्रछणेकोइच्छाक्रतेहुए ताब्हाकिपति यापकारकाषचन कहतेभये ॥ देव |गाउगान ॥ हेमगान् ॥ प्रवेशापने हमारेप्रति मणवरूपआत्मा उपायरूपक्रिकैकथनकऱ्याथा ॥ अव ताप्रणवरूपज्जापकरिकै मानहोणे



करीजानेनहीं ॥ तथा संवारतेरहितआत्माविषेभी संवारकीकारणता विद्धकरणेहारीहै ॥ याकारणतेही विद्वानपुरुष याअविद्याक्ष दुर्बट हेदेगतामे ॥ सर्दुःसोतेरहित जोपरब्रह्महै ॥ तापरब्रह्मकेसाथ याआत्मादेवका वास्तवर्तेअभेद्है ॥ याते याआत्मादेविषिभी वास्तवर्ते | मात्रमी दुःलक्ष्जानतानहीं ॥ तेसे यहआनंदन्वरूपआत्मादेव सर्काञविषे किंचित्मात्रमी दुःलक्ष्जानतानहीं ॥ झंका ॥ हेभगवन् ॥ | यहआत्मादेव गोकदाचित् सर्वेदुःखाँतरहितहोवे ॥ तो याजीवाँक्षेत्रहुःखी याप्रकार दुःखकीप्रतीति किसवासतैहोवे हे ॥ समायान ॥ हैनहीं ॥ अब याहीअथेकेस्पष्टकरणेवासते ताअविद्याकास्बरूप वर्णनकरें हैं ॥ हेदेवतावो ॥ गुरुशास्निकेचपदेशतेंउत्पन्नभयाजो मेत्रस रूपहूँ प्रायकारकाज्ञानहे ॥ ताअभेदज्ञानक विद्यान्युरुप विद्या यानामकरिकैकथनकरे हैं ॥ ताविद्याकेसाथ जा विरोधवाछीहोंवे ॥ तथा स्मक्ष्म ॥ माते पह्मप्रामान्य तत्त्रवार्षम् हस्त्री है।हिदेवतान्॥ अस् प्रमुक्षमानिष्टिपत् प्राक्षनामानी किचित दुःलहेनहीं ॥ ऐसेदुःखरहितआत्मादेगषिषे बोदुःख प्रतीतहोषे है।। सोअषिद्याकरिकेहीप्रतीतहोषे है।। बास्तवर्ते याआत्मादेविषिपे सोदुःख सन्यनपापकनहीं हु इमप्रकारते यासन्दे ह्यारीजोगों के अनुभवक्रिके सिद्ध है।। तथा उत्पत्तिरहित है।। तथा सर्असत्कपक्रिक कथन मतीतहोगेनहीं ॥ किंतु अधिष्टानआत्माकेआर्थितहुईही साअविद्या मतीतहोंवे है ॥ याते साअविद्या वास्तवतेंअस्वतंत्रहुईभी शृष्ठकीन्याई याअविद्याक्ति भद्वाळाहुआप्रतीतहों है। जिस्भेद्द्रिकिस्के ॥ तिहान है ॥ अज्ञातसुरानि किसीभीजीनकीप्रीतिहोनिहाँ ॥ यहवात्ता सर्वछोकविषेप्रसिद्ध है ॥ और यासर्व सवैनीविकेदुः एकाकारणद्दोव ॥ ताक्क वेदवेतापुरुप अविद्या यानामकरिकेकथनकरे हैं ॥ कैसीहैसाअविद्या ॥ में याद्यरिरिषिपेहीस्थितद्वे यानामकरिकेक्यनकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ सादुर्वट अविद्या जडहोणेतें यदापि आत्मातैभिन्न है ॥ तथापि साअविद्या आत्मातैभिनन्नुई ्याशासार्यग्रं अनेकप्रकारकेदुः(लॉकीपाप्तिकरे हैं ॥ याकारणते वेद्वेतापुरुष ताअविद्याङ् स्वतंत्रकहेंहें ॥ देदेवतावो ॥ यहस्वयंज्योति सर्दुलांकाकारणहे ॥ और हेदेनतावो ॥ ज्ञातसुख र गरंभीय अनेकप्रकारकेदुःसीक्रंप्राप्तहोषे हे ॥ याते ताभेदद्दिद्धारा यहअविद्याही ं आनंदरग्रहपनिग्रणआत्मादेव वास्तवतं आद्वतीयरूपहुआभी



🏹 |तया अज्ञान अविद्या माया इत्यादिकनाममात्रकरिके ताकीप्रतीतिहोंवेंहें॥याँतें ताअज्ञानकूं किद्वान् पुरुष तुच्छकदेहें।।हेदेवतायो ॥ ऐसा ्रितकामो काईतीसरा कारणहोषिगा॥तीसरेकाचतुर्यहोषेगा इसप्रकार कारणोंकीपरंपरामानणेषिपे अनवस्थादोपकीप्राप्तिहोषेगो। और ताअ च्छद्रशाभी यहअज्ञान यासवैसंसारकाकारणहों है ॥ याकारणतें वेदवेतापुरुप ताअज्ञानकूं दुर्घट यानामकरिकैकथनकरेहें ॥ और /|तुरुष्ठदुशामा यहसहान यद्यपि वेध्यापुत्रकीन्याई तुरुष्ठकपेहे ॥ तथापि सीअज्ञान भावकपकरिकेप्रतीतहोणेहारेयाजगतकाकारणक १||हेदेवतावो ॥ यहसहान यद्यपि वेध्यापुत्रकीन्याई तुरुष्ठकपेहे ॥ तथापि सीअज्ञान भावकपकरिकेप्रतीतहोणेहारेयाजगतकाकारियो ोर हेदेगताषे ॥ यहअज्ञान ताचेतन्यस्वकृपआत्मातिभिज्ञहे ॥ तथा याजङजगत्काकारणकृपहे॥तथा ताचेतनआत्माकु आवरणकरण ।ए। है।। याकारणतें तेषिद्राम्पुरुप ताशज्ञानकूं जडकहें हैं।और हेदेवतायो।जैसे घटादिकपदार्थ आपणी उत्पत्तिर्पूर्व मृतिकादिकोंषिष् 🏡 ज्ञानके कारणका कोईदूसराकारणनहीं है ॥ यहदूसरापक्ष जोअंगीकारकरिये ॥तो ताअज्ञानकेकारणकारिकेही सर्वेच्यवद्दारकीसिद्धिहोड् 🎖 | गाँ तावंष्यापुत्रकू तथानरश्यकू छोकविषे तुच्छकहे हें ॥ तैसे यहअज्ञानभी तीनकाछविषेसतातिरहितहे ॥ तथा स्वरूपतिरहितहे ॥ | शतानक्तं अनेतर यानामक्षिक्ष्यनकरहाहिद्वताबो॥तेस घटादिकपदायाँके मृत्तिकादिक कारणहाब्हा।तेस याअज्ञानकाभाजाकादका **मारोकन्त**ा। बाकारम्तं विदान्पुरुप तामद्यानक् तुच्छक्देहं ॥ हेद्वतान्। ॥ याष्टोकविषे जोपदार्थं तीनकाष्ट्रिविष्पतार्तिरहितद्देविष् ॥ श्रीतमा स्वरूपतरहितहावे हे ॥ तथा नामपात्रकरिके जाकीपतीतिहोंवे हे ॥ तापदायकूँ छोकविषे तुच्छकहेहें ॥ जैसे वंघ्यापुत्रनर-रंगादिक 🎖 | प्सापं तीनकाङिषिपे सत्तातरिहतहें ॥ तथा स्वरूपतेरिहतहें ॥ तथा वंष्यापुत्र नरभूंग इत्यादिकनाममात्रकरिके तिनोकप्रितीतिहोते हैं ॥ ||पहे ॥ याकारणतं वेदवेत्तापुरुप तालज्ञानक् भावरूपकहेंहें ॥ हेदेवतावो ॥ तुच्छरूपता तथाभावरूपता यहदोनोंधर्म परस्परविरोधी | होणेते एकम्हाविषेरेहिनहीं ॥ याप्रकारकेअत्रपप्तिकाविचारकरिके तेषिद्वान्पुरुप ताअज्ञानकुं आविष्यनीय यानामकरिकेकथनकरेहो। |एप अंगीकारकरिये ॥ तो ताअज्ञानकेकारणकाभी कोईद्रसराकारणैंहै अथवानहीं है ॥ तहां जोषथमपक्ष अंगीकारकरिये॥तों तादूसरेका ||स्यतप्रामायकेप्रतियोगित्नकप्रंतनाटेहोवे हैं ॥ तैसे यहअज्ञान ताकाठिकपरिच्छेद्रूपअंतवाछाहैनहीं ॥ याकारणते विद्वानपुरुप्या 

🌿 याप्रकारकारमरणकरे है ॥ सोजायतकारमरण अज्ञानक्रहीमिषयकरेहै ॥ और प्रवेअनुभवकरेहुएवस्तुकाही स्मरणहोमें है ॥ याते या 🖟 स्यागिपे यहेगातमादेव तातमरूपअज्ञानकूतों अवरूपकरिकैजाने हैं ।किहितें सुपुप्तितेज्ञाहुआयहजीव मेंकिचित्मात्रभीनहींजानताभया देवके चैतन्यस्वरूपकानाशहोताहो वे ॥ तौ सुष्ठपित्रवस्थाविषे यहआत्मादेव तमरूपअज्ञानक्रेभी नहींजानेंगा ॥ और तासुष्ठपित्रअव काएनहीं है। किंतु सर्वे हेत्प्रपंचकालभावही ताखज्ञताविषेकारणहै ॥ सोआत्माकाचैतन्यस्वकूप तासुष्रुप्तिविष्भी विद्यमान्हे ॥ तहाँ अति ॥ नहिद्रुदृदेऐषिपरिलोपोषिद्यतेअविनाशित्वात् ॥ अर्थयह ॥ द्रुषाआत्माका स्वरूपभूत जानैतन्यदृष्टिहै॥साचैतन्यरूपदृष्टि नाशृते राहेतढे ॥ यातै ताचैतन्यरूपद्दष्टिका किसीअवस्थाविपेभी अभावहोवैनहीं ॥ हेदेवतावो ॥ तासुष्ठुप्तिअवस्थाविषे जोकदाचित् ताआत्मा 🔥 आत्मदिवनतासुप्रीपिविषेश्चानक्षेत्रवक्रिक्यनुभवक्च्याहे॥जिसअनुभवजन्यसंस्कारतेवायतअवस्याविषेताअज्ञानकास्मरणकरेहे ॥ 🖔 गोगोकी आपणेआनमानिपेशीत देसणीनेपेआने हैं ॥ याँतें यहजान्याजाने हैं ॥ यहसर्वजीव आपणेआनंदर्स्वकृपआत्माकुजानतेही हैं ॥ पश्रात्मातिभिन्न अर्जुनपयोगिपे सुखबुद्धिकिषकै मर्नेदा दुःखकूंहींप्राप्तहोंने हैं ॥यति आनंदरूनरूपआत्माकेआवरणद्वारा यहअविद्याही गोगेरेदुःसकाकारणहे ॥ और हेदेवतावो ॥ जायतअवस्थाविषे तथास्वप्रअवस्थाविषे यहजीव जोआपणेआनंदस्वरूपआत्माकुंनहीं ातानरूपकारणअविद्योकेनटर्तनहाँजाने हैं ॥ याते कार्यकारणरूपकरिके यहअविद्याही सर्वजीवोंझंमोहकीप्राप्तिकरणेहारीहै ॥ और ्री पांते तासुप्रतितिपे यात्रात्मादेवकोनेतन्यस्वरूपता नाझदेविनदी॥अव ताअज्ञानकोतुच्छरूपता निरूपणकरेहे ॥ हेदेवतावो ॥ इसप्रकार कुलिगिष अनुस्पदार्षष्यदत्यकारकेतिव्यक-याको आत्यातिस्वत्रव्यअज्ञानहै ॥ सोत्यक्ष्यअज्ञान प्रत्यक्षादिकप्रमाणकि हेके महण गगोप तागोग्याकिष्किआवृतद्वर् यदतीय ताआत्मास्वरूपआनंदक् विशेषरूपक्रिकानितन्हाँ ॥ याकारणतेहाँ यहपोव ताआनंदर्स्व गने दें ।। सोप्रमरूपकार्यशिक्याकेगळतेंहीं नहीं जाने हैं।और सुपुतिअवस्थाविषे यहजीव जो ताआनंदस्वरूपआत्माकूनहींजाने है।। सो देदेगतावो ॥ तासुप्रसिशनस्थाविपे चेतन्यस्वरूपआत्माविपे जोअज्ञताप्रतीतहोवै है ॥ ताअज्ञताविषे आत्माकेचेतन्यस्वरूपकानाज्ञ

्तया अज्ञान अविद्या माया इत्यादिकनाममात्रकरिके ताकीप्रतीतिहोँवेहेंगयाँतें ताअज्ञानकुं विद्वान् पुरुप तुच्छकरेहेंगिहेंदेवतायो ॥ ऐसा ुच्छदुआभी पहसज्ञान यासमेसंसारकाकारणहोंने हैं ॥ याकारणते नेदमेतापुरुप तासज्ञानकूँ दुषंट यानामकरिकेकथनकरेहें ॥ और देरेनतागे ॥ यदसज्ञान यद्यपि वंष्यापुत्रकीन्याई तुच्छरूपहै ॥ तथापि सोअज्ञान भावरूपकरिकेप्रतीतहीणेहरियाजगत्काकारणरू होणेंतें एकपस्तुषिपेर्हेनहीं ॥ याप्रकारकेअनुपपत्तिकाविचारकरिके तेषिद्यान्पुरुष ताअज्ञानकूँ अनिर्चनीय यानामकरिकेकथनकरेहीं॥ दै।। याकारणत वेदवैतापुरुष ताअज्ञानक भावरूपकहें हैं।। हेदेवतावो ।। तुच्छरूपता तथाभावरूपता यहदोनोंथर्म परस्परियोग 🖔 प्रायं तीनकाछिषिपे सतातरिहतहें ॥ तथा स्वरूपतरिहतहें ॥ तथा वैच्यापुत्र नरशुंग इत्यादिकनाममात्रक्रिके तिनोकीमतीतिहोषेडे ॥ 灯 तथा स्वरूपतंर(हतहोमें हे ॥ तथा नाममात्रकृतिक जाक्षेत्रतीतिहोने हे ॥ तापदाथकुँ छोकविपे तुच्छकहेंहें ॥ जैसे वंष्यापुत्रनर-शंगादिक 👌 यात तावंध्यापुत्रक्ष तथानरश्याक् छोक्षिषे तुच्छकहे हैं ॥ तैसे यहअज्ञानभी तीनकाछिषिपेसत्तितिहेत ।। तथा स्वरूपतिरहितहै । क्रोनेन्हीं ॥ याकारमते विद्रान्युरुप ताअज्ञानक् तुच्छक्डेहें ॥ हेदेवतावो ॥ याछोक्षिषे जीपदार्थं तीनकाछोषिषेसतातिरहितहोषेष्टे The state of the s

अज्ञानक्षं अनंतर यानामक्षिकेषनक्रहें॥हेदेवतावो॥तेसे घटादिकपदायाँके मृत्तिकादिक कारणहोंवेंहें॥तेसे याअज्ञानकाभीजोकोंडेका स्पितप्रागभागकेप्रतियोगित्वरूपअंतत्राछेहोते हैं ॥ तैसे यहअज्ञान ताकालिकपरिच्छेद्रूपअंतवाछाहेनहीं ॥ याकारणते विद्वानपुरुपया

हाराहै ॥ याकारणते तेमिद्रान्पुरुप तामज्ञानकुं जडकहेहैं।।और हेदेवतावा।।जैसे बटादिकपदार्थ भाषणी उत्पत्तिरपूर्व मृतिकादिकांविप्

शोर हेरेगतार्गे ॥ यहअज्ञान ताचैतन्यस्वरूपआत्मातिभिन्नहे ॥ तथा याजडमगत्काकारणरूपहे॥तथा ताचेतनुआत्माक्त आवरणकरण

्रानिके हारणका कोडेद्सराकारणनहीं है ॥ यहदूसरापक्ष जोअंगीकारकरिये ॥तो ताअज्ञानकेकारणकारिकेही सर्वेच्यवहारकोसिाद्धहोड्|| प्प अंगोकारकोर्पे ॥ तो ताअज्ञानकेकारणकाभी कोईद्सराकारणहे अथवानहीं है ॥ तहां जोप्रथमपक्ष अंगीकारकरिये॥तो तादुसरेका प्तकाभो कोईतीसरा कारणहोंनेगा॥तीसरेकाचतुर्यहोंनेगा इसप्रकार कारणोंकीपरंपरामानणेविषे अनवस्थादोपकीप्राप्तिहोंनेगी॥ और ताअ

ताप्रथमभत्तानिषे व्ययंताप्राप्तहेषिगो ॥ याते ताभज्ञानकी किसीकारणतैंडन्पत्तिहेषिनहीं यहहीअंगीकारकरणाडिचितहै॥याअभि गर्त समीदतिरहित जीस्वय्योतिआनंदस्वरूपआद्वीयआत्माहै ॥ ताआत्मादेवकूंभीयहअज्ञान आवृतकरिङेषेहै ॥ याकारणतें वेद रेतापुरप् ताअज्ञानकू मोहरूप् यानामकरिकेकथनकरहें और हेदेवतावो ॥ यह अज्ञानरूपअविद्या तास्वयंत्योतिआत्माविषे प्रक ्रे गैते समेंद्रतप्रपंतरित्तहुआभी पहआनंदरम्बरूपनिग्रुणआत्मादेन ताआविद्यारूपमायाकरिकैमोहितहुआ तिनक्षरीरादिकोंकेपरिच्छिन्नता १ दिक्पमाँ छे आपणिपेपानेहै ॥ इसतेआदिङेक अनेक्प्रकारकेमोहकू पहआत्मादेन प्राप्तहोंके ॥ हेदेनतानु॥इसप्रकार आत्माकेमोहका गाकारणते वेदवेतापुरुप ताअज्ञानक्ष्रं अनंत यानामकिष्कैकथनक्रेंहैं ॥ अथवा ॥ यहअज्ञानब्रह्मज्ञानतिविना दुसरेसहस्रकारणोंकोर स्पर्गामिरूपम्टतं तास्मयंज्योतिभात्मादेमक्र नानाप्रकारिकमोहकी प्राप्तिकरे है।। अन् ताअमिद्याकृतमोहकात्महरूप नर्णनकरेहें ॥ हेदे अहंबुद्धिक्षं तथाममबुद्धिक्रकरेढे ॥ तहां यहआत्मोदेव जिसभूतोकेकार्यक्षं प्रत्यक्षआत्मारूपकरिकैमानेहे ॥ तिसभूतोकेकार्यविपेतों अहं बुद्धिकरेढे ॥ और यहआत्मोदेव जिसभूतोकेकार्यक्षे आपणेआत्मोतिवाह्यकरिकैमानेहैं॥तिसभूतोकेकार्यविपे ममबुद्धिकरेहे ॥ और वास्त त्तापकपत्तिति तपातुर्धमङकपकरिक तथायासवैजगत्काकारणकपकरिक तथाअनादिअनेतरूपकरिकै पूर्वकथनकर्याओमायारू गभद्राणेद्यागोभद्राप्त मिद्रत्यपर्वकारिकविषयः मातत्त्रविज्ञाच्याच्यात्र विद्यत्तुरुप ताअज्ञानका सत्वरूप कथनकरेद्याओर सोअ ी ग. नाप्रपमगद्मानिषे व्ययताप्राप्तिविषी ॥ याते तागज्ञानका किसाकारणतंउरपात्तिविष्य विविभगकारकर वाग्नापकरणाञ्चा १५ पागकरिक्ती तिविद्यानपुर्य याग्नानकं अनंतकहेंहें ॥ अथवा ॥ याप्रपंचकेअंतकं कोईभीपुर्य जानिसकता नहीं ॥ याकारणते युद्य हेमी नाश्ररपशंतक्ष्माप्रहोंनेनहीं ॥ याकारणते विद्वान्युक्ष ताअज्ञानक् अनंत यानामक्षिकेकथनकरेहें ॥ और हेदेबतावो ॥ बास्त भीहुर्रनर्ही ॥ और आगेकभोहोवैगीनर्ही ॥ और अभीभोहैनर्ही ॥ इसप्रकार आत्माकेर्न्वरूपते नित्यनिवृत्तहुईभीयहअविद्या आपणेआचि नतारों ॥ आकाशादिकपंचभूतोंकाकार्यंकप जीयहरूथुङ्गरीरहे तथासुरुमज्ञरीरहै॥तादोनोप्रकारकेग्ररीरोबिपे यह आनंदरूबरूपआत्मा । य अनंतरे ॥ सोअनंतप्रपंच किसीपरिच्छित्रकारणते उत्पन्नहोइसकैनहीं ॥किंतु सोअनंतप्रपंच ताअज्ञानरूपकारणतेहीं उत्पन्नहोंवेह ॥

, माममीसराक्षण सिक्रिमिशिष्टुआ मतीतहोने है।।याकारणते विदायुष्ठय ताअज्ञानका असरबरूप कथनकरे हैं।।अय ताअज्ञानकेसिद १९९७भिद्धरक्षणका विरूपणकरे हैं ।। हेदेयतावे ।। इदियादिकोकीनिपयताकानाम सिद्धले हैं ।। सोसिद्धरन कार्यरूपकरिके ताअज्ञानि । १९भीरहे हैं ।। याकारणते ताअज्ञानके सिद्धकहे हैं ।। और स्वरूपते ताअज्ञानिषे इदियादिकोकीनिपयताहेन्हीं। याकारणते ताअज्ञानके े और पियारकरिक साअज्ञानकीनिवृत्तिहोड्जाने हैं ॥ याकारणेरें ताअज्ञानकुं असिद्धकहें हैं ॥ अथवा याठोकविपे स्वतंत्रपुरुपकूं सिद्धक १ हें हैं ॥ और परतंत्रपुरुपक् असिद्धकहें हैं ॥ सास्वतंत्रता तथापरतंत्रता याकारणरूपअज्ञानविपेभीरहें हैं ॥ याकारणेतें याअज्ञानकुं सिद्ध शिस्द्र यादोनॉनामकरिकेकथनकरें हैं ॥अय ताअज्ञानकेस्वतंत्रताका निरूपणकरें हैं।।हेदेवतावा ॥ वेदवेतापुरुपों ने याअज्ञानकी याप्रका र्सं स्पतंत्रताकथनकरी है ॥ यहअज्ञानस्कष्तें जडतुच्छहपहुआभी अनादिअनंतहपकरिकेप्रसिद्ध ।। तया यहअज्ञान वास्तवर्तेमोड ४ गेरिहतअद्वतीयआसाकृभी मोहकीप्राप्तिकरे हे ॥ याकारणतें यहअज्ञान स्वतंत्रकह्याजावे है ॥ अथवा जैसे मध्याद्वकेसूर्यविषे अंथकार १ कोस्पितिहोणी अत्यंतदुर्यदेशी तैसे स्वयंत्र्योतिआनंदस्वहपआत्माविषे दुःखकेकरणेद्दरिअज्ञानकीस्थितिहोणीभी अत्यंतदुर्यदेशीतीभी अया यहमायाष्ट्रपशद्ञान तास्ययंगीतआत्मादेवकेही आशितरहे हैं ॥ यति यहअज्ञान ताआत्मादेवकेअधीनहे। और यहअज्ञान निस यह गतान भाषणेय उते तास्मयं गीति आनं द्रम्बर प्रात्माविपेही स्थितहोषै है ॥ याकारणते विद्वान् पुरुप तामज्ञानक रचतंत्रक हे हैं ॥ ग़ात्मारोगरेग्रोनरहे हैं ॥ तिसीआत्मादेगक्ञापणेवश्करे हैं ॥ याकारणंतें वेदवेतापुरुष याअज्ञानकू स्वतंत्रकहे हैं अब ताअज्ञानरूपअ ्र गिगागिषे परतंत्रताकानिरूपणकरे हैं ॥ इंदेवतानी॥यहअज्ञानरूपअनिद्या आषणेआश्यकी तथानिपयकी अपेक्षाकरिकेही सिद्धहोंने है ॥ शसिङ्कदे हैं ॥ अथग् ॥ यहभद्ञान में भद्यानीहुँ पाप्रकारकेसर्वेनीवोंकेअनुभवकाविष्यहोंने हैं ॥ याकारणतें ताअज्ञानकुं सिद्धकहे हैं ।

आयगीगपक्षीअपेशानिमिना ताअविद्याकीासिद्धिवेनिहीं ॥ याकारणतैविद्यानुषुरुष ताअविद्याङ्क परतंत्रकहे हैं ॥शंका ॥ हेमगवन् ॥ताअ । गिरा रास्परम् ताअविदाने आश्रपभावक् तवानिषयभावक् प्राप्तहोंनेगा ॥ याते ताअनिद्याक् दूसरेआश्रयनिषयकीअपेक्षा संभवनहों॥



,ं)|अपना मक्मायारूपअज्ञान तास्ययंत्र्योतिआत्मादेवकेही आधितरहे है ॥ यति यहअज्ञान ताआत्मादेवकेअधीनहै।और यहअज्ञान निस

 १। कोइंक्पादी अनात्मपदायौक्तिमी ताअज्ञानकाषिषयमानि है।। सोतिनवादियों केश्रमकी पूर्वेडकायुक्तियों करिकेनियातिकरा।। याति ग्रातां अन्य्याद्यिपेभीकथनकरिहे॥तहां छोका।आथयत्विषयत्वभागिनी निर्निभागचितिरेवकेषङा॥पूर्वसिद्धतमसोहिपिश्रमो नाथ ॥ तिनमश्रायोगिषे मज्ञानकृतमाग्रण संभवनहीं ॥ बातें परिशेषते सीमज्ञान प्रवेहदेताकृपकरिकेकथनकरेडुण श्रुक्तिअपिष्ण रेगतागे ॥ पूत्रहेरताहपक्रिक्वणेनकऱ्याजो स्फ्राणहप्सामान्यचैतन्यहै ॥ तासामान्यचैतन्यविषे यह्ञुक्तिअव्िङ्ग्रविशेपचैतन्य ता तन्युरं तोशज्ञान आवृतकरेनहीं ॥ यति तोशज्ञान अवच्छेदकताहृषक्षिकै ताज्ञुक्तिक्रंभी विषयकरे है ॥ याप्रकारकेअभिपायक्षिकिंदी गुक्तिगेपयकअज्ञानहे याप्रकारकाव्यवहारहोने हे ॥ हेदेवतावो ॥ बाह्यञ्जोक्तआदिकपदार्थोविपेस्थित जोस्फ्ररणरूपचेतनहे ॥ सीचेतन शंतरआत्माविभिन्ननहीं हे ॥ किंतु तास्फ्ररणरूपचेतनकूं वेदवेताप्रुरुप अंतरआत्मास्वरूपही कथनकरे हें ॥ याते ज्ञीक्तआदिकद्द्यांतों गिरीभी तीशेतरआत्माही ताअज्ञानकानिषयहे ॥ हेदेवताचो ॥ सोअज्ञान आत्माकेआश्रितरहे हे ॥ याअर्थविपेतौ किसीभीवादीका विचा गुदेनर्हो ॥ फितु सगैयादीता अज्ञानकू आत्माकेहीआश्रितमाने हें॥ और अज्ञानकेविपयविपेतौ वादियोंका परस्पर विचाददेखणेविपेअचि पीगगिनापिगोनरः॥अर्थयह॥तीयईशादिकभेदर्तरहित बोअद्रितीयचेतनहै॥सोअद्रितीयचेतनही याअनादिअज्ञानका आश्रयहै तथावि रीरगरैनरीं॥ शार्यकार आध्यकारक पक्षि तथा विषयता रूप करिकै यहअविद्या ताआनंदस्वरूपआत्माकेसाथ संबंधक्ष्याप्तहुई है ॥ वितनसंही मिष्पकरे है।। इहा ताचेतनआत्माकेस्म्इम्हण्झेआवरणकरणा यहही ताचेतनआत्माविषे अज्ञानकोविष्यताहै ॥ अंका हेभग 🖔 गर् गोअज्ञान गोकदानित् चेतनकूरी विषयकरताहोंने ॥ तो शुक्तिविपे ताअज्ञानकीविषयता नहींप्रतीतहोणीचाहिये ॥ समाधान ॥ हे दारम्पसंपंयक्रिक्रहेहे ॥ ताञ्जाक्तिअव्िङ्यविज्यक्ष्टी यहकल्पित्यतकाजपादानकारणरूपअज्ञान आवृतकरे हैं॥सामान्यचे गरःगग्मिद्धभषा ॥ गार्तगर्वेशविद्यात्रिंहित जोसत्चित्आनंदर्चरूपआत्माहै ॥ सोआत्मादेवही ताअविद्याकाआश्रयहै तथाविषयहै ॥ गुगरे ॥ गांगननगरतेंगीभन्न दूरोरसकंपदार्थ ताअज्ञानकेकार्य हैं ॥ याँतें तेअनात्मपदार्थ ताअनादिअज्ञानका आश्रयरूप तथाविषयरूप

्री कीप्राप्तिकरणेहारी है।। तथा यासंसारहरपनिषकेबुक्षकीजननी है॥तथा विचारहीनमनुष्योंकरिके द्वित्तिव्यदेशऐसीअविद्याकेप्रभावते यह जी 🐰 गात्मा मंत्रज्ञानोहुं मेंद्रालोहुं मेंमहात्कुरुवाराहुं इत्यादिकविष्रोतज्ञानोंकिरिकेगुकहुं या यासंसारसमुद्रविपे वारंवार हुवे हैं ॥
 अप गर्यात्राहिकालित्याई पालित्याकीव्यवस्थाकहणेवासते प्रथम याअविद्याविषे यासंसारहुककीवीजरूपता तथापरिणामस्वभावता । यहजीवात्मा असत्यकेसमानहो हे हे ॥ याकारणतै यहमायाह्मपअविद्या अत्यंतविचित्रहे ॥ तथा सर्वेतिचेहि है । तथा सर्वेनीचोंके हुःख तिनविक्षेपरूपविटासोंके तुम श्रवणकरो ॥ में बन्ध्याहु मैवाटकहु भेषुवानहु मेवदहुँ भैमरोगा मैछाबोहुँ भेदुःबोहु मैह्नगींहु मैनरकींहु भे बीहुँ भुरुषहुँ भेनपुंसकहुँ मैपापीहुँ मैपमींहुँ इसतेआहिङेक अनेक्प्रकारकेअहुअभिमानरूपदुःखोंकु यहजीवात्मादेखे है ॥ तथा ताजन्म आद्रतीयआत्माक्तं नहींदेखताहुआ तथा अनेकप्रकारकेदुःखेंक्दिखताहुआ निरंतर यासंसारिषेश्रमणकरे है।।ताकरिके विद्यमानहुआभी ि यहहमारापिताहै यहमेरीमाताहै यहमेराष्ट्रत्रहै यहमेरीझी है यहमेरीष्यंवह यहमेराथनहे यहमेरायह है इसतेआदि छेके नानाप्रकारके ताओ शिवाकेतिछासेंकेटेखे हैं ॥ जेअविबाकेतियाम मार्गकारी कि कि कि कि स्वेतायन है स्वेतिसाहि छेके नानाप्रकारके ताओ क्ष्मातृहुआ तथाकामकोषादिकशुंखळायोंकरिकैनांच्याहुआ तथामेंत्वदाहोवों मेराअभाव कदाचित्भीनहींहोंवे याप्रकारकीपार्थनाकरिके आपणेश्रीरकारक्षणकरताहुआ यहमुढजीव अनेकजन्मोंक्रेशातहोंवें है ॥ तिनअनेकजन्मोंविषेभी यहमुढजीव तास्वयंत्योतिआनंदस्वरूप गिद्याकेषिछासोंछ्देले हैं ॥ जेअविद्याकेषिछास यासंसारकेस्यितिकेकारणरूपहें ॥ ऐसेअविद्याकेषिछासोंकीप्राप्तितेंअनंतर देहरूपर्वंपन्गृह ी हेदेग्तावो ॥ इसप्रकार यहआत्मादेव ताअहत्त्वापादनहृप अविद्याकेविভासकुंदेखिकै दूसरेभी अनेकप्रकारकेविक्षेपरूपिकासोंकुंदेखेहै ॥ कोंकेअदंअभिमानकरिकेेगुक्तहुआ यहत्रीवात्मा पश्चात् ममत्त्वअभिमानकरिकेगुक्तहोंवै हे ॥ ताममत्त्वभिमानकेत्रज्ञेते यहजोवात्म। े गे हैं ॥ हेदेवतावो॥ अनेकप्रकारकेविलासोंकरिकैयुक्त जायहमायाहृपअविद्याहै ॥ ताअविद्याका कूटस्थआत्माहैनहीं याप्रकासमूतन गारृनस्टप प्रयमावेटास कथनकऱ्याहे ॥ जिसविट्यासकरिके यहआत्मादेव आपणेस्वयंज्योतिआनंदस्वरूपक्रुभो विस्मरणकरताभयाहे ।

गर भागवा केर्राचभागम् मात्रांत्र ॥ गोर तिनगुगुति आदिककार्छोत्तिम् जामतादिककार्छोत्ति साअविद्या विकासभावक्षमात्रहोत्रहे ॥ में केष्ण करें ॥ तथा गरकरिकार तेकांचरिकास स्मात्राता होते ॥ तह सिप्ती सुच्छों मरण महाप्रह्य हत्या दिकका छों विषेती

गरोप गिकाम गारोगोस्ममार्गोकरिके यहआविद्याही संसारकाकारणहोयेहे ॥ आअविद्या अहंअज्ञः याप्रकारके सर्वजीवोकेअनुभवकरिके गि गिछेरे ॥ नभा अस्पेत्रुपंटके ॥ देदम्तायो ॥ पुरंडकमानाप्रकारकेविङासोंकरिकेयुक्त जायहमिष्याअधिद्योहे ॥ साअविद्या जैते टिंगि पहनोगात्मा नामनादिकअनस्पार्गकेपरिश्रमकापरित्यागकरिके तहाँ स्थनकरेहे ॥ जेते आकाशविषे उडजेकरिके परिश्रमकू प्रापद्धभाष्मी नागरिश्रमकापरित्यागकरिके आएणेयुहाविषे स्थनकरेहे ॥ तेते पहजीवात्मा जासतादिकोकिषिक्षेपकापरित्यागकरिके र्गगांग।। गर्गोनात्मापुरम् मानामुकारकेग्रोरोनिषे नामत्भवस्यानिषे तथा स्वप्नभवस्यानिषे परतेभ्रहुआ ताअनिवाकिनिकासभा दै॥गाश्रीया नागुगुमित्रादिक्काटोषिषमी विद्यमानदे ॥ याते ताअविद्याकेसंघेषते यहजीवात्मा तहांभी दुःखीदीकद्याजावेहे ॥इसप्रकार ग्रारिक अनेकप्रकारिक गाँक्पासहायहै ॥ यात साम्राच्याकामिषा याजीवाक दुःखकाही कारणहे ॥ और हेदेवताना ॥ तिनजा मनारिकअमस्पानीनिपेनेपिरेजेदारिकपाँका जभीक्षयहोंनेहे ॥ तभी यहआविया तार्तकोचभावक्रमातहोनेहे ॥ तासुप्रीतेआदिकसंकोचका नागुपुनिआदिकोषिय ग्यनकरे हैं ॥ ताकाङिषियदजीवात्मा यद्यपि दुःखकूपातहोषेनहीं ॥ तथापि भाषीद्वःखोंकाबीजरूपजाअविद्या यातीर्गोक्षमारकारणको । नेने युरुआखेरुउपदेशने जन्याहुआ यहआस्मादेव यातीवोक्ष्माकाकारणहे ।। और जैसे तासंसारद्शा तिर् पातींगंकि नाजानेदरूकणजासमकीअप्रतीतिहार्गेहे अथवा विपरीतप्रतीतिहोर्गेहे ।। तैसे मोक्षद्शाविषे विद्वानपुरुपोक्रे ताअवि पानीश्यनीतिहाँगै ॥ शैका ॥ हेभगुरम् ॥ एक्द्रीमाशीयमा अनेकृतीयोंकेट्यवहारक्ते किस्पकारिसङ्करेगी ॥ समाधान ॥ हेदेव

्यांगो ॥ मामायारप्रशीष्या मार्ल्यमतेषुकेरूपपुरंभी षट्योजकीन्याई नानाक्ष्यकोडकेप्रतीतद्वेषे हे ॥ अयं तायटबीजकेद्यांतका स्पष्ट किथिके पिरत्यकारी है ॥ इंद्रमताशो ॥ असे षट्योजीपिषअञ्चत जोगानिक्षसामान्यहे ॥ सोजातिकप्रसामान्यद्वी तिनवटबुझोकाकारण

होते । और तेवटबी महप्वयित्तयांती नाशवानहोणे तें सर्वज्ञअतुबेनहीं ॥ यति तेवीजव्यक्तियां सर्वज्ञ कारणताकेयोग्यहोंनेनहीं ॥ तेसे पटपदादिकसर्वकायों के प्रसिद्धकारणरूप जेष्टतिकातंत्रुआदिकहें ॥ तिनसर्वकारणोविषअञ्जगत जोसामान्यहें ॥ तासामान्यकृदी वे तृतेतापुरुप अविद्या माया अज्ञान शक्ति इत्यादिकनामोंकिरिकैकथनकरेंहें ॥ साअविद्याह्णमायाही तिनसर्वकायोंकाकारणरूपहे ॥ और ोते नेते नट्योगरूपव्यक्तियोकेनाशहुष्मो तिनसवैदीजाविषेअनुगत सोजातिरूपसामान्य नाशकूप्राप्तहों विनेहीं ॥ तैसे सुर्तिआदिकअवस्था । गोरि सर्कायोकेनाशहुष्मो तिनसिकारणरूप सामान्यमाया नाशकूप्राप्तहों नहीं ॥ और जैसे सोवटबीजोविषेस्थित जातिरूपसा मान्य मान्य तिसतिसग्द्रहें ॥ तैसे यहअविद्यारूपमायाभी मान्य तिसतिसग्द्रहें ॥ तैसे यहअविद्यारूपमायाभी तिसतिसग्वेकेसरूप्रभवस्थारूपसंस्कारों क्रंभीकारकरिके नानाप्रकारक जगत्काकारणरूपहों है ॥ और जैसे तिनवटबीजोविषेस्थित सामान्यरूपणातिकार्योकार के । विस्तान्यरूपण सामान्यरूपणातिक हो । विस्तिसग्द्रहें से तिसार्विसग्दर्भ तिसतिसग्दर्भ तिसतिसग्वेक नानाप्रकार तिसतिसग्वज्ञाक नाह्य विद्यार सामान्यरूपण के नाह्य हें । विस्तान्य के नामायाके

्रि हप्जातियोंकरिके अनेकप्रकारकीजरपतिहाँ है ॥ कहितें तामायति एककायेकेउरपञ्चुष्तेंअनंतर तिसकायें तें प्रुनः नानाप्रकारके शि कार्य उरपञ्चों हैं ॥ तिनअनेककायोंकिप प्रुनः एकएकच्यक्ति अनेकहपद्देहिके उरपञ्चें हैं ॥ इसप्रकार यासेमारिपे अनंतरहपता ९ सिन्दोंपे हैं हेदेवताओं ॥ तासामान्यकप्रमायाके विजेषज्यक्तिकप्रसंस्कार यद्यपि अनंतर्हें ॥ तथापि वेदचेताप्रकार में संक्षेपतें तेसंस्कार असिन्यते गारियकारकेक्यनकार्दे ॥ कार्देस तिनसंस्कार्राकाकार्य देह इंद्रिय किया भीग याभेदकरिके चारिप्रकारकार्दानेहे ॥ याने तिसंस्कारमी गिपे पुनःएकएकद्मीजन्यक्ति तावटबृक्षकीउत्पत्तिद्वारा अनेककोटिरूपकिरिकैउत्पन्नहोंवै हैं ॥ तैसे यहसामान्यरूपमायाभी आपणेसंत्कार नहींनाशुहुएसी तिस्तिसकायंकीजन्पात्तिस्थनंतर तिस्तिससंस्कारोंकानाशृहोइजावे है ॥ और जैसे एकहीवटकावीज वटबुक्षरूपपरि णुमछ्प्राप्तहोडके फलेंक्प्राप्तहोंने है ॥ ताफलीभूतवटगुक्षते वस्तऋतुविपे अनेककाटिहपकारिकेउत्पन्नहोंने है ॥ तिनसवैवीज्यािक्य

कार्यक्य क्यांकहरका मिर्गर मग्य बर्ज्यागोहै ॥ तेसे याजनादिसंसारिक तिनसंस्कारीत देशांकहाव है ॥ आरातनवृद्धावकात कुमःसंस्कारशेशामिनसंस्कारीते पुनरदेशदिकहोते हैं इसप्रकार तिनसंस्कारीका तथादेशदिकीका निरंतर प्रवाहचल्याजावे है ॥ तिनसं स्कारीतिक सपादेशदिकानिये कोईमील्योक स्थिररदेनहीं॥अच तिनदेशदिकचारिप्रकारकेकार्योका तीनतीनप्रकारकाभेद वर्णनकरे हैं। हिदे भूगाता माग्यकारकेअनेतरभेदकारिकेयुक्तजे जरायुज अंडल स्वेद्ध चहचारिप्रकारकेपाणोहे ॥ तिनचारि प्रकारकेपाणिये थे | नाराने ।। गण विरमाग्रिक्षप्रिमाण्तेभी विन्धियानिषे उत्तमताहोते ।। अय हिष्याकीउत्तमता वर्णनकरेहें ।। हेद्वतावो ॥ 🎉 ।ग्यां स्परण करणीयण गए फ्टनाइ॥निस्तेभी तिनम्बादिक इंद्रियांनिषे उत्तमताहानेहै॥तथा सुद्रस्चनाविशेषतेभी तिनइद्रियोकी उत्तम ्रीग्नेत्राप्रणक्षर्गितियं त्राउत्पताई ॥ साउत्पता अनेकप्रकारकेनिमित्ते होंदे हैं ॥ तहां पिता माता आचार्य यातीनोंके १ कृष्टि रिया गप आदिकाकीतात्त्रों प्रजादिकातिये साउत्पता प्राप्तहोंदेहे ॥ तथा पितामाताकाअंकृरूपजोद्येदेहे ॥ तिनदीनोंवि १९ योक्ता शक्यारिकेवक्तियेरियाकहे ॥ तिस्तेयी ताप्रजीय उत्तमताप्राप्तहोंदेह॥तथा ताप्रजका दक्ष्मासरूपकाञ्केषूणेहुपतेंअनंतर गोगागों 6.3 दर्ग पहानिक्ताणाँ है।तिसँतभी तापुत्रिये उत्तमताहों नेहै।।तथा सुंद्रगोररूप छावण्य सदाचार शेष्ठछक्षण इत्यादिकग्रुणोंक्रि र्रगागा। गंग रेस्की उत्तमना अनेक्सिमित्तोक्स्कितां है ॥ तंसे नेबादिकइंद्रियांकी उत्तमताभी अनेकनिमित्तोंतेहोंबे है ॥ तहांक्ष्पादिक १ | गिरिस्यत ने देह हो देय किया भीग यहचास्प्रिकारकेका पेही तिचास्प्रिकारकेका ये उत्तम अधम मध्यम याभेदकरिक तीन तीनप्रकारकेहो ीनिधे नात्राप्तणनाति ।। तात्राप्तणनातिषिपे तेउत्तमादिकभाव निरूपणकरेहें ॥ हेदेवतावो ॥ यहत्राप्तणन्यनातिषाछे भुदेव 6भी श्रीगिंग उत्तमनाहागैही।इसरेंशादिङेक अनेकप्रकारेकनिषित्तांक्सिके साउत्तमसाहोंबे हे।।अब इंद्रियोंकीउत्तमताका वर्णनकरे हैं।। 🎖 । तहा याटोकांग तिस्तिसम्तिसम्विचेन्त्रेन्त्रे ॥ याते तिन्त्रक्नीग्रीविषे ते उत्तमादिकरूप कथनकरेषाविनर्ही ॥ याते सर्ववर्षा ै | रुपप्राप्तण याभू मिटी कषि उरप्रमुप्हें तथासुलंदुःखदोनों के भोगे हैं।। मातें यह बाह्मणत्व जातिषा छेश्रीरभी पुण्यपाप दोनों कि रिकेर चित्र हैं।।

करणेते तथाशास्त्रिपिकांकेपानिये श्रद्धाभिकपुर्वक देवताच्यानादिकप्रज्ञाकिरके उत्तमताप्राप्तहों है ॥ तथा शास्त्रिवितदानादिकोंके वित्तामादिकोंकेपानिये अद्यभिकिपुर्वक देवताच्यानादिकपुर्वकरिक उत्तमताप्राप्तहों है ॥ तथा शास्त्रिवितदानादिकोंके वित्यामादिकोंकेपानिये उत्तमता वित्यामादिकोंकेपानिये अपूर्वकर्माने तथाआपणेत्रुर्वाचित्र । तथा नानाप्रकारकेपिक । तथा आपणेवांच्योंकेप्राण्टिक्पाने तथाआपणेत्रुर्वाचित्र । तथा नानाप्रकारकेपिक । तथा नामादिकोंकेपानिये अप्ताप्तिये । तथा नामादिकोंकेपानिये । तथा तिनिव्या । त्रिक्ष्यकर्मा वित्यामादिकेपान्तिये । तथा निनिव्या । वित्यामादिकेपानिये अपतादिकेपिक । वित्यामादिकेपान्तिये । तथा तिनिव्या । विवय्यकर्मा वित्यामादिकेपान्तिये । तथा प्रकेशनेकपुर्वाचित्र । वित्यामादिकेपान्तिये । वित्यामादिकेपान्तिये । वित्यामादिकेपान्तिये । वित्यामादेकेपान्तिये । वित्यामादिकोंकेपान्तिये । वित्यामादिकोंकेपान्तिये । वित्यामादिकोंकेपानिये । वित्यामादिकोंकेपानिये । वित्यामादिकोंकिपानिये । वित्यामादिकोंकिपानिया । वित्यामादिकोंकिपानिया । वित्यामादिकोंकिपानिया । वित्यामादिकोंकिपानिया । वित्यामादिकोंकिपानिया । वित्याम्वयापानिकानिया । वित्यामादिकोंकिपानिया । वित्यामादिकानिया । वित्यामादिकानिया

क्रीपर ॥ और गास्तवतिष्णाक्तिकेदेलिकेतो आचार्य माता पिता इत्यादिकवांघवभी याजीवोकेभोगकाहिद्धेहें यहमत किसीत्युठहषि १/गास्योकादे ॥ मुद्दमुद्धिवाटेपुरुवतो तिनआचार्यादिकों हुँ याजीवोके साक्षात्भोगकहितुमानैनहीं ॥ कितु तिनआचार्यादिकों हुँ धर्मअर्थ १/शोंकहितुमाने हैं ॥ कहिते तेआचार्यादिक याशिष्यादिकोंकेप्रति श्रष्ठिविद्याकाउपदेश्किति घर्मकीप्राप्तिकरे हें ॥ तथा कर्मउपासना SHIPTING THE STATE OF THE STATE

ै। वाकागणनकरे हैं ॥ हेदेगतायो ॥ घूर्व देह इंद्रिय किया भोग याचारोंकेउत्तमताविपे जेहेतुकथनकरेथे ॥ तिनहेतुर्वोविपे जभी कोईकहेतु । श्रीगांकाअभागहोंने हे ॥ तभी तिनदेहादिकचारोंविपे मध्यमता प्राप्तहोंवे हे ॥ और तिनपूर्वउत्कसवंहेतुर्वोका जभो अभावहोंचे हे ॥ तभी 🎖 |भी त्रभी एकएकोह कर्मद्रारा हततत्व कारितत्त अनुमोदितत्व यातीनपमॅकिसाथजोडिये ॥ तभी तिर्नोके दोश्रतझिताङीसभेद २९३ [ ३/1 हन्देगपनकीयाप्तिकरे हें ॥ तथा ताविद्याद्वारा सुवर्णोदिरूपङोक्षिकधनकीयाप्तिकरें हैं ॥ तिनधनादिकोंकरिकेयाजीवोंकूं भोपकीयाप्ति १/ होगे हे ॥ इतर्नेक्रिके देव इदिय किया भोग याचारोविषेङत्तमताकावर्णनकऱ्या ॥ अब तिनदेहादिकचार्रोविषे मध्यमताका तथाअथम ी होंगे हैं।। और तिनदेहादिकचार्रोविग्सिन उत्तमत्व मध्यमत्व अष्मत्व यहतीन्हें।।तिनउत्तमत्वादिकतीनोंविषे एकएककू जभी पुनः | एर उत्तमउत्तमपुरुम पटन्तममुदुवत्कट्याद्समकारदूसरेळऱ्चीसप्दायोंकेभी तीनतीनभेद्जानिछेणे।।और तिनएकाझी८९भेदोंबिषे तिनदेशारिकनारांपिपे अपसता प्राप्तहोपे हे॥इसप्रकार देह इंद्रिय किया भोग यहचारो उत्तम मध्यम अपम याभेदकरिक तीनतीनप्रकारक , उत्तमरा मण्यम्त अपमन्य यातीनोक्रिसायजीडियो।तभी तिनोक्ष्तवभेद सिद्धहोषे हें ॥ तेनवभेद्यहर्हे ॥ उत्तमजन्म १ उत्तममध्यम् |उत्तमअपम ३ मण्यमज्ताम ३ मण्यममध्यम ५ मध्यमअपम ६ अषमदत्तम ७ अषममध्यम ८ अषमअधम ९ और तिननबोंबिपेभी ीं एकएकक नभी मुद्रहर मप्यहर बह्कटटव यातीनोंकेसाथजोडिये ॥ तभी तिनोंके सप्तविंश्तिभेद २७ सिद्धहोंवे हें ॥ जैसे उत्तम उत्तममृद्ध ोगेगी एकएकपदार्थक नभी पुनःस्दुमप्यवत्कट यातीनोंकेसायजोडियो।तभी तिनेंकिएकाशोभेद८१सिद्धहोंवें हें।।जैसे उत्तमउत्तममुद् |उत्तमउत्तममण्य उत्तमउत्तमउत्कट इसप्रकार दुसरेउत्तममध्यमादिकअष्टोविषेभी तीनतीनभेदजानिछेणे ॥ और तिनसप्तविश्वतिपदार्थो

पारामाना पर माडिक माडिक माडिक माडिक माडिक माडिक माडिक है। विहेहते विना तिनकमें कि क्वीपणात्यामी कापणा समेन हो।।

सहित यागादिक माडिक माडिक माडिक माडिक माडिक माडिक माडिक है। विना पर माडिक ें वे हैं ॥ इसतेंआदिउके तिनदेहादिकोकेअनंतभेदिसिद्धहों हैं ॥ तेभेद अत्यन्तसूक्ष्में ॥ यति किसीतें वर्णनकरेजांतेनहीं ॥ अन् १ देह इंद्रिय किया भोग इनचारोका तथातिनोकेसंस्कारोंका परस्पर वीजअंकुरकीन्याई कार्यकारणभावनिरूपणकरणेवासते प्रथम १ यादेहकीप्रधानता निरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतायो ॥ यादेहोंकसंस्कारों हैं पुनःदेहउत्पन्नहोंने हैं ॥ और तिनदेहों ते पुनः देहादिकचारोंके १ जनक संस्कार उत्पन्नहोंवे हैं ॥ यातें यादेहतेंहीं तेसकेंद्रियादिक प्रगटहोंवे हैं॥ हेदेवतायो ॥ यादेहतेंहीं तेईद्रियिकियाभेग प्रगटहोंवे हैं॥ १ वाअयंविपेभी वेदवेतापुरुप याप्रकारकोशुक्तिकथनकरे हैं ॥ जोपुरुप प्रथम देहकस्किशुक्तहोंवे हैं ॥ सोदेहपुरुपहा वशकरेडुएइद्दियों याअर्थनिभी वेदवेतापुरुप याप्रकारकीयुक्तिकथनकरे हैं ॥ जोपुरुप प्रथम देहकरिकेयुक्तहोंने हैं ॥

किसोनिषपकीहरूछाकरे हैं ॥ ताहरूछाकोउत्पतितेंअनंतर सोपुरुष तिसीनिषयकेप्राप्तिवासते कर्मोंक्रेकरे हैं ॥ जैसे यामनुष्योंनें स्वगंकीदे

योषिपे तयाशत्रपानादिकभोग्यपदार्थाषिपेही इच्छाहोंचे है।।याँतें अन्वयुब्यतिरेकक्षिके यद्दभोगोंकाअनुभवही तिनभोगोंकीप्राप्तिकरणेहारे क्ष्मोंकेग्रुद्धिकाकाकारणेहे ॥ और यद्दशीव जिनक्षिनभोगोंकेअनुभवकरे है।।तिनभोगोंषिपे वैराग्यक्ष्पाहहोंवैनहीं ।किनु दिनदिनविपे यह जीन तिनभोगोंबिपेकुक्रहहोताज्ञीहे ॥ यद्दशत्ता योगभूष्यविपेभो कहो है ॥ योगा्भ्यासमुत्र्विवद्धेतेकुम्-कोक्राङ्गिचेद्दियाणौ ॥ अर्थे

भवकर हैं ॥ याते तिनदेवताबोंक यामतुष्यकोककी ब्रीयोबिषे तथाअन्नषानादिकभोग्यपदायोबिष इच्छाड़ोबैनहीं ॥ किंतु तिनस्वगैकी ह्यी

भाग अनुभक्रीनर्ते ॥ किंतु यान्तुष्यकोक्कीक्षियां अनुभक्कीयां है ॥ याते यामनुष्योक्के तिनदेवागनाग्रीवेपे इच्छाहोजैनर्ते ॥ किंतु यामनुष्यकोककोक्षियोविदेश इच्छाहोजे है॥ तथा आतोंने यहमनुष्यक्षियां अनुभक्कीयांनिहीं।किंतु आनिणीक्षीयां अनुभक्की या है ॥ याते तिनथानीक्के यामनुष्यक्षीयोविपे इच्छाहोजेनर्हीं ॥ किंतु तिनश्रानिणीक्षीयोंविपेही इच्छाहोने हैं॥ तथा स्वर्गवासिदेवतावॉने यासनुष्यकोक्कीक्षीयां तथाअन्नपानाहिकभोग्यपदार्थे अनुभक्करेनर्हीं ॥ किंतु स्वर्गेकोककोक्षीयां तथा स्वर्गेकोककेभोग्यपदार्थे अनु

पक्ष इट्रांतरूपेंहैं ॥ काहेंतें याओकविषे तेकामीयळवात्त्यंत्रीपुरुष अनेकप्रकारकेभोगोंकेप्राप्तहोड़के तिनभोगोंविषेकुत्राळहुए प्रनःधुनः तिनभोगोंकीर्ण्याकरतेहुए प्रतीतहोते हैं ॥ याते यहवान्याजावे हैं ॥ बहुतभोगोंकेप्राप्तहुए कापनाकीद्वृद्धिहोते हैं ॥जैसे छतकाघादिकों कपागणेकिरिक अप्रकृषिहोते हो हे ने हेदेवतायो ॥जैसे अनुभवकेरहुएयहभोग स्वविषयकहञ्छाकीटरपतिद्वारा यादेहहंद्रियकमीदि स्पारताकारणहोते हो।तेत अनुभवक्षप्राप्तहुए यहदेहहंद्रियकमभी स्वविषयकुङ्च्छाकीटरपतिद्वारा यासंसारकेहीकारणहोते हो।काहेते

क्षोंकू रागपूर्वक सेवनकरे हैं ॥ सोजीवात्मा ताइच्छासंस्कारोंकेवशतें तिसीतिसी

पदगीपात्मा इच्छातिस्कार्राकोरकेयक जिस्रों

यह॥ भोगोंकेअनुभवंतेअनंतर दिनदिनमिषेकामना बुद्धिकुंपाप्तहोतीजावें हैं॥तथा तिनभोगोंविषे इंद्रिपोंकीकुराज्ञाभी बुद्धिकुंपापहोती नागे है १ देरेपतायो ॥ अनेकभोगोंकेपातहुएभी कामना बुद्धिकुंहीपाप्रहोते हैं ॥ याअपैविषे कामीपुरूप तथाबळ्वान्पुरूप तथावनीपुरू

ातिगाउँदेशादिकोकू अनेकबार प्राप्तदोषै है ॥ हेदेबताबो॥इसप्रकारदेह इंद्विय किया भोग यहचारो अनुभव इच्छास्रकार यातीनोंक्रि||थै

क्रिक्रण मणाहण करहानी है। मिन्होनोनिके प्रक्षिक अवस्य अञ्चतहों है।। और तिनअन्यन्तिषे प्रधी अनुगतहोंदे हैं।। सप्थिया बट ींगम् मगान्द्रमुम् माम्हुएमी प्रख्यभमितिनिना नागुङ्गातहोनिन्हीं ॥ तेसे यादेहादिकोनि तथातिनदेहादिकोके कारणभूतसरिका

्री गिहेकांगिर अञ्गतत्रामायाहै ॥ सामाया तिनदेहादिकोकेनाञ्डुष्मो बहाबानरूपकाछितिविना नाशक्रिपाहोविनहीं ॥ शंका ॥ हे ४ समस्य ॥ योमायादी सर्कापंकरणिविष्मभ्देशि तोबहाई किसवासतेअगीकारकरणा ॥ याशकाकिनिवृत्तिकरणेनासते मायाकास्वरूप १ १ नयाब्रुकारकारा विष्णुप्त माया यानामकिरिकेकथनकरेहे ॥ और तिनकायंकारण्दीनोंका त्यातिनदोनोंविपेअञ्गतपाणामायाका ॥ प्रमाशकरणेवारा वानामकरिकेकथनकरेहे ॥ और तिनकायंकारण्दीनोंका त्यातिनदोनोंविपेअञ्गतपाणामायाका ॥ प्रमाशकरणेवारा वानामकरिकेकथनकरेहे ॥ और विनकायंकारणेवार्षे मायाकाव्यात्वार्षे अक्ष्मकरेहे ॥ और अग्रावार्षे मायाकाअञ्चरतपणा देखणेविपेआवे है ॥ और अग्रावार्षे मायाकाअञ्गतपणा देखणेविपेआवे है ॥ और अग्रावार्षे मायाकाअञ्चरतपणा देखणेविपेआवे है ॥ और अग्रावार्षे माराक्रिकयाद्वित्रात्वार्षे मायाकाअञ्चरतपणा देखणेविपेआवे है ॥ याते सामाया त्याब्रह्म दोनोंकगत्केव्याद्वानकारणेहे ॥ परंतु ब्रह्मों विवर्त अग्रावार्षे

रे गण्दानकारणेहैं ॥ और माया परिणामीडपादानकारणेहैं ॥ अब माया ब्रह्म यादीनोतिषे स्पष्टकरिकै याजगत्कीकारणताका निरूपण कर्म कर्म प्राप्त पात्रगतिषे केवटण्कासताकाहीअवुगतपणा दिखाई देतानहीं ॥ किंतु सापरिणामरूपमायाभी अवुगतहुईभेतीत है हों। हैं। और जोक्तानित मापरिणामरूपमायाही केवट याजगत्तिपेअवुगतहुईभेतीतहोंने ॥ तो तासत्तारूपब्रह्म कारणता |

ि ए आपनी गढ़ोंने हैं ॥ यासे सोससारूपपन सपामाया दोनोंही नगत्काकारणहें ॥ तापरिणामसामान्यरूपमायाका तथास्फ्ररणरूपसत्

्रै निशा पारपाभेद गिटायुरुपोर्ने फपनक-पाहे ॥ पाँते पाजगतकीकारणताविषे तामायाकी-याई बहाकूंभी अवश्यअंगीकारक-याचाहि

है।। तीसामान्य सर्वजितिवे अनुगतसत्तारूपत्रहाकाशिकरपहुआ आपणेस्वरूपतेंअभिन्न नानाप्रकारकेवटवृक्षीकुंडरपन्नकरेहै।। तैसे है ॥ सोतामान्य सग्वांजापिय अनुगतसत्तारू पश्चिमशाष्ट्रपञ्चा जागुरा पर्वाताना ।। ताकारणरूपमायातेअभिन्नहै ॥ तथा है जुतकोशक्तिरूप सार्पारणमरूपमायाभी देहादिरूपअनेकविश्वकृंदरपत्रकरेहै ॥ कैसाहैसोविश्व ॥ ताकारणरूपमायातेअभिन्नहै ॥ तथा है। जुतकोशक्तिरूप सार्पारणमुख्याते । भूषाताला । जार प्रत्यान इसावट्याल यादोनोंविषे समामहत्पकरिकेअञ्चयत जोष्ट्यिह्पसामान्यहै ॥ मी ट्रतीयसामान्यहै ॥ ति विज्ञान स्वात्त्र स्वाय्व्यक्ष तथावट्याल यादोनोंविष समामहत्पकरिकेअञ्चयत जोष्ट्र सिराप्ट्यिह्पसामान्यहै ॥ सीप्ट्यिह्प । सीप्ट्यिक्प । सीप्ट्यिक्प । सीप्ट्यिह्प । सीप्ट्यिक्प । सीप्ट्य साम्प्रिक्प । सीप्ट्यिक्प साम्प्य । सीप्ट्य साम्प्रिक्ष । सीप्ट्य साम्प्रिक्ष । सीप्ट्य साम्प्रिक्ष साम्यक्ष । सीप्ट्य साम्प्रकार साम्प्रकार । सीप्ट्य साम्प्रकार साम्प्रकार साम्प्रकार साम्प्रकार । सीप्ट्य साम्प्रकार साम्य हेदेवताओ ॥ जैसे एकएकवटयुक्षविषेअनुगत कार्यशक्तिनामासामान्य भिन्नहै ॥ और एकएकवटबीजिषि अनुगत कारणशक्तिनामा गीजगेकुरकीत्पाई परस्पर कार्यकारणकुपहै अचपरस्पर व्याप्यव्यापकरूपकरिकै स्थित जेमायाकेतीनस्वरूपहेँ तिनोंकानिरूपणकरेहें॥ 1 ुरा जुडमिकारोंका ताकारणरूपमायाकेस्वरूपते अभेद निरूपणकरेहें ॥ हेदेवताओं ॥ जैसे सर्वेवटवीजॉविपेअनुगत जोसामान्य

{ तिराह्मारागोगेवादे ॥ गाझमझ्मादिरूपरेनाकृपक्षत्येदारीजा कामकोगादिरूप महामोहराजाकीसेनाहे ॥ तिनकामकोथादिरूपसि १ हैं.किशिष्णेदे ॥ तथा दुर्गेग्पुरुपद्भीसपैक्टर्गेकस्मित्येकदे ॥ तया नार्यारूपरिकानिक्ष्यिक्दे ॥ तथा जन्ममरणादिकद्मिक्क्रोक |्र गत्रोकाने तेशास्त्रेतापुरुषं गोतेशास्त्रवेतापुरुष यद्यपि यामायाक्ष्यनथैकाकारणजानिक नाज्ञकरणीविषे समर्थं हैं॥तथापि यामायाने आरणेप्रमानने तिनशास्त्रीसाम्प्रोकिबुद्धिके ख्रीपुत्रथनादिकविषयोविषे तत्परकरिराख्योहे ॥ याते तेशाखवेतापुरुषभी यामायाक्केनाशक | रिसक्तेनकी ॥ अप यादीअपंकेत्पष्टकरणेगासते यामायाके महाअदबीरूपकरिकेवणैनकरेहे ॥ महात्त्वनकानाम महाअदबोहे ॥ हेदेव ्रीनां॥परमायाष्ट्रपमहाशटो सनाप्रकारेकविदाभाषक्ष्यनीर्वोक्षिकेष्यातहै ॥ तथा पंचमहाभूतरूपष्टेशॅकिषिष्रपणें है ॥ तथा विषयों क्षिक कार जानि विषयि क्षमातमे राजापिक जोकनामोह प्रापत हो। अन तामायक विज्ञावारिक विज्ञाव । कि प्राप्त करहा। हेर्ममारी।। सामोगर्ड परके सेन्द्रक रोजारी परिणामसामान्यक पमाया। अत्यंत अञ्चत शरीरवाछीहै।। तथा नानाप्रकारके संस्कारक पाविज्ञो | कि रिकेत्रक ।। और मेर्स राज्ञ प्रस्प वृज्ञों हे नानाप्रकारके नोज्ञीतादिका विज्ञों करित स्वतायाभी याविचित्रप्त वर्छे / आएणेगंर-काररुपविद्योकस्किटरपत्रकरेढे ॥ अय तामायाकीहढता वर्णनकरे हें ॥ हेदेवतावो ॥ गहमाया आत्मज्ञानतेविना नाशतिर १) तितहोणेते हटकहोतावे हे ॥ कहिते सर्वजगर्तेजरकृष्योईथरहे सोईथरमी यामायार्क नाशकरिसकैनहीं ॥ तिसवासते सोईथर यामाया त्तग्ठकारिकेगुक्तदुआही याजगत्कीउरपत्तिस्यितिख्यकरणेकीसामध्येकपईथर्रताक्ष्याप्तहोंवेहे ॥ तामायातेषिना सोईथ्रपणा सिद्ध ्रितत्रककास्कित्यकुत्राहा याजगत्काबरभारागरमावञ्चरताज्यकरमाज्यक्ता ॥ किंतु सोईथर तामायाक्केनाक्करैनर्हा ॥ देदेवतावो ॥ ९। होनेनर्हा ॥ पेसीचपकास्करणेहारीमायाक्के सोईथर किसप्रकारनाज्ञकरेगा ॥ किंतु सोईथर तामायाक्केनको सम्बद्धा ॥ देदेवतावो ॥ , [तिरागल-पत्रेग्रहे ॥ निनम्दरूष्य्योक्रिनिमुक्तहे ॥ तया नानामकारनेदुःखरूषफ्लांक्रिसिन्धुक्तहे ॥ तथा प्रत्रह्मा आदिरूष्पुष्पाँक्रि 🎖 | तृत्ततः ॥ तथा मातापिनादिरत्पषतः ग्रहिष्कृततः ॥ तया वाष्त्रिक्षालावानिक्षिकेषुक्तः ॥तथा मेरेक्षेयहसुलप्राप्तहोनेगां याप्रकारको | |भोष प्राज्ञारत्त्री गोरोरिकेषुक्तदेशिक्या कुत्युरूषद्यानीम्र बिरिकेयुक्तदे ॥ और तामायारूषपद्दाअङ्गीकूनाज्ञकरणेहारी जाज्ञमदमादिरूष

असारू पृश्निषेतो सरस्वतीरूपळताहै ॥ और विष्णुरूपग्रुक्षविपे छश्मीरूपळताहै ॥ और शिवरूपग्रुक्षविपे भवानीरूपळताहै ॥ और 🖽 श्रिमारूपवृक्षतो सुवणंकेसमानवणंबाहाह ॥ और विष्णुरूपवृक्ष तमारूकीन्याई इयामवर्णवाहाहै ॥ और शिवरूपवृक्ष क्षीरकेसमानशुक्र , स्यतीतो थेतवर्णवाङी है।।ओर विष्णुरूपवृक्षकीळतारूपळरूपी पीतवर्णवाङीहै।।और शिवरूपवृक्षकीळतारूपभवानी क्यामवर्णवाङी है।। शोर हेदैयतायो ।। ब्रह्म विष्णु शिव यहतीनद्रक्ष तथा सरस्वती ङक्पी भवानी यहतीनळता निविद्यपरूपकरिकेतो सर्ववर्णो तेरहितहैं।। शोर सर्वेषिकरूपहोणेतें सर्ववर्षवाङ्मी है।।और देभयुक्पुरुपोकेप्रतिती फर्ळेतरहितहैं।।और क्षरणातभक्तजनोकेप्रति नामाप्रकारकेफ्टों साहित हैं ।। और अनादिहाणेतेती वीजोरहितहैं ।। और मंत्ररूपविष्वाङेहीणेतें सतीबहें ।। तथा आदिअंततेरिहतहें ।। तथा सर्वप्रविक् मीनरूप हैं ॥ तथा नित्य है ॥ बुन के सह हे तब हा दिक बुक्ष ॥ आपणे आधितभक्त नों के संसारतापकी निवृत्तिकरणे होरे हैं ॥ तथा || वर्षाछाहै ॥ तेत्रहादिकतीनोंपुस देखणेहारेपुरुषोंकेमनकू तथानेत्रोंकूं आनंदकीपापिकरणेहारेहें ॥ और तात्रहारूपवुसकीऌतारूपसर A precedent of second and the second of the भगकृत्रामाहोने हे ॥ याकारणते तिनम्सादिकवृक्षाकेसमीपजाइसकेनहीं हेदेगतावो ॥ जसे छोकमसिद्धवृक्षांऊपरछताहोने हे ॥ तेसे मनगोधितरूपोंक्षेपारणकरणेहारे हें ॥ तथा महाच्पदार्थोंकीगिणतीविषे अत्यन्तमहार्ग्हें ॥ तथा सुरूमपदार्थोकीगिणतीविषे अत्यन्त सुरुमहैं ॥ हेदेवतावी ॥ यद्यपि यहअविद्यारूपमहाअटबी याजीवोंक्कं महादुङःखोंकीप्राप्तिकरेंहें ॥ तथापि जिसब्रह्मेनारूपभद्रहस्तीने पहरुताओंसिंतितब्रह्मादिकपुक्ष आपणेचेतन्यरूपप्रकाशकारिके प्रकाशमानुषु सर्वजगत्कूप्रकाशकरहे ॥ याते तिनस्ययप्रकाशकर गुरोकिशएणक्षेपासरुआ पहपुरुप अज्ञानरूपर्वापकारतिरहितहोत् है ॥ हेदेवताओ ॥ यहब्रह्मादिकतीनपुक्ष स्वभावतिती स्यपकाशकर्पई ॥ तथा शानदस्यकर्पह ॥ परंग्रु पुरुपक्रिमावनाकेअनुसार जंगमरूपहोते हें ॥ तथा स्थानरक्ष्पहोते हें ॥ ओर धमें अर्थ काम मीक्ष आराधनकरणेहरिजेभक्तजनहीं ॥ तिनभक्तजनोंकेप्रति ताचारप्रकारकेपुरुपायोंकीप्राप्ति पामगादिकपगुर्गोकेछापाक्षंभाभयणक्चाहे ॥ तामझनेतापुरुपक्षे साभिन्धारूपमहाभटनो दुःखकीप्राप्तिकरेनही ॥ हेदेनताओ ।

हिनकि दुर्वेछदेले ॥ तम्पर्यंत सोबह्यनेतार प्राप्ता प्रविद्या विकतीनयुसीके आश्रयणकरिकेस्थितहों ॥ तिनब्रह्मादिकप्रतिक्र कर्वा हिन्दा कित्र हिन्दा कर्वा हिन्दा प्रतिक्र हिन्दा हिन ह्मतीआदिकतीनळतावीक्रुं कल्पळता यानामकरिकेकथनकरेंहैं ॥ यातें हेदेनताओ ॥ यामायारूपमहाअटनीविपेहेउत्पत्तिजिसकी तथा 🎉 बहाज़ानरूपहेंग्रुड़जिसकी ऐसाजो यहत्रहोवेतारूपभद्रहस्तीहै।।सोत्रहोवेतारूपभद्रहस्ती याह्नेहरूपीटटमुख्वाळीअविद्यारूपमहाअटवीके 🤞 । कदानित्मी दुःसक्प्राप्तदोषेनहीं ॥ याकारणते वेद्वेताष्ठरुष तिनब्रह्मादिकतीनवृक्षोंक्रं कल्पवृक्ष यानामकिरिकेकथनकरेहैं॥और तिनसर हैं ।हिदेवताओ॥ यात्रह्मादिकतीनद्वसोंके तथासरस्वतीआदिकतीनङताओंके जोप्ररूप अद्धाभितपूर्वक आश्रयणकरेंहैं।।सोप्ररूप

क्षी संबंधक्रिकै यहआत्मदिनभी कर्ता पाठक संहरता यातीनहृष्युक्यातहोतेहैं ॥तथा जायतादिकतीनअवस्थाह्मप्रसारिषे अहंममअभि 🌣 🌿 मानकूक्रिहै॥और सोआत्मादेवही समप्टिस्युङ्यपाषिकेसंबंधते विराद्संज्ञाक्ष्यातहोंने हैं ॥ और समप्टिसुस्पडपाधिकेसंबंधते सोआत्मा 🕅

्री देव हिरण्यगर्भसंज्ञाक्र्यप्रप्तिविवि है ॥ और समष्टिकारण्डपाषिकेसंवर्षतें सीआत्मिदिव ईश्वरसंज्ञाक्ष्रप्राप्तविवि ॥ अव हिरण्यगर्भभगवात्र ्री १४) सिर्म जीवक्रपता तथाईश्वरक्रपता सिद्धकरणेवासते ताहिरण्यगर्भेङ्ग अध्यात्म अधिदेवक्ष्पकित्केवर्णनकरें हैं ॥ हेदेवताओं ॥ जिसहिरण्य १ १ । गर्भभगजन्ते हिश्च तेज्य प्राज्ञ अध्यात्मयद्वतिम्भेदेई ॥ सीहरण्यगर्भभगवात्त्री समष्टिजायत्तिपेस्थितहुआ अपिदेवक्ष्पविराद्व क्ष्माजावेद ॥ और व्यास्टर्श्यञ्जसराकेश्वमत्करेके साहरण्यगर्भभगवात्त्र विश्वसंज्ञाक्ष्यात्रदेवि ॥ और विविध्यकारतेतिराजमान

()[तिक्किपसाक्षीरूपद्वानवाछाहोणेते प्राज्ञसंद्वाक्ष्प्रप्रदिषे ॥ तथा सर्वविश्वकाकारणहोणेते ईश्वरसंज्ञाक्प्रपादिषे हे ॥ हेदेवताची ॥ | | अज्ञात्मादेव अपिदैवस्पादाविषे हिरण्यगर्भे यानामकरिकेकथनकऱ्याहे ॥ सोहिरण्यगर्भेरूपजात्मादेव यासर्वजगत्तिषे अदेअभिमान | क्र्याप्तहोपे हे ॥ और जोकारणज्यापियाछा आत्मादेव अपिदैवईश्वररूपक्रिके कथनकऱ्याहे ॥ सोईहीआत्मादेव यासर्वजगत्के आपणी | 🚚 होणेते विराहसंद्याक्रमामहोवे हे ॥ अरि समायसुक्ष्मावप सहआसमानफरताहुजा ताणारभाद्य हरण्यगस्तद्यास्त्रभातदाष ६ ॥ जार तणा 🌿 म्यानन्यस्त्रहरूपश्रीरकेशमिमानते सोआत्मादेव तैजससंज्ञाङ्गातहोते हैं।और केवल्अज्ञानिषे अहंअमिमानकरताहुआ सोआत्मादेव

| आपणो मर्यादाविपस्थापनकरे है ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप ताआरमादेवकूनियंता अंतर्यामी यानामकरिकैकथनकरे हैं ॥ हेदेवतायो ॥ १ | असे कारण्डपाधिवाळा किरण्यगर्भनामाजी (१ | असे कार्यव्यापकहाणेते अध्यात्म अधिदेव अपिभूत यातीनरूपकरिकैत्यविहे ॥ और जेते सिक्षेत्र स्वयंत्मतिवालिक्ति । असे ताया सर्वेत्रव्यापकहे ॥ ते सि यहिरण्यगर्भेभी स्वयंत्योतिआतंद्रव्यक्ति ॥ तया सर्वेत्रव्यापकहे ॥ त्रेत्रव्यापकि कार्यव्यापकि । इसर ताप्राण्डिक्तिव्याधिवाळि । व्याप्ति व्यवित्याणे तार्वेत्रव्याधिवाळि । इसर ताप्राण्डिक्तिव्याधिवाळि । वित्या सर्वेत्रवाधिवाळि । वित्या सर्वेत्रवाधिवाळि । वित्या सर्वेत्रवाधिवाळि । वित्याचित्रवाळी । वित्याचित्रवाळी । वित्याचित्रवाळी । वित्याचित्रवाळी स्वाप्तिवाळी । वित्याचित्रवाळी स्वाप्तिवाळी । वित्याचित्रवाळी । वित्याचित्रवाळी स्वाप्तिवाळी । वित्याचित्रवाळी स्वाप्तिवाळी । वित्याचित्रवाळी स्वाप्तिवाळी । वित्याचित्रवाळी स्वाप्तिवाळी ।

करताहुआ कीहंभीपदायं देखणेषिपेआवतानदी ॥ और सग्परिणागंशिंपअनुमत्तंगामामान्ये ॥ सातामान्य्ये पूरं भी स्मानि किकिकथनकरिआये हैं ॥ सामायाद्भपत्रविद्यादी देखरकीडमापिते ॥ और तातामान्यकप्तामामानामाप्तापक्ष माद्रानित्तातामाता आदिकतिनतिकीपदार्थं विष्कान्द्रकृष्किकथनकरेतानि हैं ॥ तेमग्पदार्थं झानिकपाश्रीकरणक्षी हैं ॥ आन्तरं अप्ता किपाकि

निम्याविपेअनुगतजोकार्यज्ञातिहै ॥ साकार्यज्ञाति दिरण्यगभैकीउपागिंदे ॥ और यार्ट्याकार्गि प्रतिकार्यिककारणीका । पापार्यापिक हे कार्योका अभेदद्दीस्वपेविपेआदे है ॥ यार्ते तामायारूपद्वैयरकेउपापिका तथाकार्यज्ञातिकपारिकपार्भकेउपापिका अभेद्रगीरिद्धो १

प्रमात्मोनेसाथ एकतासिद्धहुष्मी व्यष्टिजीवोंकी ताप्रमात्माकेमाथ एकता किसप्रकारसिद्धतोयेगे ॥ समापान् ॥ ऐत्नातानो ॥ तासिर 🍐 ण्यगमैकाउपाधिकप जोसमप्टिक्निगश्रीरहै॥ ताळिगश्रीरकेतुल्यहै रूपनिसका तथा नानासंस्कारोकाआश्रयहोणेते पिनिजनेरूपजिसका वेहैं ॥ तिनउपाधियोंकेअभेद्दुए ताईश्वरहिरण्यमभंकाभी अभेददीसिद्धते हैं ॥ श्रीका ॥ पेमगन् ॥ याष्ट्रांउक्तरीतिस रिरण्यमभंकी 🤅 तथामायाँते हे उत्पत्तिजिसकी ऐसाजो अनेकप्रकारकाङिगग्रारीरहे ॥ सोटिंगज्ञरीर याव्यष्टिजीयोंका उपाधिरूपहे ॥ और जैसे बटयुक्षोगि । पुरियत त्यावट्बीजोंविपेस्यितजो जनकताइपसामान्यहै ॥ सोजनकताइपसामान्य एकएकव्यक्तिविपे परिप्रणंतारूपकरिकेयते हे ॥

्रियान्या प्रमानमान्यामी हिरण्यमभेके समष्टिसुक्ष्मडपाषितिपे तथाजीवोंके ज्ञानकियाज्ञिकिष्णयष्टिउपाथिविपे परिपूर्णतारूपकरिके

भार परणायारमायारमायार अस्तरमायार अस्तरमायार असुमायार से अनुमायार है। तेसे यहद्वेश्यकीचपापिकप्पापामी अधिदेवअधिभूतक है। वैसे वाह्यम्पापाप्त सामायार पर से असुमायार पर से असुमायार के सम्बन्ध के असुमायार से असुमायार के सम्बन्ध के असुमायार से असुमायार के सम्बन्ध के असुमायार से असुमायार के समायार के सम्बन्ध के असुमायार के समायार समायार के समायार के समायार से असुमायार समायार समायार समायार समायार समायार समायार के समायार समायार समायार समायार समायार समायार समायार के समायार स

|८||हमने पूर्व तुमारेप्रति कथनकऱ्याथा ॥ सोईहीआत्मादेव हिरण्यगर्भेरूपहोड्केत्र्युळविराट्कुंबरपत्रकरेहे ॥ तथा अप्रिआदिकदेवतावो । ४||सिहित पाकादिकइंद्रियोक्कंबरपत्रकरे हे ॥ तथा आकाज्ञादिकपैचभूतोंकूंबरपत्रकरे हे तथाअन्नमयादिकपैचकोज्ञोंकूंबरपत्रकरे हे ॥ |४ |४||कस्तासतेप्रतीतहोते ।। समापान ॥ हेदेवतावो ॥ जाश्रत् स्वप्न सुषुप्ति यातीनअपस्यावोक्क्प्राप्तहोणेहारेजे जराधुज अंडज स्वेदज |४||डाइज्ज यहचारिप्रकारकेजीवहो।।तेसवेजीव वास्तवते हिरण्यगर्भेरूपदेश्वरकेतुल्यरूपवाछेहुए यदपि महाचप्तापों तें भी अत्यंतमहाचेहे।। |४||तथापि परिच्छित्रद्वाद्वजादिकोकेयोगते तेजीव परिच्छित्रहुएकीच्याई प्रतीतहोवेहें ॥ जेसे वास्तवर्तेपरिप्रणेहुआभीआकारा घटमठादिक |४||दपाधियोकेसंबंधते घटाकाश्च मठाकाश्च इत्यादिकपरिच्छित्ररूपकेमतीतहोवेहें ॥ हेदेवतावो ॥ जोसत्चित्आनंदस्वरूपआत्मा %||अधिघानकीसत्तातीमज्ञसत्तातंरिहतहै।।तथा वास्तवर्ते तुच्छरूपहै ।।ऐसीमिथ्याभूतमायाकरिकै प्रतीतभयाजीजीवर्षंथरादिकभेदहै।।सीमे ||१||दप्रपंचभी मिथ्याही है।। अय प्रपंचकेमिथ्यात्ववर्णनकरिके आत्माविपेसिद्धभयेजे अद्वितीयत्वादिकञ्क्षण तिर्नोकावर्णनकरिंहै ।। हेदेव |१|| ताते ।। सीभेद यातुच्छरूपमायाकाकाये है ॥ यति याआत्मादेवविपे सीकिचित्मात्रभीभेदहैनही।।याकारणें वेदवेतापुरुप याआत्मादे ||११ शिक्षे अद्वितीय यानामकरिकेकपतकरेंहैं ॥ हेदेवतावो ॥ जैसे स्वप्नअवस्थाविपे स्वप्नद्रपणुरुपने देख्याजो जीवर्षेथरादिरूपअनेक्रमकार ्री हादिकोंविपे अर्हममञ्जीमपानरूपकेचुककारिके युक्तहुआ सोस्वयंज्योतिआनंदस्वरूपआत्मा वास्तवर्तेसर्वेहुडुआभी मूठकीन्याई ४) स्थितहोताभया ॥ तिसतेंअनंतर स्यूञादिकतीनग्नरीराविपे वर्तमानजे नानाप्रकारकेज्यवहारेहें ॥ तिनज्यवहारोंके साक्षीरूपकरिकेदेख १) तिहुआभी तिनज्यवहारोंके आपणेजात्मविपमानेहे ॥ हेदेयतावो ॥ वास्तवर्ते जीवई्यरादिकभेदतेरहित जोआत्मदिवेहे ॥ ताआत्मदिव 🎖 | विषे जीयहजीवह्र्यरादिकभेद प्रतीतहोंवे हैं॥ताभेद्विपे यहमायाहीकारणहें ॥ कैसीहैसामाया॥चेतनकेअपीनहें॥तथा अनादिहे।।तथा श्रीहमप्रकार सर्वेजगत्क्रेडनपत्रकरिके सोआत्मादेवही जीवरूपकरिकै याजगत्विपेषवेशकरताभयांहे ॥ ताप्रवेशतेंअनंतर तिनदे 🎢 होनेगा।किंतु किसोभीनिमित्तकरिके सोभेद संभेवनहीं ॥ श्का।हिभगवन् ।।जान्याएसमाएक। जमद्दादागात। न्याधावप पाराच्छन

ाकः)

क्षित्र हिन्द्रपत्तभेद्किरिके तास्वप्रद्रप्तप्रका किचित्तमात्रभीभेद्द्वैवैन्हीं ॥ तेसे माथाकिएपत्तभेद्किरिके ताअद्वितीयआस्त्र स्पर मेन्य्यात्री दिन्द्रपत्तभेद्किरिके तास्वप्रद्रप्तकाभी ताआत्मिके जस्त्रीवित्ता ॥ तेस माथाकिक्स्वरूप्ति । याकारणेते माआत्मिके अद्वित्तप्ति । याकारणेते माआत्मिके अद्वित्तप्ति । याकारणेते माआत्मिके अद्वित्तप्ति । याकारणेते माआत्मिके अद्वित्तप्ति । याकारणेते माथाकिक्स्वरूप्ति । याकारणेते माथाकि भेद्रप्ति । याकारणेते मिक्सिभीवादी सित्तप्ति । वित्तप्ति । अपेर केनातिक्ष्रपत्ता । किसीभीवादी सित्तप्ति । याकारणेते वित्तप्ति । योत्ति । योव्यक्ति । योव्

्रासी। याकारणते वेदवेतापुरुप तासत्यआत्माक्षे भुक्त यानामकरिकेश्यनकरे हैं।। और हेदेवतावी।। उत्पन्नदुव्धंपका जोकारणहीं वे हैं। श्री संक्रिक्य नक्षेत्र में। जी सर्केश्य नक्षेत्र में। जी सर्केश्य कार्याली के रुज अजनकर्ष हैं।। जी सर्केश्य कार्याली स्वार्थ कार्यकर्ष हैं।। जी सर्केश्य कार्यकर्ष हैं।। जी स्वार्थ कार्यकर्ष हैं।। जी स्वर्केश्य कार्यकर्ष हैं।। जार प्राप्त कार्यकर्ष हैं।। जार प्राप्त कार्यकर्ष हैं।। जोर हेदेवतावी।। याकोकविष्य कार्यकर्ष हैं।। याकारणते वेदवेतापुरुष यानित्यक्ष कार्यकर्ष हैं।। याकारणते वेदवेतापुरुष याजारमादेग हैं।। और वेदवेतावी।। याने याने वाजापदार्थ कार्यकर्ष हैं।। और हेदेवतावी।। याने वाजापदार्थ कार्यकर्ष हैं।। आप हेदवतावी।। याने वाजापदार्थ कार्यकर्ष हैं।। अप प्राप्त कार्यकर्ष हैं।। याने याने हेदवतावी।। वाकोकविष्य वाजापदार्थ अपिष्ठान हैं। और यह अपिष्ठान हैं।। याने यह आत्माली हैं।। याने यह आत्माली हैं।। याने यह आत्माली के कार्यकर्ष हैं।। याने यह आत्माली हैं।। याने विक्र वाजापदार्थ कार्यकर्ष हैं।। विक्र वाजापदार्थ कार्यकर्प हैं।। विक्र वाजापदार्थ वाजापदार्थ के विक्र वाजापदार्थ के प्राप्त के याने कार्यकर्प हैं।। याकारणते वेदवेतापुरुष याजात्मावेद हैं।। विक्र वाजापदार्थ के वाजापदार्थ के वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ के विक्र वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ के वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ के विक्र वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ हैं। विक्र वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ हैं।। विक्र वाजापदार्थ हैं। विक्र वाजापदार्थ हैं। विक्र वाजापदार्थ हैं। विक्र वाजापदार्थ हैं। ग्या गर्गा प्राप्ता निर्मात है। हेदेवताते ॥ यहुंशानंदत्वहुंपानादेव रक्षरण्डपहुँ ॥यति प्रवेडक अद्वितीय यानामतेआदि 🙎 गतिगित्शानैद्रमारूपक्रिके समेत्र परिपूर्ण है।।तथा तेसत्चित्आनंदरूपभी परम्परमेद्तैरहितहें ।।याकारणते बेद्वेतापुरुष याआत्मा

ऐने प्रस्स यानामपर्यत सर्गनामॅक्रिके सोआत्मादेवही जान्याजाये है ॥ तथा इक्षपदायोक्केविषयकरणेहरि जेस्फुरणरूपवोघहे ॥ । पिनगेरोक्तिभी सोआत्मादेवही जान्याजाये है ॥ तथा प्रत्यक्षादिकसर्वप्रमाणोकक्किभी सोआत्मादेवही जान्याजावे है ॥ अच याही थे अर्थार स्परकारिके निरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ प्रमाद्यानकाजोकारणहोंने है ॥ तिसीक्रंही सर्वेवादीप्रमाणकहे हैं ॥ और ९

कार महत्वर का मेर हर्कनाने । यादीकी मेनीमाने मानावाने का मानावाने का मिन्यों मेरह मानी। याने पात्रा । मानावाने के मानावाने के मानावाने के मानावान के माना

भीर परभावेदरनरूपगद्रितीयआत्माभी यातवैज्ञात्काअधिवानरूपहे ॥ यति यहआत्मादेग ताआतीपनजगत्ते जन्छण्हे॥याकारणते । नेदमेताप्रम्य पाआत्मादेगकूपुर यानाम्करिकेम्थनकरे हे॥और हेदेब्तावो जेते यात्वप्यादिकपदायोकीअपेक्षाकरिके नेत्र अत्तर हैं ।तिते डीयेमारिकहरूपनवार्गोकीअपेसाकरिक यहद्वामात्मा सर्वे तेअंतरहे ॥ याकारणते वेदवेतापुरुप यामात्मादेवके प्रत्य यानामकरिके क्यनकरे है ॥और हेदेगतावे॥ जेसे नीळिपीतादिकअनेकवर्णावाङीगोवॉकाशीर मधुरतारूपकरिके एकरसहिवे हे॥तेसे यहमात्मकरिके के एकरस यानामपर्यंत सर्वनासींकरिके सीआत्मादेवही जान्याजावे हैं ॥ तथा हर्यपदार्थोहोंनया करण । सोपोंकरिकेभी सोआत्मादेवही जान्याजावे हैं ॥ तथा प्रत्यालाविक भित्रमाणांकरिकेभी सोआत्मादेवही जान्याजावे हैं ॥ अब याही कि स्पष्टकरिके मिरूपणकरे हैं ॥ हेदेवतावो ॥ प्रमाह्मानकाजोकारणहोंवे हे ॥ तिसीक्रेंही सर्ववादीयमाणकहें हैं ॥ अब याही वाग्यतामकारिकेष्यकरोट ।। हेरेबतावो ॥ यहभानंदृत्वहृत्यभातमादेव त्प्तरणहण्ड ।। यहभाव ।। यहभानंदृत्वहृत्यभातमादेव त्प्तरणहण्ड ।। यहभाव यानामतेभादि विषित्भानेदरगरूपकारिके समेत्र पूरियुणे हैं।।तथा तेसत्तित्यानंदरूपभी प्रस्परभेदतेरहितहें ।।याकारणते नेद्वेतापुरुप याआत्मा

्रेताप्रमाद्यानक्रे स्फुरणक्ष्पमाने हैं ॥ और कोईशाख्यालेती तास्फुरणकाञ्जिभ्यंजक जाअंतःकरणकीयृतिहै ॥ ताहि । जिस्कालिये । जिकालिये । जिस्कालिये । जिक

नीवादी अंगीकारकराासोसभवतानद्वी।काहेर्ते तावचनविषे आधारवाचकपदकीअपेक्षा हमसर्वछोकोंक्षे अत्पंतरपटप्रतीतहोतेहे ।। तासर् अनुभविमास्अधेकेनहीं अंगीकारकरणेनिपे तावादीका केवळहठमात्रही है ॥ और वंघ्यपुत्रोतास्ति यानचनविपे आधारकवाचककुत्रज स्कीअपेक्षाहें यहप्रथमपक्ष जोवादीअंगीकारकरें॥तो परिशेपते तासताकीहीसिद्धिवि है।किहिते।वंघ्यपुत्रोत्तास्ति यानुचनकुअपेक्षित्जो काही निपेष्होंनेहें ॥ यहशाखनेतापुरुपोंकासिद्धांतहे ॥ तासिद्धांतहुंअंगीकारकरिक किसीसत्मिधानिषे ताअसत्ताकाआरोपणक **र**गमताकेगोगनकरिकेदी तिनप्रत्यक्षादिकांक्र प्रमाणताकीप्राप्तिहोंने हैं॥अनात्मपदार्थोंकेबोधनकरिके तिनप्रत्यक्षादिकांक्र्पमाणताप्राप्त ततें गति तासत् अधिष्ठानकी र प्रति अवश्यक रिकेहों वैगी ॥ अच सर्वज्ञानों का सत्वरत्तु विपेप रिअवसान र पष्टकरणेवासते सवेत्र आधा कीअपेक्षाका वर्णनकरे हैं ॥ हेदेवताको॥असताक्ष्मतिपादनकरणेहारा जो वंच्यापुत्रोलास्ति यहवचनहे।।तावचनविषेही प्रथम यहनिचार कऱ्याचाहिये॥वेष्यापुत्रोनास्तियावचनविषेकाषारकावाचकजोक्डन याप्रकारकाग्बन्देताक्ष्रत्रगन्दकीअपेक्षाहै॥अथवानहीं हे तहाँदूसरापक्ष ररें ।। तेज्ञानभी अंतिषेपाइक सासत्वस्तुषिपेहींसैबेषक्ष्याप्तहोंपे हैं ॥ तासत्यस्तुते विना दूसराकोड़ेपदार्थ तिनज्ञानोंकाआश्यवहोड़ तकेनहीं ॥ किंतु सीसत्वस्तुही तिनहानोकाश्रयहे ॥ तारपर्ववह ॥ सत्अधिष्ठानुते विना श्रमहर्षिनहीं ॥ और अमकरिक्पात्तपदार्थ **म्मतेन[ममानता ॥ अथंवह ॥ स्फ्ररणह्त्यतत्ताहो अज्ञानकाश्राथिष्यहोणे ते प्रत्यशारिकप्रमाणोंकागिषयहे ॥ जिसवासते तास्फ्ररण** र्गेनर्गं ॥ १ ॥ शंका ॥ हेभग्वय् ॥ पटोअस्ति याहान्षिपे जैसे सत्ताप्रतीतह्षि है ॥ तेसे ताष्टकेअसत्ताकाअभावभी प्रतीतहोषे है ॥ गुत सोअसताकाअभावरी सर्वप्रमाणकाविषय किसवासतैनहोहोवै ॥ समाधान ॥ हेदेवतावो ॥ जेज्ञानविशेष असत्ताकेनिद्यतिक्र्योधन किनिपेपकरणाहोंगेगा ॥ याते ताअसत्ताकोनिद्यत्तिंभनंतर तासत्अधिष्ठानकोस्फूतिंक्षं कौन निवारणकरेगा ॥ किंद्र ताअसत्ताकीनिद्य थापारकावाचक कुत्रगन्देहे ॥ ताक्ष्रगम्बद्का छोकविषेथमसिद्धहोणेते जोअद्धतअर्थ मतीतहोषेहे ॥ सोअर्थ परिशेपेते सतारूपही हे ॥

मैसिहैसासना॥ सर्पदायोह्न आपणिषिपे आययदेणेहारी है ॥ तात्पययह ॥ भूतलेषटोअस्ति इत्यादिकस्यठोषिपे जहां ठोकप्रसिद्ध

्रे देतप्रपंचहै ॥ सिद्धितप्रपंच ताअद्वितीयरूपअधिकरणिनेपे कदाचित्भी संवंपक्ष्याप्तहोंनेनहीं ॥ और जिनविद्वान्पुरुपोंक्षे ताअद्वितीयव १) स्तुकाअनुभवेहे ॥ तिनविद्वान्पुरुपोंकेमतिमेपी ताअद्वितीयवस्तुरूपअधिकरणिनेपे यहद्वैतप्रपंच कदाचित्भोसंवंपक्ष्याप्तहोंनेनहीं ॥ १ ४) पाते मित्रदेशकाञ्जातहोणेते ताअद्वेतकेसाथ यद्वितकाविरोयसंभवेनहीं ॥ यति प्रवैक्यनक-पाजो अद्वेतिमेदेत्प्रपंचकाअभाव सोसे । १) भगरोरतकेते ॥ देवेततोसे ॥ को कत्ताचित्र किसोअज्ञानीप्रकर्षोक्ष र स्टिनप्रपंचकाअसम्बर्धे ॥ ।

काहेते सोमिथ्याद्रेत अधिष्ठानक स्तुक्षं रमग्रेकरतानहीं ॥ याते सोद्वेतमपंच अविचारकिभिक्षे मतीतहोंने है ॥ विचारक्रैसहारिसकैनहीं ॥ याते सोद्वेतमपंचमायामयहे ॥ मायामयहोजेतेहीं सोद्वेतमपंच अदितीयअभिष्ठानिषिफेहिपतहे ॥ ताकहिपतद्वेतकरिके वास्तवअद्वेतकीहानिहोंगेनहीं ॥ शंका ॥ तथाताप्रपंचकेअभावका अद्वितीयआत्माहीं अधिष्ठानहै॥यातें सोकल्पितद्वेतप्रपंचकाअभाव आपणेर्नवरूपप्रतआद्वेतीयआत्माकीहानिक रिसकैनहीं ॥ हेदेवतावो ॥ याशुद्धआत्मादेवविषे यहद्वेतप्रपंच प्रवेकभित्रुआनहीं ॥ और आगेकभीहिनैगानहीं ॥ और अभीभीहिनहीं ॥ पाकारणते वेदवेतापुरुषु याआत्मादेवक अद्वेत यानामकरिकेकथनकरें हैं॥हेदेवतावो॥जैते आकाशविषे गंपवेनगर कल्पितहोंने हे ॥तेसे गहेते वेदांतसिख्तिषिपे कल्पित्वस्तुकाअभाव अधिष्ठानस्वरूपहीहोंदेहे अधिष्ठानतें भिन्नहोंवेनहों ॥ जैसे कल्पित्तप्षेकाअभाव रुन्नुरूपसिष्टानस्वरूपहीहोंने हैं ॥ तैसे याआकाशादिककरिषतप्रपंचकाअभावभी आषिष्टानस्वरूपहीहोंने हैं॥और याकरिषतप्रपंचका याआनंदर्वरूपआत्मामिप्यहद्वेतमपंच क्रिपतहैं।।याँताक्रिप्तद्वेतक्षिके आत्माकेआद्वितीय्रूपताक्रीहानिहे निर्माश्का हेभगम्ना। याकिरिपतपर्चक्रिकै ताआत्मादेवविषे द्वैतमतहोवे ॥ तथापि यासवैप्रपंचकाकारणरूपजोमायाहे तामायाक्रिकै ताआत्मादेवविषे द्वेत भावकीमाप्तिहाँगैगी ॥ समापान ॥ हेदेवतावो ॥ यहआनंदस्चरूपआत्मा सबै द्वैतर्तरहितहै ॥ तथा बुद्धिआदिकसर्वजगत्कासाझोरूपहै॥ तथा जन्ममरणादिकसर्विकिएरो तरहितहै॥तथा सूर्यभगवान्कीन्याई प्रकाशमानहै॥ऐसेआत्मादेवविषे सूर्यविषेअंधकारकीन्याई यहतम रूपअयिद्या संभवतीनई।। किंतु तास्वयंत्योतिरूपआत्माकप्रभावते यहअविद्यारूपमाया आपदीनिवृत्तहोइजाचे है।।यति तास्वयंत्योति ॥ यातें सोद्रेतप्रपंचमायाम्यहे । . तथापि ताकल्पितद्वैतकेअभावका्त्रिं ताअद्वेतकीहानिहोनेगी समापान ॥ हेदेवताबो जैसे कल्पितद्वैतप्रपंच ताअद्वितीयकोहानिकरेनहाँ॥ तैसेवाक्विष्पद्वैतकाअभावभी ताअद्वितीयकोहानिक केही है ।।बास्तवद्यिक्सिकतामायाक्नीस्यि मात्रभीहानिहोबैनहीं ॥ मसुभगसिद्धदेतप्रपंचकरिक हम्बिद्धान्युरुप्किंशनुभवसिद्धअद्वेतकी किचित हेभगवच् ॥ ताकि एपतद्वेतप्रपंचकरिकती अद्भेतकी हानि मतहाव Commenter and the second आत्माविषे जोमायाक्

ी सांप्रपंच किल्पतरूपकिस्किष्णेनकऱ्याहै॥ सोयहप्रपंचभी वैच्याष्ठ्रजकीन्याहै अत्यन्तअसत्कुष्पनहीं है ॥ काहेरी याप्रपंचेक्रैं जोकदाचित् की गंप्पापुतकीन्याई अस्यन्तअसत्मानिये ॥ तो ताप्रपंचका सोअसत्तारूप्यमैभी किसप्रकारहोंनेगा ॥ जिसवासते सोअसत्तारूप्यमैभी कि के सितोपसीकशाधितदीरदेहे ॥ पर्मी तेविना यमेकीस्थितिसभेवन्दी । अका क्ष्मणव्य । अस्य इसप्रकार जात्रकी सत्यरूपताकेश्योकारिक के प्रपंभी पंपाप्यतर सारिक असत्यव्यासिक सात्रमत्तिकरूपी संभाव ।

लगामा ॥ इदेवताको ॥ असत्यवकाअयोक्ष्यकिमतिव्येवरतुई ॥ तिनाविपेभी शास्त्रीतापुरुपीने सत्कपताहो कथनकरी है ॥ जेसे

अन्डस पापद्षिग्रस्यितजो अच् यहपद्दे ॥ सोअच्पद् अथकेअभावकुंकथनकरिनहीं ॥ किंतु जोभावरूपवस्तु अथतिभिन्नहोंये हे ॥ तथा तिन सत्पदार्थो ते कार्यकरणेविपेअसमधेतारूपकरिकेषिङ्शण जेसूङ्मपदार्थे हैं ॥ तिनसूङ्मपदार्थों ईही वेदवेतापुरुप असत् यानामक रंक्कयनकरे हैं।। और आत्माकीसत्ताक्षंत्रंगीकारकरिके सत्परूपताती तिनसत्असत्रूप संपदायांविपे समानहीं है।। यहवात्तां याआ ताअभकेसहग्रहोमें हे ॥ ताभावरूपवस्तुक्री सोअनऽषपद कथनकरे हैं॥ तेसे नानाप्रकारकेकार्यकरणेविपेसनयंने प्रसिद्धसत्पदाथं हैं ॥ समुराणकेप्रथमअण्यायविषे कथनकरिआये हैं ॥ यातें आत्माकीसत्ताकूंअंगीकारकरिकै यासर्जेगत्कूंसत्कपमानणेविषे किचित्रभीदा निहोंवेनहीं ॥ हेदेवतावो ॥ यदकार्यप्रपंचसदितमाया ताआनंद्र्यकप्आत्माविष्कल्पितहै॥यातें यदकार्यप्रपंचसहितजडमाया वास्तवतें ताआत्मादेगकास्चरूपनहीं है ॥ काहे तें यहकार्यप्चसहितमाया आपणीसत्तातिरहितहै ॥ किंतु जैसे कोईनिधनपुरुप दूसरेथनीपुरुपोते भूपणादिकपदार्थमाँगिके आपणेग्रद्दकीग्रोभाकरे हैं ॥ तैसे यहकार्यभूषचसहितमायाभी अधिष्ठानआत्माकीसत्ताक्ष्रंअंगीकारकरिकै सत्क पहुईप्रतीतहोंगे हैं ॥ गुंका देभगवच् ॥ यहकार्यप्रपंचसहितमाया जोआत्माकाबास्तवस्वरूपनहींद्दीवे ॥ तो ताआत्मादेवका कौनवास्तव रगेरुपहे ॥समापान॥ हेदेवतावो सत्चित्आनंदर्वरूप तथासवंकासाक्षीरूप तथार्वयंज्योतिरूप जोआरमादेवकार्वरूप प्वेहम कथनक रेआपे हें ।। सीइंदी ताआत्मादेवकावास्तवस्वरूपहे ।। हेदेवतावो ।। सोआत्मादेवकास्वरूप सर्वदानित्यहे।।यातें आपणोसिद्धिविपे किसी सरेकीस्रपेक्षाकरेनर्ही ।। और तानित्यआत्मातिभिन्न जितनाकीयहसर्वजगत्है ।। सोसर्वजगत् जडहोणेतें आपणीसिद्धिषिषे परकीअपेक्षा

गिषिद्धिषेन्धीं ॥ याकारणतें याजडप्रपंचिषे साअनित्यरूपता स्पष्धीप्रतीतहोषे हे ॥ यातें यहजगत

गंटांदें ॥ याकारणंतें यहसर्वेजगत् अनित्यहें ॥ ऐसेअनित्यजगत्विषे नित्यरूपताकी संभावनाभो होषेनहीं ॥ यांतें कौननित्यहें याप्रकार कांगों मंद्रुद्धिपुरुपोंकाप्रअहै सो न्यर्धी है ॥ हेदेवतावो ॥ ताचेतनआत्माकेनळतेंही याजडपपंचकोसिद्धिहोवे है ॥ ताचेतनआत्मा

तिषना स्वभावत याजडप्रपंच

कैतिद्धाने है ॥ तमापान ॥ हेदेवतावो॥ कमप्पादिकसर्वे किएों तेरहित तथाअनियाहपमायाँ तेरहित जोद्धिकासाक्षीह्रप आत्मा ॥ सोआत्मादेनही साक्षात् अथना बुद्धिशतिद्वारा सर्वजगत्कामकामक्षेत्रहे ॥ तहां नाह्यपदायोहेती सोआत्मादेन चिदाभासयुक्त तिद्वारा प्रकाशकरे है ॥ और अंतर अज्ञानादिकपदायोंक्रेतो सोआत्मादेव साक्षात् ही प्रकाशकरे है ॥ तथा सोआत्मादेव सर्वसंग तहै । पाकारणते नेद्वेतापुरुप पाआत्मादेनकं नित्म सिद्ध पानामक्रिकेक्यनकरे हैं ॥ देदवतावो ॥ इमने तुरहरिप्रति जोपहआ उपदेशकऱ्याहै ॥ सोआत्मादेव तुर्मोने निश्रयकऱ्याहै॥अथवा नहींकऱ्याहै ॥ यहवात्तां हमारेप्रति तुम कथनकरो ॥ हेशिष्य इस गवचन नभी ताप्रजापतिने तिमदेवतावोंकेप्रतिकह्यागितभी तेदेवता पूर्वेउपदेशतें चिदाभासक्रेआत्पारूपमानिके ताप्रजापतिकेप्रति कावचन कहतेभये ॥ देनता बोठे ॥ हेमगवन् ॥ प्रवेंउपदेशविषे आष्ते हमारेपति ठौकिकव्यवहारोतेरहित तथामनवाणीकाअ थाडुद्धिउपापिनाठा तथाअल्पपरिमाणनाठा ऐसाआत्मादेव कथनकऱ्याया ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके तिनदेवतानोंकेवचनक्षेथ्रन सोप्रजापति तिनदेवतार्योकेभातिकोनिवृत्तिकरणेवासतै ताचिदाभासविषे नर्दीसंभवदोणेहारेषसाँकरिकै ताआत्माकास्चक्र 🐣 ॥ प्रवैहममें तुम्हारेप्रति अरूपपरिमाणवाछेआन्मान्म

शीरूपकारिक ताआत्माकाउपदेशकऱ्याया ॥ केमाने ने

तिहरविद्याभिमका

रया ॥ प्रनापतिरुवाच ॥ हेदेवताची ॥

पहें अथना अनित्यहें यामकारकातंन्राय तुमीनें कदाचित्भीनहींकरणा ॥ शंका ॥ हेभगनत् ॥ यहत्तवेजगत् किसप्रकार ताआत्मा

क=पृहें ॥ संसक्रकीयपाये ॥ बेदेवताओ ॥ जोआत्मादेव इमने तुम्होरेपति वर्णनक=पाहे ॥ तथा जोआत्मादेव हमने प्रवेद्य-हार्सि | ० प्रजागा। ताआत्मादेवतिभिन्न किपित्मात्रभी पदाये हेनईाँ ॥ याते सीआत्मादेव तुमदेवतावाँका स्वरूपहीं ॥ हेशिय् ॥ इसप्रकार सो | ० प्रजापति तिनदेवतावाँकेपति आत्माकावपदेशकरिके तिनदेवतावाँकेप्रति याप्रकारपूछताभया ॥ हेदेवताओ ॥ याहमारेव्यदेशते तुमीने | ० स्पप्रकाशुरूपशद्भितियआत्मा देख्याहे अथवा नहींदेख्याहे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके ताप्रजापतिकेवनमक्षेत्रवणकरिके तेदेवता द्रैतके | यहद्रेतप्रपंच किचित्मात्रभीनहीरहेहै॥तिसआरमज्ञानद्शाषिपे तुम्हाराही सबभेदतेरहितस्वयंन्योतिआनंदस्वरूप वाकीरहेहै ॥ होज्ञष्या। ४ गोंगे हैं ॥ हेदेवताओ ॥ इसप्रकार ताआत्मादेवकीस्वप्रकाशताकेबोधनकरणेवासतेही अतिषिषे अद्वितीयरूपता कथनकरींहै ॥ ता गद्रितीयरूपताकेकथनकरिकेही याआत्मादेविषिये मायारहितत्व तथात्वयंत्रकाशत्व सिद्धहोंवे है ॥ हेदेवताओ जिसआत्मज्ञानदञ्जाविषे र्/) इसप्रकार जभी ताप्रनापतिने तिनदेवताओंकेगति आत्माकीओद्वतीयत्त्यकांशुरूपता कथनकरी ॥ तभी तेदेवता आपणेमनविषे १) यापरकारकाविचार करतेभये ॥ जोकदाचित् यहआत्मादेव अद्वितीयरूपहोंने तौ संगादिकदोषोंकरिकेंद्रछ जोयहकार्यप्रपंचसहितमायाहे अउभयते ताभात्माकीस्यप्रकाशृताविषे असंभाषनाकरतेहुए ताप्रजाष्तिकेप्रति याप्रकारकावचन कहतेभये॥ देवतायोछे॥ हेभगवच् ॥ गानानि दिन्तास्तासतीतकोते हे ॥ ताकिति यापापाकाकतिएपतसंग्री कारणहे ॥ याते यात्रकरभात्माका जोपूर्तस्वरूप वर्षेन ताआस्मादेगकीस्पप्रकासतादी किसप्रकारसंभेषे ।। हेशिष्य ।। इसप्रकार तिनदेवताओंकरिकेप्रछाहुआ सोप्रजापति तिनदेवताओंक प्रति पाप्रकारकायनन कहताभया ।। प्रजापतिक्वाच ।। हेदेवताओ ।। यामायाकेस्वक्पक्रंप्रकाशकरणेहारा जोआस्मादेवेहे ।। ताआस्मा देगपिप पहमाया स्थितहोषिनहो॥जोकदाचित् यहमाया ताआरमादेवविषे स्यितहोषेगे ॥ तौ यहमाया ताआरमादेवकरिके प्रकाशितनहीं नर्गा।और तांगात्मादेवतिषिना दूसराकेंद्रिप्रकाशकरणेहाराहैनहीं ॥ यातें प्रिश्पेपतें यांगानंद्स्वरूपभारमाविष्ही स्वयंज्योतिरूपता सिद्ध िंगी जैसेच्छु विपेरियतअंजन ताच्छुकरिकेप्रकाशितहोवैनहीं।यांते यामायाकेअभावहोणेते याआत्मादेवविषे तामायाक्रतद्वेतती संभव

्तात्रान्नाकेन्त्रप्रकाझन्तकपत्रिपद्यं प्रवेदाद्वेषेगा ॥ तासंगवान्मायाकेप्रोक्तं सोआत्मादेगभी संगगान्तोगेगा ॥ तासंग 🌏 न्त्रकाजनासंग्वेनद्यं याप्रकारकावित्रारकोष्के तेदेगता ताप्रगापतिकेपति पुनः याप्रकारकाप्रश्न करतेभये ॥ देगता

गिनगरूपकारिकेमानेहें ॥ यातें आद्वेतीयभावकेहुएभी विषयविषयीभाविहप्पेद्की निद्यतिहोवेनहीं ॥ हेशिष्य इसप्रकार जभीतिनदेवता

ु/कीप्रतोतिहाने ॥ ओर जिसकाङिषिपे ताकायैसहितमायाकूंनाज्ञकरणेहारा अद्वितीयरूपताकातीय उत्पन्नहोवे हैं॥तिसकाङिषिपे तुमारे तिकेप्रति पुनःयापकारकायुचन कहतेभये ॥ देवताज्वाच ॥ हेभगवन् ॥ यहअद्वितीयआत्मा तासंवित्रूष्णानकापिपयहै याअथंकी |तामिरोपकीनिवृत्तिकरणेहरिआपही हमारा प्रमाणक्ष्पहो ॥ जीअयं आप कथनकरोगे॥तिसीअर्थक् हम निश्रयकरेंगे ॥ हेशिष्य ॥ इसप्र |कारकायचन नभो तिनदेवतावेनि ताप्रजापतिकेत्रति कह्या॥तभी सोप्रजापति तिनदेवताबेकिपति याप्रकारकावचन कहताभया॥ पजा निमं ताम्त्रापतिकेमित मुशकन्या ॥ तभी सोभवापति तिनदेवतावोकेमित याप्रकारकाउत्तर कहताभया ॥ प्रजापतिकवाच ॥ हेद ्रीनताग् ॥ मित्नेकाङ्पर्यंत ताभात्माकीअद्वितीयरूपता नहींप्रतीतहोवेहे ॥ तितनेकाङ्पर्यंतही कार्यसहितमायाकीस्थितिकरिके यद्वित ||अद्रितीयस्नक्षिषे तासंपित्रूप्जानकीषिप्यता संभवेनहीं।।हेशिष्याइसप्रकारके साप्रनापतिकेषचनक्षेत्रवणकारिके तेदेवता ताप्रजाप ्रदताकरायणेहारीयुक्तिकेती हम जानतेनहीं ॥ परंत अचपर्यतभी हमदेवता ताप्रपंचरूपआरमाक्रे तासींपेत्रज्पजानकाषिपयरूपक्रिके हीत्रानंतेई ॥ स्वप्रकाश्कष्पताकर्षिक ताआरमाक्कं हम जानतेनहीं ॥ याँतें शाह्मकेडपदेशका तथाहमारेअनुभषका महाज्षिरोधहों है ॥ पतिरुग्नाक्षेदेगतागो।तुमदेवता सर्वशाह्यांविषे अत्यंतकुज्ञाङहो॥तथा अत्यंतबुद्धिमाच्हो ।। ऐसेतुमबुद्धिमाच् देवतागोंकूभी जभी ताआ

| स्यक्रो ॥ जोकदाचित् तास्त्यकाश्रआत्माक् तुमविष्यतारूषक्रिकैजानोगे ॥ तौतुमारेविषे अनात्मज्ञत्वकीप्राप्तिहोवैषी ॥ हेदेवताबो॥ 🏻 गोकदागित आत्माका तथासंवित्रक्ष्पज्ञानका परस्पर वास्तवभेदहोता ॥ तौ तिनदोनोंके विषय विषयीभावविषे तुमारेक्क कोह्युक्ति 🥼 मोइंभीयुक्तिहैनहीं ॥ याँते साआरमादेनविषे अद्वितीयरूपताक्रिके जास्वप्रकाश्रूरूपता पूर्वेतिद्रकरीहै।। तास्वप्रकाशुरूपताछूंहीतुमनि हैं||स्फ्ररणहोती॥ परंतु तास्वयंन्योतिअद्वितीयआनंदस्वरूपआत्मादेवविषे तासंवित्रूपज्ञानकाभेदहैनहीं॥किंतु सोसंवित्रूपज्ञान आत्मा त्माकीपिपयतापिपे कोईप्रक्ति नर्हप्रतीतहोती।।तभी दूसराकौनपुरुप ताअर्थावेषेषुक्तिकहेगा ॥ किंतु ताआत्माकेविपयताक्रंसिद्धकरणेहारो

याकारणते तिनदोनोंकेविषयविषयीभावविषे तुमारेकू कोईयुक्ति स्फुरणदुईनहीं।।यातें तास्वयंज्योतिअद्वितीयआत्माविषे 🖔 ामानही है ॥ हेदेनतानो॥जिसद्वेतप्रतीतिकेप्रथमक्षणानिपे तथासमाधिकाछविषे यहआत्मादेन अहं अस्मि याप्रकार प्रत्य

्माम क्षिरण्यगभनामानिक । सोक्षिरण्यगभैनामाजीव स्वतःसिद्ध्ञानवाञ्छे ॥ तथा शनंतश्रकित्राञ्छे ।। याते सोक्षिरण्यगभैनामाजीव स्वतःसिद्ध्ञानवाञ्छे ॥ तथा सोक्षिरण्यगभैनामाजीव स्वतःसिद्ध्ञानवाञ्छे ।। तथा सोक्षिरण्यगभैनामाजीव समित्र व्यानामकरिकेक्क्षावाचे है ॥ १ हेनेयताते ॥ असे समित्र यानामकरिकेक्क्षावाचे है ॥ १ हेनेयताते ॥ असे समित्र यानामकरिकेक्क्षावाचे है ॥ यानामित्रकेक्ष्माजीव है ॥ यानामकरिकेक्क्षावाचे है ॥ यानामकरिके ।। इस्प्रकार सोव्यवहारक्रीसिव्यवस्थावोक्षेत्रकेविक्षावाचे है ॥ यानामकरिके ।। स्वावाच्याचे है ॥ सोव्यवहारक्रीसिव्यवहारक्रीसिव्यवस्थावोक्षेत्रकर्यावाचे है ॥ सोव्यवहारक्रीसिव्यवस्थावोक्षेत्रकर्यावाचे है ॥ सोव्यवहारक्रीसिव्यवस्थावाचे है ॥ सोव्यवहारक्रीसिव्यवस्थावाचे है ॥ सोव्यवहारक्रीसिव्यवस्थावाचे है ॥ सोव्यवहारक्रीसिव्यवस्थावाचे है ॥ सोव्यवहारक्ष्माकरिकेरिक्षित्रकर्यावाचे ।। साव्यवहारक्ष्माकरिकेरिक्षित्रकर्याव्यवहारक्ष्माकरिकेरिक्षित्रकर्याव्यवक्षित्रकर्याव्यवक्षित्रकर्याव्यवहारक्ष्माकर्याव्यवक्ष्माकर्याव्यवहारक्ष्माकर्याव्यवहारक्ष्माकर्याव्यवहारक्ष्माकर्याव्यवक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माकर्याव्यविक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्षाक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्षाक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्षाक्षाक्षाक्षाक्षाक्ष्माक्याक्षाक्षाक्षाक्ष्माक्षाक्ष्माक्षाक्षाक्षाक्ष्माक्षाक्षाक्षाक्षाक

• फूक्येगोग्ये ॥ याते तिनदीनांपमीविप हातत्त्व तथाअज्ञातत्त्व यहदोनोंपमें संभवतेनहीं ॥ याते तिनदोनांपमीविप किस ।

तमाह दम आपकेप्रति कथनकरें ॥ हमगवन् आपनें हमारेप्रति जिसआत्मदिकावपदेशक-यहि ॥ सांभारमदिव ज्ञानके ।

तमाह दम आपकेप्रति कथनकरें ॥ हमगवन् आपनें हमारेप्रति जिसकात्मदिकावपदेशक-यहि ॥ सांभारमदिव ज्ञानकार्मिक्य ।

किर्म । सांभारमदिव ज्ञानहुआभी अविषयहोणें अज्ञातकी-याई वर्ते है ॥ इसिकार जभी तिनदेवतावींनें न्पर्वापेरूप ।

किर्म । सांभारमदिव व्याद आपी अविषयहोणें अज्ञातकी-याई वर्ते है ॥ इसिकार जभी तिनदेवतावींनें न्पर्वापेरूप ।

किर्म । सांभारमदिव व्याद आपी अविषयहोणें अज्ञातकी-याई वर्ते है ॥ इसिकार वाआत्माकाव्यदेशकरिवावीं । याते विभारमाकाव्यदेशकरिवावीं ॥ याते तिसीव्यव्याक्ष । याते विभार्यक्रियोवि ।

प्रतःचनः तिसीआत्मदिवे यात्राप्ति तिनदेवतावोंकेप्रति हम् हेतिअधित हम् । याते ताआत्माकविक्य प्रह्मास्तादिक अत्येत्व ।

प्रतःचनः विभार्यक्ष ।

प्रतःचन । सम्भार्यक्ष हि । तमी वाजपदेशकरिक विनिहायोक विपरीतमावनाद्भ सांभार्यका । हि विविच यहभारमाविक्य विविच ।

प्रतःचन ।

प्रतःचन । यात्रापित विनदेवतावोंकेप्रति प्रतिक्ष ।

क्षेत्र विभारकारिक साम्भारोत विनदेवतावोंकेप्रति प्रतःचन ।

क्षेत्र विभारकारोक साम्भारका विनदेवतावोंकेप्रति विभारमाविक विभारकाविक कर्तामया । अत्र विभार विभारकाविक विभारकाविक विभार विभारकाविक विभारकाविक विभार विभारकाविक विभारकाविक विभार विभारकाविक विभारकाविक विभारकाविक विभार विभारकाविक विभारकाविक विभार विभारकाविक विभार विभारकाविक विक्य विभारकाविक विभारकावि भिक्रुणेयोगयहै ॥ तथापि ताआत्मादेविषे झातत्व तथाअज्ञातत्व यहदोनोंषमै संभवतेनहीं ॥ याँते तिनदोनोंधमाँविपे किस 🏻

ीआगरणतिरितिसुआ प्रतीतहोते ॥ प्रनःवाअज्ञानरूपआवरणकीउत्पत्तिहोषैनहीं॥याकारणते वेदवेतापुरुष याआत्मादेवक्कं सक्कद्रिभात मुक्रमामार्षका मभी तुमम्मानकगोने तभी तुमारी कोईभीदुर्गासना रहेगीनहीं ॥ किंतु तैसर्गेदुर्गासना नाश्क्रपासहोर्षेगी ॥ हेदेब प्रीगांग ॥ माभारमक्षानकृष्कि मभी तुमारिदुर्गासना नागुक्रमाप्तरोगेगो ॥ तभीही तुम महाभानक्रमाप्तरोषोगे ॥ तामक्षभाषकीमापि | गान्ह ॥ स्प्रुटबुद्धिवाटेपुरुष साआत्मादेवकू जानिसक्तेनहाँ ॥ केसाहेसोआत्मादेव ॥ आकाशादिकपंचभूतोंके यथाकमते जे शब्द ीरगर्ग रूप रस गंप यहपेचगुणहैं ॥ तिनपेचगुणातरिहितहैं ॥ ओर शोशादिकपंचज्ञानहंद्रियोंके तथावाकादिकपंचकमेइंद्रियोंके जेश्ब्दादि निरमाहपुरासम् पूर्वेडपुदेशकन्याहे ॥ सोआत्मादेव यद्यपि स्वप्रकाशहे ॥ तथापि सोआत्मादेव उपनिपद्रहपवेदांतोविपेही प्रतिपादन किन्यागारि हे ॥ याकारणते पेदवेतापुरुप याआत्मादेवकः औपनिपद-यानामकारिकेकथनकरेहे ॥ और यहआनंदर्स्वहपआत्मादेव रगप्रधायाति गेदगेतापुरुप याआत्मादेवक् मुक्तिभात यानामकरिकेकथनकरेंहैं ॥ और यहआत्मादेव ब्रह्मज्ञानते एकवारही ी है। के तुमारे हुन संखार केंद्र राकि ग्रामिहों में गीन हीं ॥ हे देवता वो ॥ जिस आत्मादेव के उप अहं गृब्द किक थन करो हो ॥ सो त्वंपदार्थ 🏄 हुनशासमा तरपदाधत्रह्मपद्दि ॥ और जोतत्पदार्थहृषद्दाह ॥ सीतत्पत्रहा त्वंपदार्थहृपआत्माते भिन्ननहीं है ॥ किंतु सीतत्पदा पिरुपत्रप्न सीपदार्यक्रपत्रात्माते अभिन्नदेहि ॥ इसप्रकार तत्त्रपदार्थक्षपत्रहा तथात्वंपदार्थक्षपत्रात्माक् परस्पर अभिन्नक्षपकारिक तुम 🌿 जानो ॥ तात्रीयद्राकेअभेदषिषे तुर्घोने किचित्मात्रभोसंश्यकरणानहीं ॥ हेदेवतावो ॥ जोप्रणवृद्धप त्यासत्यत्रहारूप आत्मा हुमूनै आपणाअत्मारूपकारक १ किपिषर् तमानाममारकेव्यापार । तिनसर्वतिरहितदे॥तया मनबुद्धिप्राणआदिकोकेव्यापारितिरहितह ॥ तथा इंद्रिय मन बुद्धि प्राण |पैनगराभूत भौतिकपदार्थं माया इत्यादिकसर्वेति रहितहै ॥ तथा सर्वेष्मेंतिरहितहै ॥ हेदेवतावो ॥ तुमरिप्रति जोहमें यहसत्तिन्या सूर्समुद्रिवालेपुरुपही anguard on programment of the contract of the ्रोगारपति महागार्यकाअथेरूपक्रिक मणेनकऱ्याहे ॥ तात्रहारूपआत्माकू サーバー かけい けいけいどう

|यानामक्रिक्षेनकर्दी।और यहआत्मादेव अंतःकरणकीशृतिकप्जानोंविषे प्रतिविंबक्ष्पकरिके प्रनःप्रनःप्रतीतहोंवेहै ॥ याकार

🎉 णते नेदरेतापुरुप याआत्मादेवकू सर्वतःपुरतोविभात यानामकरिकैकथनकरेंहैं ॥ हेदेवतानो ॥ इत्यादिकसत्रेगुणॅकिरिकेपुक्त नोअद्रिती 🦙 

वहै॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी ताप्रजापतिने तिनदेवतावाँसँपूछा ॥ तभो तेदेवता ताप्रजापतिगुरुकेपाति पाप्रकारकाउत्तरकत्तेभये ॥ ्री हेमगनन् ॥ मोज्ञातआत्मा आपदीफळकपद्दै॥तिसज्ञातआत्माका दूसराकोईफछद्देनर्दी ॥ जैसे याछोक्षिपे फछअतस्याकेप्राप्तदुषेत्रभा १० प्रादिकदुर्दे ॥ तिनफछोभूतआमादिकदुर्सोते दूसराकोईफठ उत्पन्नदुआदेखणैनिपेशायतानर्दी॥कितु अंकुर सादिकशनस्याताहेआमा । दिकदुर्सोतेहो फळकोउत्पतिहरिदे ॥ तेसे ताफळकपज्ञातआत्माते दूसराकोईफछ उत्प । क्षमकारक मिनदेवनार्गकेवचनक्षेत्रवचकरिक सोप्रनापति पुनः तिनदेवतो गक्तानकापराज्ञाकरणवासत याप्रकारक

सभैनक्षा । हेशिष्य ।। इसप्रकारके तिनदेवताब्किक्चनक्षेत्रक्षक्षिके सोप्रजापति तिनदेवताब्किप्रति याप्रकारकाष्ट्र कहताभया।। रामागानुं सताकोपानिकरणेदारे हैं ॥ यांते तेसनैपदायं आश्ययेह्परें ॥ केष्ठहमदेवतायोंविपे ही नियमकरिके सांजाश्ययेह्पताकेहणी र गाकामणेर समस्यता अरयन्तआसर्कपहो ॥ होशिष्य ॥ इसप्रकारकावचन जभी ताप्रमापतिने तिनदेवतावें केप्रतिक्धा ॥ तभी तेदेव / *हेरेगतागे।। गटारिकदरपपदार्थोक्नेभी ब्र*मुरूपताकारिक जभी तुमोने आश्चर्यहपकरिकान्य।।तभी सीआश्चर्यहपग्रञाबक्न तिनचटा ∫ रिकपदार्थोकीन्याई दर्दतारूपकरिकेभी तुमोने जानगाहै यहअर्थतुमारिकदणेतेसिद्धशेषे है ।। यार्ते ताॐकाररूपप्रणपकेअनुसंघानपूर्वक १५५ रिमक्षमाशंक्ष्यनि कहतास्या ॥ हेदेनतानी ॥ अत्यन्तआस्यर्द्धपुनामायाह्ने॥तामायाक्रेसी त्रत्रह्मताकरिके तुमसत्तादेणेदारेहो ॥ 🖔 ना ग्राष्तिकपति याप्रहारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवच् ॥ याछोक्षिपे जितनैकीपदार्थे हें ॥ तेसवंपदार्थं त्रहार्ष्यकरिके ताआश्चर्

ी तोप्रत्यकशात्मादेय हमोने जाऱ्याहे याप्रकारकावचन तुम किसगस्तनहाकहत ॥ हास-न सर्थन्त स्थात्माहे ॥सोआत्मादेव किसी १ रिके तेदेगता ताप्रतापतिकप्रति याप्रकारकावचन कहतेभये ॥ हेभगवच् ॥ सर्वव्यापक जोपकश्रद्धितोयआत्माहे ॥सोज्ञाने हे ५० रीप्रपादिकोकायिषपदेनही ॥ याते सोआत्मादेव ज्ञातभीकद्याजविनहीं ॥ और यहआपक्ष्य अस्तिकप्रकारिक सर्वत्रपतिदहेनही गरभात्मार्के ज्ञातत्म भज्ञातत्म यादोनोषमौग्राज्ञभी क्ब्राजानैनहीं ॥ याते हमदेनता ज्ञातरूपकांकि तयाअज्ञातरूपकारिक तयादोनों रूपोंकिरिक ताजात्मादेविकक्ष्येविषे किसप्रकार सम्यहीति ॥ याकारणतेही बाजसमानाधिकरण्यकारिक सर्वपदायांनिषे हमानि

र्हारकै सोयजापनितिनदेवतावोंकेमति याप्रकारकावचन कहताभया ॥ हेदेवताशे ॥ जोतुमारेक्ट इसप्रकार आत्माकास्वरूपोनेश्चयहुआ सहप्तान्हप्तकरोहै ॥ ताक्रिक पाक्षान्मादेवकेप्रत्षकरूपताकीहानिहोंवेनहीं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके तिनदेवतावोंकेष्चनक्ष्यवण

् तुमदेवता यहआत्मादेव इमारेक् आपणेअनुभवकितिकेतिछ्हे याप्रकारकावज्ञन हमारेप्रतिकहो ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारके ता त्रहाकेवचनक्षेत्रवणकारिके तेदेवता ताप्रजापतिकेत्रति याप्रकारकात्रचनकहतेभये॥ हेभ्गुवन् ॥ आप्युरुवोकोक्रपतिहम्देवता ताआनं द्रस्कपअद्वितीयआत्माक् प्रत्यकरूपक्षिकेगानते हैं ॥ विषयमिष्याभावरूपभेदक्षिके ताआत्मादेषके हमजानतेनहीं ॥ याते ता आत्मादेवविषे विषयतारूपकीप्राप्तिकरणेहरिजेविशेषणेहैं ॥ ताआत्माकेविशेषणोंकेकहणेविषे हमदेवताकिसप्रकार समथेहोषेंगे ॥ किंतु

दूसराकोध्युङ्गेकाकारणनहीं है ॥ हेभगवन् ॥ आपने ब्रह्मविद्याकाउपदेशकरिकै हमारेक्रे कृतार्थकेन्याहै ॥ याते अभीआप हमारीपरी 🏅 क्षामतकरी ॥ हेभगवन् ॥ सत्चित्आनंदरक्ष्यआत्माकीप्राप्तिकरणेहारेजोआपहो ॥ तिसआपकेताई हमारा वारम्बार नमस्कारहोते ॥ 🧳 रेप्रति पुनःपुनः प्रश्रकरणिविषे तुमोनै किचित्पात्रभीभयकरणानहीं ॥ हेदेवतावो जोतुमारेह्दद्यविषे किचित्पात्रभीसंश्यहोवे ॥ तो १ हेमगवच् ॥ हमजिष्णोद्धपर आपग्रुरु सर्वेदाप्रसन्नहोनो ॥ आपकीप्रसन्नताकरिकेही हमरिक्क दुर्छभआत्मदिवकीपातिकुई है ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकार जभी तिनदेवतानों में आपणेकृतकुत्यभावकेबीषकवचनकहे ॥ तभी तिनदेवतानोकेबचनोक्ष्र्यवणकरिकेमी सोप्रजापति तिन ्तुम हमार्सियशकरो ॥ तातुमार्समर्सक्रायक् इम छदनकरंगे ॥ याअर्थानमे तुर्मो ने किचितमात्रभी संज्ञायकरणान्हीं ॥ हजिष्य ॥ १ इमप्रकारकावचन कभी ताप्रजापतिने निनदेवतामके प्रति कह्या ॥ तभी तेदेवता ताप्रजापतिग्रुककेप्राति याप्रकारकावचन कहतेभये १ ॥ हेमगरद् ॥ सर्वेकाछिनेमे सिद्धेहत्वक्ष्पविसका वेसाजाञ्जात्मादेवहै ॥ ताआत्मा बकेवणंनकेप्रसंग वेपे साध्यत रूपकि . ∜ वास्कार नमस्कारकऱ्या है ॥ तथा प्रार्थनाकरीहै तानमस्कारकरिकै तथाप्रार्थनाकरिकै तुमारेज्यर हमारीचहुतप्रसन्नताहुई है।।यार्ते हमां ♦े रेप्रति पुतःपनः प्रश्रकरणेविषे तमोने क्रिचितमान्त्रगीरध्यक्रमान्तर्भ ॥ स्टेनननाने लोजगारेज्यमतिके स्निनियान्त्रभेर्यन्त्रमेते ॥ से नर्हासमथेहों हें भा हेसबंछोकोंकेपितामह प्रजापतिग्रुरु ॥ आपग्रुरुवोंकेताई हमदेवतावोंका वारम्बार नमस्कारहो वै ॥ हेभगवन् ॥ सर्व गगत्केईथरआप सर्वज्ञहुएमी अज्ञानीकेसमानहोड्के जोहमारेसे वारम्बार पुछतेहो॥सोकेवछ हमारेज्ञानकीपरोक्षाकरणेवासतै पूछतेहो॥ । यतागेकिज्ञानकीटढताकरणेवासतै तिनदेवतावोंकीपरीक्षाकरताहुआ प्रनः याप्रकारकावचन कहताभया हेदेवतावो ॥ तुमोर्ने हमारेप्रति

शुनामिय माम्यातिक्रमचनो अनुमानीच्यं याप्रकारकीअनुका आपने कथनकरी है।। साअनुका हमरिक्रे असंगतप्रतीतहोंने है।। याकार ्रीनांश सम्देरतागंह ताप्रेटक्सअपंतिषे संग्यहोवे हैं ॥ हेशिष्य ॥ इसप्रकारकाष्वचन जभी तिनदेवतावोंने ताप्नापतिकेप्रतिकह्या।।तभी गुम्गममावित तिनदेवतायांकेप्रति याप्रकार्कावचन् कहताभया ॥ हेदेवतावो ॥ तानित्यसिद्धआत्मादेवकेवर्णनकेप्रसंगविपे हमने तुमरि |मिति साप्यस्प्यसुक्षा कय्ननहींकरो ॥ कितु जृद्धतआत्मारूपअतुक्षाही हमने तुमरिप्रति कथनकरी है ॥ काहेते द्वेतप्रपंचकेविस्मरणक रणुंगातते मांत्रूरुपपनकीअनुरस्पाकाबाच्यायेभूत अतुज्ञारूपजात्माही याअधिकारिपुरुपोंक् चिंतनकरणेयोग्यहे ॥ याप्रकारकाथयं

ग्रुङका मूङकप्जाअज्ञानकै ॥ ताअज्ञानकैनाककरणेहारा यहआत्मज्ञान हमने तुमरिप्रति कथनकऱ्याहे ॥ जोआत्मज्ञान तें श्रद्धावाचीका प्यन याअष्टादशेअप्यायकेशादिविपे हमरिर्पेग्र्छाया ॥ अय पूर्वयंषविपे विस्तारतेकथनकऱ्याजोअथै ताअर्थक्क संक्षेपतेकथनकरे हैं॥ हेक्षिप्याहमने तुमारेप्रति पूर्वयंपविपे जोअर्थे विस्तारतेकथनकऱ्याहे ॥ तिसीअर्थक्कं तुंअभी संक्षेपतेशयवणकर ॥ अहंअज्ञाः याप्रकारकेअ ्रीहमनं हुनारेप्रति क्यनकऱ्यांहे ॥हेहाज्य ॥हस्प्रकारकारकारजन्त्र नाप्रजापतिने तिनदेवताबोकप्रति कहा।॥ तभी तेदेवता दूसरेकिसी श्रीप्रकारते ताप्रजापतिग्रुकेज्यकारकीनिश्चतिनहींदेखतेहुए पूर्वकीन्याङ्गै नमस्कारकारिके ताप्रजापतिकेप्रति आपणाआत्माही अपणकरते श्रिप्रये॥तथा हुभगवत्॥हुमारेजपरप्रसन्नहोंदो पाप्रकारकेवच्नोकूकहतेभये॥ होज्ञाज्य ॥ इसप्रकार पूर्वे सोप्रजापतिनामात्रज्ञा तिनदेवतादो ।तिं सुस्मश्रीर स्थूठश्रोर यामेदक्रिके द्मिक्रास्काद्द्यप्रपंच उत्पन्नहोंवे हैं ॥ केसाहैसोद्द्यप्पंच ॥ भूतभौतिकरूपहै ॥ तथा अधिदेव केप्रति ब्रह्मपियाकाउपदेशु करताभयाहै ॥ जिसब्रह्मविद्याविषे तें ज्ञानवात् शिष्यकूंभी उत्कटजिज्ञासाहोतीभई है ।।हेशिष्य।।यासंसाररूप तुभुगकाविषय नागज्ञानरूपमायाहे ।।ताजज्ञानरूपमायाक्षे वेद्वेतापुरूप कारणज्ञरीर यानामकरिकेकथनकरे हैं ।। ताकारणज्ञरीररूपमा ८ अध्यात्म अपिभूत स्वरूपहे II तहां जायत्प्रपंचकानाम स्युव्हो।और स्वप्नप्रंचकानाम सुक्महे।और मायारूपअविद्याकानाम सुप्रुतिहे।। होते स्युच् सुक्ष्म कारण यहतीनोंहारीर याअपिकारीप्रुरुर्षों ने परित्यागकरणेयोग्यहें II हेशिष्य ।। स्थुच्च सुक्ष्म कारण यातीनों ते परेजो ्रे वस्तुहै ॥ तावस्तुक्कं वेदवेतापुरुप तुरीय यानामकरिकेकथनकरें हैं।।सोतुरीयभी जोत अनुज्ञाता अनुज्ञा अविकल्प याभेदकरिकेचारप्रका 🎉 १ रकाहोवे हैं ॥ हेक्निच्य ॥ अधिदेवरूपसाक्षीआत्माकी यहजोतादिकचारअवस्थाहें ॥ तिनओतादिकअवस्थाविकीप्राप्तिति स्युट्घ सुस्म 🤌 कस्तुहै ॥ ताबस्तुक्त बद्वनायुक्प तुराय यानामकारककपाकर कालागुरापमा जार अञ्चला अञ्चल ।
 रकाहोने है ॥ होक्रव्य ॥ अधिदेवरूपसाक्षीआत्माको यहजोतादिकचारअवस्याहें ॥ तिनओतादिकअवस्यावाकोप्राप्तिचे स्थूळ सुस्म १
 कारण यातीनकारीरॉकाअभिमान प्रतिवंपकहै॥तादेहाभिमानकीनिद्यतिहुए यहविद्यापुरुप समापितेंच्युत्यानकाळिषेपे बाह्यअंतरितिक्थं अक्षाकर के विद्याप्त का याना १
 अब्राह्मकारिकेअनुभवकरे है ॥ तिसब्युत्यानकाळिषेपे तासविचिक्यक जोमविकरपसमापिहै॥ तासविकरपसमापिविपित्यतहआ यहविद्या । न न्युरुप यासमीविशक् त्रहारूपकरिकेदेखे है ॥ तिससिविकल्पसमाधिकाङ्षिपे जीचैतन्य यासन्विशक् सत्ताकीप्राप्तिकरे है ॥ ताचेतन्यक्र , बेदवेतापुरुष अद्रज्ञाता यानामकरिकेन्थनकरे हैं ॥ और जिसनिविकल्पसमाथिषिपे स्थितहुआ यहविद्वान्पुरुष ध्याता ध्यान ध्येय ुँ मकरिक्रैक्रथनकरें हैं ॥ और घ्याता घ्यान घ्येय यात्रिपुटीकरिकेयुक्त जोत्तिषिक्त्पसमाथिहै॥ तासिकिक्टपसमापितिपेतिहुआ यहिनद्री

इत्यादिकत्तर्विष्ठदीकापिरियागकिरिके सर्वेजगतकेतताकुंशाकपेणकरणेहार जित्तचैत-यह्पभारमाकू अनुभवकरे हैं ॥ ताचितन्य स्वरूपभारमाकू वेदवेतापुरुप अनुज्ञा यानामकिरिकेव्यनकरे हैं ॥ और जित्तकानदिन्वह्मपश्चितीयभारमाहै यातामक्रितीयआत्माकू प्रवृत्तमश्चान नाग्नकूप्राप्तहेष अनुज्ञा यानामकिरिकेव्यक्ति जोत्त्वात्त ॥ तथा यहमें हैं यहह्मराहै इत्यादिकभेदकुंदेलता पहीं ॥ तथा ताभेदकेअभावकूभी देखतानहीं ॥ तथा मैजीवताहुं मैप-याहुं इत्यादिक विशेपोकूभी देखतानहीं ॥ तिसकाञ्चितिस्यत वेतन्यस्वह्मपश्चात्माकुं वेदवेतापुरुप अविकल्प यानामकिरिकेव्यनकरें हैं ॥ हेग्निव्य ॥ जैसे जायत स्वम सुप्रुप्ति यहतीनोंअवस्था भेद देतिकरिकेवर्गहें ॥ याते याअधिकारिपुरुपक् तेजायतादिकअवस्था परित्यागकरणेयोग्यहाति यात्रियशात्माके ओत अनुज्ञाता अनु वा यहतीनहप्तमे ताभेदहण्योपिकरिक्षकर्म ॥ सोअविकर्यस्वह्म मनवाणीकाश्चर्यस्य ॥ तय स्वर्ययोग्यः ॥ और तातु

[3][स्वरूपंहै॥तथा याम्ररोस्कपद्वास्वतोषुराविषास्थतह ॥ तथा स्वर्थात्रथा पराधार । यथा सर्वप्राध्यास्य । यथा सर्व १४][तिहपहै ॥ तथा सर्वप्राणियोकेहदयकमछिषे सर्वेदा साक्षोक्ष्पकिरिकेभासमानहे ॥ पेसेअविकल्पस्वरूपकारमादेवक्षे यहअधिकारोष्ठरूप १४] परादिकहरूपप्राथिकिम्पाई दर्दाारूपकिरिकेनहीं देखताहुआ अर्देअस्पि याप्रकार प्रत्यकृङ्प्करिकेदेखे ॥ यहूदी परमफङ्पज्ञानका %। राफ्पहे ॥ और याअविकल्परूपआत्माकाज्ञानहीं याशास्रकापयोजन है ॥ अग याहीअयेकेर्पप्टकरणेवासते प्रथम ताअविकल्पआ ?}|त्मोकज्ञानिषे असंभावनाकुं हष्तंतकान्कि निष्टतकरे हैं ॥ हेशिष्य ॥ जैसे आकाज्ञविषे गंधवैनगर कल्पितहोंने है ॥ तेसे याआनंदरन ?॥ ह्पआत्मापिपे यहमापादिकद्वेतप्रपंचभी कल्पितहै ॥ और हेशिष्य ॥ जैसे निरव्यय आकाग्रका कल्पितजोकोईएकदेरोडे ॥ ताएक १ |श्रापि आकाग्रकेपारतवर्गक्पकेअज्ञानते सागंपर्वनगरकोकल्पना होंबे है ॥ तैसे वास्तवतेनिरव्यवभारमाका कल्पितजोकोईएकदे

गृतिहों है।। ति याशानंद्रस्वरूपआत्मिकेज्ञान्ते केवळ याकायेत्रपंचकीही निष्ठतिहोषैनहीं ॥ किंतु याकायेप्रपंचकाकारणहपजीअ ्रीरो है ॥ और रेशिन्य ॥ जैसे एकहीस्वमद्रद्यापुरुष निद्रादोपकेवशते अनेकमकारकाहुआ मतीतहोंने है ॥ तैसे यहएकहीआ ्रीते ॥ ताएकदेश्विपे ताआत्मकिवास्तवस्वरूपकेअज्ञानते सामायादिकप्रपंचकीकल्पना इवि है ॥ और हेशिष्य ॥ जैसे ताआकाज् अकिपास्तपस्यरूपकेद्वानते सोगंपरैनगर् छपभावक्ष्यप्रहिविशोतैसेताआत्माकेवास्तवस्वरूपकेज्ञानते यहदङ्यप्पंचछयभावक्ष्यासहीवे हे।। | शार हेशित्यासि ताशाकाशकेञानते केबळगंपवंनगरकोहीनिष्टतिहोंनेनहीं॥किंतु तांगंपवंनगरकाकारणरूपजोअज्ञानहैताअज्ञानकीभी ्रीपांशतानकरिक अपरोक्षप्रमतीनिद्यतिहोनित्तां ॥ जैते पुर्वादिकदिज्ञावांविषे जोपाश्चिमादिकदिञ्जावोंकाश्रमहों है ॥ ताअपरोक्षप्रको अपूर्वालिकदिज्ञायकिपरोक्षतानते निद्यतिहोवैनहाँ ॥ किंतु तिनपूर्वादिकदिज्ञावोंकअपरोक्षज्ञानतेही ताअपरोक्षप्रमकीनिद्यतिहों है ॥ तैसे 🌿 हान्तुं ताअद्यानकीभी नियुत्तिक्षेषे हैं ॥ और हेशिष्य ॥ अपरोक्षत्रमकीनिवृत्तिकरणेवासते अधिष्ठानकाअपरोक्षद्यानहीं अपेक्षितहोंने हैं ॥ । किंतु याआत्मादेवकेअपरोक्षज्ञानतेंही यासंसारश्रमकीनिष्रति 🎖 | पाशात्मादेग्केपरीक्ष्मानते याअपरीक्षरूपसंसारश्रमकीनिष्नतिहोषैनहीं ॥

स्ति आणोल्सङ्गकेत्रज्ञान्ति अनेषप्रधामितात्रां है।। तीमा ॥ देनागम् नेते प्रभावकारोति विभवत्र ति । त्यत्वाप्यीय्यो यात्राप्यक्षित्रक्ष्यत्या मात्राप्येत्वाप्येत्याप्येत्याप्ये पद्माया मारम्पेरमोप्याप्यातिमोरम् िनेसे वाज्यक्षित ग्रांक्षण आर्थण क्षेत्रावता है।। मेर वर्षप्रीकिया। गर्मिया विवास प्राप्ति। प्राप्ति ।। भाषा।। नहीं ॥ तेरे पाषवानस्त्रवेन्नोनिश्वस्तानि याशवानिनीरियोन वेननेनती ॥ वामना ॥ ब्रीता व ॥ व्यमना जनवानु व ॥ मन्त नाशक्षेत्राप्तहोंवे है ॥ ताआत्मज्ञानतेविमा दूसरेकिसीउपायकरिकै यहमायारूपपिक्ञाची नाशक्षेत्राप्तहोंनेनहीं ॥ याते सोमुमुधुजन श्री तिआदिक्षुणोंकरिकेयुक्ते ॥ तथा चित्तकपिकायताकरिकेयुक्ते ॥ तथा तामायारूपपिशाचीते अयक्षेत्रापद्धभादि ॥ सोमुमुधुजन अ वेतागुरुकेसमीपजाइके याआत्मज्ञानरूपमंत्रकेसपादनकरे ॥ यहआत्मज्ञानही यावेदांत ॥ हुस्तरह ॥ तथा यातीतीक अनुवेतकुष्ण्यितीयिकिक्षावीति ॥ तथा वार्षेतारक कालकी मन्त्री में संबोधाराक भारत्तापुरत् नत्ती

ैं गर्करागेशांताकाश्रयंक्षय त्रप्रात्मद्यान इमने तुमारेप्रति कथनकन्यांदे ॥ केसादेसोज्ञानाासर्व दोपों ते रहित शुद्धत्रसात्मविषयकदोणे ते ांस्हर्द ॥ ऐतेत्रग्रातम्ज्ञानकीपरिप्रजेताहुप्तेंअनंतर हमरिक्षे तुमरिप्रति पूर्वकीन्याई तुं अभी किसअपैक्षेत्रवणकरणेकीइच्छाकरताहि १ प्रारोयाकेचरदेशकीपरिपूर्णंता निरूपणकरेहें ॥ हेशिष्य ॥ अस्य यज्ञुषु साम अयर्गण याचारिवेदोविषेप्रसिद्धजेऐतरेयादिकज्यनिपद्ररूप १ गेदांतहें ॥ तिनजगनिगर्कप्रदेशतातिषे जोवेदातभाग केवङ उपातनावोंकेंदी प्रतिपादनकरेहे ॥ तावेदांतभागकूछोडिके दूसरेतवेजपनि में गहआत्मज्ञानही अनर्यकरिके संपादनकरणेयोग्यहै ॥याआत्मज्ञानतिभिन्नउपायिकिकरणेविषे यापुरुपोंक्षे धुनःधुनःसंसारकीईप्राप्तिषे ग्रे ॥ गार्न ताआत्मदाननित्मित्र कोईभीउपाय याअधिकारीपुरुपाँकुकरणेवाग्यनहाँ ।। अय श्रीशंकरानंद्धनि आपणेशिष्यकेताई यात्र ।प्रकारकप्रश्नकरणा बन्तिनहीं है ॥ तथा ताआत्महानकेवातते अभी हमारेक्के दूसराकुछकहणेयोग्यभीनहीं है॥ इसप्रकार उपातनाभा

११। आपणेगुरुकताई दंदग्तप्रणामकरताभय। ।। तथा आपणेगुरुकिरुतिक्रताभया ।। इसप्रकार आपणेगुरुकाष्ट्रजनकरिके परमआने निगीत मगेनेदोत्रिक्षित्रोतिषादित निगुणआत्माकेहानक् गुरुकेमुखतेंश्वणकरिके सोशद्धावानक्षिष्य क्रतक्रत्यभावक्षेपानहोताभया॥

र्‼प्रापद्वश गीसिष्य तागुरुचपदिष्टआत्मज्ञानक्चं आपणेहिष्योंकेप्रति चपदेशकरताभया ॥ जिनांक्योंकरिकेविस्तारक्षेप्राप्तहुआ सी शागताने अभीकष्टिकाटिषिभी याअपिकारीपुरुगोंक्चं प्राप्तदीवे हे ॥ काहे तें यूबेऐतरेयादिकचपनिपदीविपे जाजात्रसविद्या कथनक कि ॥ मा मनेबद्रानियाही याशात्मपुराणरूपक्रिक परिणामक्ष्यामहुई है ॥ याँने यहआत्मपुराणयंथ साक्षात्तेनेदकेतुल्यहै ॥ तथा यासै

प्राः थार्गमारिमित्यारण ॥ अत्र याजात्मपुराणिषे त्रपिद्धपुराणोंकेल्श्रण घटावे हें ॥ याआत्मपुराणिषे याजगत्के उत्पत्तिका गार्द्धाटना गुटनारण नी मायाष्ट्रपश्चान ।। ताकार्यसहितज्ञानका नाज्ञकरणेहाराहे ।। यति सुसुकुनने ने याजात्मपुराणझं ्र ग्रागिर्गारा ग्रागिरारा ग्रंगकन्यादे ॥ त्या याजात्मपुराणिषे आकाजादिभूतोंका तथाविराटादिकभौतिकोंका वंज्ञभी वर्णनक

्गोरे ॥ ॥भा याशासपुराणिरिषे स्मायंभुषमनुकी उत्पत्तिआदिकाँकाभी वर्णनकन्याहे ॥ तास्वायंभुवमनुकेकथनकरिके ताकेविभूतिरूप

रिविपेनिवासकरिक्नै श्रीशंकरानंदम्जीन केवळअनुयहकरिके आपणेअद्धावान्जिष्यकेमति यहआत्मपुराणनामायंथ कथनकरताभयाहै ॥ ्रहर, उवांकाभी अर्थतेंहीकथनसिद्धहोंनेहै ॥ और याआत्मपुराणिविपे आकाज़ादिकभूतोंके तथातिनभूतोंकेकार्यरूपपट्टियादिकोंके तथा १ मतुवंगविपेस्थितप्रतदेनादिकराजोंके अनेकप्रकारकेच्यापार कथनकरेंहें ॥ और याआत्मपुराणिविपे वेदरूपपुरुप्रमाणतेंरहित किंचितमा १ प्रमाशयं कथनकऱ्यानहीं ॥ किंतु जो अर्थ ब्रह्मसुजोविपे तथाताकेभाष्यविपे तथाभगवत्गीतादिकस्मृतियोंविपे कथनकऱ्याहे ॥ सोईही ४ आहे ॥ तासंस्कृतआत्मपुराणके उत्पातकादेश वणनकर है ॥ दाक्षणदेशावपास्थतजा कविरानामाएकपावजनदाह ॥ ताकावरानद्यक्तत १४ तिपेनिवासकरिकै शोशंकरानंदग्रीने केवङअनुसहकरिके आपणेशद्धावान्।राध्यकेशति यहआत्मपुराणनामार्थय कथनकरतासयाहै ॥ १४ अम् यासंयके आत्मपुराणनामराखणेका प्रयोजन वर्णनकरेहैं ॥ सर्वपुराणहितहासादिकोविषे अनात्मपदार्थों छेप्रतिपादनकरणेहारी जेराजा १० स्टेस्टेसनामान्द्रपत्नकाले ॥ निज्ञकानेरेस्टेशमास्किके सिज्ञनात्माकर्णालेखिकेत्रका आहे ॥ तासंस्कृतआत्मपुराणके उत्पत्तिकादेश वर्णनकरें हैं ॥ दक्षिणदेशविपेत्यितजा कविरीनामाएकपवित्रनदीहै ॥ ताकविरीनदीकेती अयं याआत्मपुराणिषेपे कथनक-याहै ॥ और तिनब्ह्यसूत्रादिकोषिषे वेद्मुङकता सर्वेषिद्वान्पुरुपोंकूसंमतहै ॥ यतिवेदकेअर्थका विस्ता रतेप्रतिपादकत्वरूप पुराणधर्मती याशात्मपुराणिषेपे अत्यंतरूपष्टहीहै ॥ अब जिससंस्कृतआत्मपुराणका यहप्राक्रुतभापाआत्मपुराणह

ाण यहनाम राख्याहै ॥ और ताज्ञंकरानंदमुनिकेज्ञिष्यकीन्याई जोपुरुप अनात्मकथानोंकेरागतेरहितहै ॥ तथा यासंसारज्ञुरुकरिक्षेत , सहुआहे॥तथा विपयसुलितिरक्षेशात्रोषुरुपद्ये याजात्मपुराणमंथका अधिकारहि।ज्ञंका॥ इसप्रकारकाअधिकारीपुरुप साक्षात्उपनिपद् ीशच्य याष्ठराणकेआरंभिषेपे आषणेग्रुरुवींसेँ तासूट्यहितसंसारञ्चष्टकेनाशकरणेहारा आरमज्ञानहोष्ट्रताभयाहै ॥ अनात्मपदार्थीक्रॅप्रति १ पादनकरणेहारी कोईराजादिकोंकीकथा प्रछीनहीं ॥ यातेँ याआत्मपुराणिषेपे कोईभीअनात्मकथा कथनकरीनहीं ॥ किंतु आरंभतेंछेके ६ समप्तिपर्यंत आत्मज्ञानका तथाताआत्मज्ञानकेपैरायादिकसाषनोंकाही याषुराणिषेप्रतिपादनकऱ्याहै ॥ याकारणतें यात्रथका आत्मपु दिकोंकीनानाप्रकारकीकपाँहै ॥ तिनकथाबोंक्ष्यगणकरिकै तिनअनात्मकथाबोंतैषिरकाहुआ तथायासंसारष्टपञ्चरुककरिकैसंतप्तहुआ सो

्र हर्पदांतातिशात्मद्यानक्रंसपादनकरेगा ॥ याते यहआत्मपुराणनामायंय व्ययेहो है ॥ समाधान ॥ असंभावनादिकदोपोंकरिकेयुक्तजेपु १) हर्पदे ॥ तिनपुरुपोंका साक्षात्वेदकेअथिषे प्रवेशहोहसकेनहीं ॥ किंतु असंभावनादिकदोपोंतिरहितपुरुपोकाही नासाक्षात्वेदकेस्येषिषे

🎖 अगे हैं अने कह एति कि कि पण करे हैं। जिसे उपादानकारण रूप मितक मिं यह पट श्रामादिककार्य ज्यामकरे हैं ।। तेसे उपादानकारण रू 🎖 हाराहे ॥ यांतें याआत्मपुराणमंथतेंअभिक आत्माकेप्रतिपादनकरणेहारा दूसराकोईमंथहैनहीं ॥ सोयहआत्मपुराणनामामंथ यद्यपि पूर्व 以 ्रे रकाउपदेश करतेभेषें हैं । हेशिष्यो ।। यहस्थावरजंगम्हपसर्वजगत् अभिन्निमित्तडपादानकारणक्षक्षेत्ररेने ब्याप्तकच्याहे ।। अय याही स्यउपनिपट्करिकेप्रतिपादनकऱ्यात्रो परमात्मादेवहो∥जेसपरमात्मादेवरूप यहस्थावरजंगमरूपसर्वेजगत्हे ॥ ऐसासर्वेजगत्रूप परमा ताशंकरानंदमुनिने यहआत्मपुराणनामात्रथ कथनकऱ्याहे ॥ सोयहआत्मपुराण सर्वउपनिपद्रुष्पपेदांतींकेसारअर्थका प्रतिपादनकरणे ∣ पुराणमंथका निरंतरश्रमणकरेहै ॥ सोबहिम्देखरागीपुरुपभी ताश्रमणकेप्रभावतें अंतभुंसहोइकै तथा वैराग्यमानहोइकै ताआत्मज्ञानकूँपी 8 णीतिये नित्यहीं सरस्वतीनिवासकरे हैं ॥ और सीईकरही ब्रह्माबिज्युरूपहैं॥तथा इंद्रादिकसर्वेदेवतारूपहै ॥ याते जोपुरूप याआत्मपुरा १८ राजयंथक्त अद्यासानपुर्वक ब्रह्मवेतागुरुकेमुखर्ते अवणकरेहे तथा बिचारकरेहैं॥तोपुरूप अयकेपारणकरणहारोबुद्धिक्रमासहीवे हैं ॥ तथा ्र सादेवही याआत्मपुराणयंथिषिपे प्रतिपाद्नकन्याहै ॥ इसप्रकार सर्वजगत्कूईयरहृपद्विकि वेद्वेतापुरुप आपणेशिष्योंकेप्रति याप्रका 🎙 पोकेनिरूपणकेमिपकरिके यात्रंथकोसमाप्तिषिपं मंगङाचरणकूकरताहुमा शंथकार ईशाबास्ययपानेपद्केअर्थकानिरूपणकरें 🔋 ।। ईशाबा तहोंवेहे ॥ यांते मोक्षकीइच्छावाच्युरुपॉने अवश्यकरिकै याआत्मग्रुराणप्रथकाविचारकरणा तथाश्रयणकरणा ॥ और श्रद्धावानशिष्य केप्राते उपदेशकरणेहारे जीशीक्षंकरानदेगुरुहे ॥ तेशंकरानंदर्चामी शैकरमहादेवक्कं सर्वेदा आपणाआत्मारूपकरिकेदेखेंहे ॥ याते ताश्करानंद्गुरुकेश्ररीरिषिपोस्थतहोड्के सीसाक्षात् शंकरमहादेवही याआत्मपुराणयंथकाकर्तां है ॥ केसाहेसीत्रीशंकर ॥ जिसकेया डक्तमुख्यअधिकारीवासतेहाँ प्रवृत्तभयोद्दे ॥ तथापि याप्रंथविपेइतनासामर्थ्यहे ॥ जोवहिर्मुख तथारागवान्पुरुपभी शद्धाप्रवेक याआत्म आत्मनानक्ष्राप्तहोषेहे॥याप्रकारके प्रत्यक्षफङ्षिप किसीनभी क्ष्यकरणानहीं ॥ अव याआत्मपुराणप्रथेके विपय संबंध यादीनोंअनुबं मन्सहों है ॥ यातें तेअसंभाषनादिकदोप ताबेदअपकेनिस्थकस्पेषिपप्रतिबंधकहें ॥ ताअसंभाषनादिकदोपोंकीनिद्यांतिकरणेषासते

ारं यहात्तंज्ञात व्याप्तकचाहे ॥ और जैसे राजाँने दृष्टिद्वारा आपणेसवैनगराहिक व्याप्तकरेहें ॥ तैसे निर्मित्तकारणरूपई थरें ने यहार यह । जार वेस यामकचाहे ॥ और जैसे राजाँ दृष्टिद्वारा आपणेस्तां कि यामकचाहे ॥ जैसे यहार विकासकचाहे ॥ तेसे यहार विकासक विकासक विकासक विकास आपणेस्ता आपणेस्ता प्राप्तकरेहे ॥ तेसे यहार विकासकर विकासक व

💃 ।स्पर्यसम्मरोगुष् आत्महत्यारेनदेनार्वे हैं ॥ निनजात्महत्याषुक्रोंकू श्रीनें संसाररूपद्वःसकीप्राप्तिही कथनकरी है ॥ तहां श्रीत ॥ **अमागभगकर्णा ॥ होक्रटमी ॥ निराशुद्धिकेमभाव्हुए जोकदाचित् तुमारेकूँ तासगुणत्रहाज्ञानविपे तथानिग्रैणत्रहाज्ञानविपे अधिका** र्नहाँनानेई ॥ तेअज्ञानीपुरुष ताआत्मादेवका तिरस्का रमहाहाने ॥ तोभी तुम यहमोपुत्रभनादिकपदार्थ ईथरकेहो है हमारिनहीं हैं याप्रकारजानिक कमोकेफठरूपछोकोकापरित्यागकरों ।

 यहआत्माकास्वकृप अत्यत्त्राश्चयकृपह ॥ काहत यहआत्माद्व आप क्रियातराहतहुआमा मनतामानाम्वर्णकृपण ॥ तात्त्रप्य ॥ वात्त्रप्य ।
 जिस्तिमाप्दार्थकृ यहमन आपणेस्कर्पद्वारा प्राप्तहों है ॥ तिस्तित्तप्दार्थिषे यहआत्मादेव तामनकेगमनतैपूर्वही परिपूर्ण है । और यह ।
 आत्मादेव नेवादिकहीद्वेग्किरिकेश्वर्णकृष्टि आभीवहाज्ञानकरिकेगम्यहोंकै।और यहआत्मादेव आप पर्वतकीत्यहिनिश्चरुकुआमीश्वर्णमन ।
 करणेहरिवायुआदिकोक्कमोंकेकरणेविपे समर्यहोंवे हैं।। और तिसर्अत्योग्धाराहुई अग्निहोत्रक्शिह आही यहअनेककमोंका ।
 करणेहरिवायुक्काविककमोंकिकरणेविपे समर्यहोंवे हैं।। जिन मेवादिभावक्र्यातहुई अग्निहोत्रक्शिइतियोक्कमिकिकमोंका ।
 कर्रुक्षित्र अत्यतहुर्ज्ञाभी विद्यात्रपुरुषोंकु अत्यत्तस्मीपह ॥ तथा यहआत्मादेव याहर्यप्रपंचके अंतरवाह्य परिपूर्ण है।।अव वर्णकर १ ्रुरभारमानेज्ञानकाफक निरूपणकरेहें ॥ हेशिष्यो ॥ जीविकेग्रिफ्य याजीवतअवस्थाविपे ब्रह्मातेआदिकेके पिपीलिकापयेत सर्वश्रीसें १५ के आपणेआत्मास्वरूपविपे केल्पितरूपकरिकेदेखेंहें ॥ तथा विनसवैश्रीसोविपे आपणेआत्माक्षें अनुगतरूपकरिकेदेखेंहें ॥ तथा विनकेश १० पुरुष, किनिसमात्रभी दुःखरूआसहोवेनहीं ॥ हेशिष्य ॥ जिसविद्यान्युक्षपक्षें आत्मज्ञानकेप्रभावतें यहसर्वभूतप्राणी आत्मभावक्षेत्रा महस्येशातया किमविद्यानप्रकर्णे अधिप्रानआत्माकेषकत्वस्त्रभावः क्षित्र हरेन आत्माकेज्ञानते तिनअसुपैछीकोकोप्रापि नहींहोवे है ॥ ताआत्माकास्वरूप वर्णनकरे हैं ॥ हेशिष्यो ॥ तिनअसुरपुरुपोंकरिकैअज्ञात यहआत्माकोर्चकप अत्यंतआश्रयेकपदे ॥ कहिते यहआत्मादेव आप किपातिरहितहुआभी मनतेमीअपिकवेगवाछोहे ॥ तात्पर्ययह ॥

आकर्तअभित्रक्ष्पकरिकसाक्षात्कारकरे हे ॥ सोपुरुप सर्वज्ञापकआत्माकृहीं देखेढे ॥ केसाहेसोआत्मादेव ॥ स्थुङ सक्ष्म कारण या तीत्रज्ञारीसे तिरहितके ॥ तया निर्योगीसरत्पयके ॥ ऐसेआत्मादेवकुः ईवारकप्करिक्जानणेहारा जीविद्यानुष्ठपदी।सोविद्यानुष्ठपदी सोपा शिक्टरिकरिके आराप्यकरणेयोग्यहंबररूपभीहोते हे ॥ केसाहेसोईबर्ग ॥ संकीचतेरहितदर्शनस्यायबाङाहे ॥ तथा सर्वमनकेपद्यति योकतानणेदारासगंदी ॥ तया अहात्मादिकश्उयोका तिरस्कारकरणेहाराहे ॥तथा सर्वकारणों ते रहित होणे ते स्वयंभुरूपहे॥ तथा छो , कप्रसिद्धांकारणांकामीकारणरूपहे ॥हेशिष्यो ॥ ऐतेआत्मादेवकेमाशात्कारकाष्क्रीप्राप्तिविपे चित्तकोश्राद्धारा उपातनासहितकमेही ड ी पायरुगोते ॥ ताकमंद्रे येयोसापुरुष आग्रीते अगिया यादोनामॉकस्किकयनकरे हैं और ताउपासनाक्के वेदवेनापुरुष संभूति विद्या या १ गीनागॅकिस्किकपनकरे हैं ॥ तेदोनों अंतःकरणकोशुद्धिद्यारा तथाएकामताद्वारा आस्मज्ञानकाकारणेंहें ॥ अब कमें ब्यासना यादोनों रतगुग्गिरानकरणेगातने त्रथम उपातनांत्रहित कैंगङकमोकीनिदाकरे हैं ॥ हेशिष्यो ॥ जेपुरुप केनङकमों छेहिकिरेहें ॥ तेपुरुप ति तत्मोकैत्रभाषकरिक सीपुत्रथनार्विक प्रमुशायि प्रमुशासिक छेगाहिके हैं ॥ तथा स्पाहिकअनित्यङोकों छे गातहोंने हैं ॥ तथा ना 🎙 नाप्रकारकेरागद्रेपकरिकेयुक्तदोपै हैं ॥ इसक्रकार संसारकेसुखगिपेआसक्तडुए तेकसीपुरुप वारम्बार जन्ममृत्धुकंप्राप्तदोषै हैं ॥ अब कर्मो क्रामा आमिहावनहा ॥ हाम्राज्याम्याज्यात्रक्ष रजननमास्राज्यानक्ष्यक्ष्यक्ष नक्तोकियभाषकारिक खोधनथनारिकपदार्थाविषे परमआसिकक्र्याप्तहार्थे हैं ॥ क्कीभीमासिक्षीवैनवीं ॥ तथा विश्ववरूपशान

्रीरितित नेनटउपातनाकीर्निदाकरें हेशित्यो ॥ नेपुरुप केवटउपातनानिपेही मीतिवालेहीयें ॥ तेउपासकपुरुप ताउपातनाकेर्यथे ४ गाज्पफटीपे शासकरुप तिनक्षीपुरुपों में भी अपिकदारुणतमक्ष्मातहोंवें हैं ॥ कहितें नेपुरुप वेदविहितकमोकापरित्यागकरिके १ रेनटउपातनागिपे तरपरहोंगे हैंगतिनकेनटउपातकपुरुपोविपे दोअनर्थकेहेतुहोंने हैंगतहां एकतो विहितकमोकात्यागाओर दूसरा ना मप्रतारमेप् गर्गिपे आसाति॥तिनदोन्दोष्टां तेते उपासकपुरुषतिनकमीपुरुष्टां ते भीअधिकदुः बक्ष्प्राप्तहोनेहैं। यातेया अधिकारीपुरुष्टां ने

.गोंगोगितउपातना गर्राशंअनुष्ठानकरणाभिवटकमींका तथालेवछडपासनाका अनुष्ठानकरणानहीं ॥ हेक्षिष्यो ॥इसप्रकार कभ

ं असुयांनामतेडोका अधेनतमसाद्वताः॥तांस्तोप्रेत्याभिगच्छीते येकेचात्महनोजनाः॥ अर्थयह ॥ जेपुरुप आपणेआत्माविषेही भङीप अ १४ कारते समणकेरे हें ॥तिनपुरुपोकानाम सुरेहे ॥ ऐसेआत्माराम विद्वानपुरुपहें ॥ तिनविक्रानपुरुपो तैभिन्न अज्ञानीपुरुपोकानाम असु अ १४ तहे ॥ तिनअसुरपुरुपोक्के प्रातंहोणयोग्यचे कुभअक्षुभक्षजन्यङोक्कें ॥ तिनव्धोकांकानाम असुये है ॥ तेअसुर्यनामाङोक आत्माक्के आत्माक्के आत्माकित्तानिते तिनअसुपैकोकोकोप्राप्ति नहींहोवे है ॥ ताआत्माकास्वरूप वर्णनकरे हैं ॥ हेशिष्यो ॥ तिनअसुरपुरुपोकिरिकैअज्ञात हआत्माकास्वरूप अत्पंतआश्चर्यकपेहे ॥ कोहेते यहआत्मादेव आप क्रियातेरहितहुआभी मनतेभीअधिकवेगवाळोहे ॥ तात्पर्ययह ॥ सिनसपदार्थक पदमन आपणेसंकल्पद्वारा प्राप्तहोंने हैं ॥ तिसतिसपदार्थविपे यहआत्मादेव तामनकेगमनतेषुवेही परिपूर्णे है ॥और यह त्मादेव नेत्रादिकइदियोकरिकैअगम्यहुआभीत्रह्यज्ञानकरिकेगम्पहोंकेहै॥और यहआत्मादेव आप पर्वतकीन्याईनिश्रकहुआभीश्रीज्ञामन प्रमात्माकेन्नानकाफठ निरूपणकरेंहें ॥ हेशिष्यो ॥ जिविवेकपुरुप याजीवतअवस्थाविप बह्मातेंआदिङेके पिपीङिकापयैत सर्वशरीरों भाष्मेनात्मास्करविप किरपतरूपकरिकेदेखेंहें ॥ तथा विनसर्वशरीरोविपे आपणेआत्माक्तें अनुगतरूपकरिकेदेखेंहें ॥ तेषिवेकी किर्षित्पात्रभी दुःखरूपासहोवेनर्वा ॥ हेशिष्य ॥ जिसविद्यानुष्ठपक्तें आत्मज्ञानकप्रभावतें यहसर्वभ्रतप्राणी आत्मभावकुप्रा किर्षावानपुरुषमें अधिवानआत्मकेषकत्वन्तः क्षा के स्ट षोंक अन्यंतद्रहुआभी विद्यान्पुरुपों छे अत्यंतसमीपहै ॥ तथा यहआत्माहेन याहरूयप्रपंचके अंतरबाह्य परिष्रणे हैं॥अच वर्णनकरे जहारेगायुआदिकोक्रमी उद्यंपनकरिकेशागेजानिहै ॥ और तिसअंतयामीआत्मादिककरिकेप्रेरितद्वआही यहसूत्रात्मारूपग्यु सर्वे रिरोमिपे अग्निरीत्रादिककर्मोकेकरणेविपे समर्थहोवै है॥ जिन मेवादिभावक्रंप्राप्तदुई अग्निहोत्रकीआहुतियोरूपकरिके यहअनेककर्मोंका आंत्रणकरणेदारिअज्ञानकर अंधतमकरिकेन्यातहें ॥ ऐसेअसुयैळीकोंकू तेआत्महत्यरिपुरुष मर्णतेअनंतर प्राप्तहोंने हें ॥१॥ अय जिस डक्ष्पिथ उत्पन्नहोंने हैं ॥ और ॥ सोआत्मादेन वास्तवतैंसर्वित्रवात्रीं रहितहुआभी सर्वित्रपावाछाहोंने है ॥ और सीआत्मादेन अज्ञानी

मगम । गान्मा। इसभी भन्ना में माने माहिक सर्वे शृज्यों हैं नाश्करणहारे त्याहम अधिकारिजनों है अझ विक्री मासिकरणे होरे जो आ 🖟 नर्गोक्त आपणादर्शनदेके यासंसारतेरसाकरणेवासते ताआपणेमुखकेआवरणक्षे निवृत्तकरी ॥ हेमगवन् ॥ स्मरणमात्रकरिके सर्वेजनया पत्रापत्रेतताहो॥ ताआपकेडपकारकेनियुत्तकरणीतेप इम समयैनहीं हैं ॥ याँते इमअधिकारीजनोंका आपकेताई वारंबार नमस्कार हाते ॥ अस् सूयसगात्केसायनाक्कपनकरणेहाराजी ॥ हिरणमयेनपात्रेण ॥ इत्यादिकमंत्रहे तामंत्रकाअयं निरूपणकरेहें ॥ हेशिष्यो ॥ यहशिकारीपुरुष यापकार तासूर्यभगवाच्कीप्रार्थनाकरे ॥ इभगवच् ॥ तप्तसुवर्णकेसमान अत्यंतप्रकाशमान जीयह आवर्षणकर्ने द्रोराग्रकेसमान तेनोपंडछहे ॥ तातेनोपंडछह्प हिरण्मयपात्रक्रिके आदित्यमंडछविपेत्यित आपत्रह्मका उपासक्षुरुपोक्प्रापि नाद्रारम् छिद्रकृपमुल् आधृतहोहुरह्याहे ॥ हेत्तवैजगत्केपोषणकरणेहारेसूर्यभगवात् ॥ सत्यपरायणतारूपपमेवाछेहमआधिकारी गूनएकरणेद्वारा जोआपकावास्तवस्वरूपहे ॥ ताआपकेवास्तवस्वरूपक्षे जिसप्रकार मेंअधिकारीजन साक्षात्कारकरों॥तिसप्रकार आप हमारिकप् अतुप्रदक्ता ॥ यापूकारमें ताआदित्यभग्वाच्कीप्रार्थना यहअधिकारीपुरुप करें ॥ इसप्रकार तेवेदवेतापुरुप जिसपरमात्मा मुनीक जिनक्षानक्ष मानवहारहो ॥ यातै तहमारिकामकोपादिकत्तवंश्च तुमारिक अज्ञातनहों हैं ॥ कितु तत्तवंश्च आपक्ष मातह

गुरुं। पाशात्मपुराणप्रंपका पठनकरेंहे ॥ तथा जोअपिकारीपुरुप ब्रह्मनेतागुरुकेमुख्तें याआत्मपुराणप्रंथकाश्वरणकरेंहे ॥ तथा जोआथि [गकीमापितासते आपणीहोष्पेंकिमति नानाप्रकारकोविद्या उपदेशुक्रेरेंहें सोष्रमाहमादेवही याआहमपुराणमंथविषे सबेबमातिपादनक न्॥३ ॥ ताएरमात्मादेगतेभित्र क्सिभीअनात्मपदार्थका याआत्मपुराणझंथविषे प्रतिपादनकऱ्यानहाँ॥याते जोआधिकारिपुरुप बसवेता तागिका रूतिममुधुननिकेप्रति यात्रासमुराणमंथका कथनकरेहैं॥तथा जोअधिकारीपुरुप यात्रात्मपुराणमंथकेअर्थके निरंतर चितन गंगेगोगोगोगोगोगोगोग न सापसानादेवक् आष्पाआत्मारूपजानिकें कार्यसहितअज्ञानकीनिष्टत्तिपूर्वक ब्रह्मभावकोप्राप्तिरूपमोक्षक्रंप्रा ारो।रे∥ गाँसे मोहाकीद≂छावानपुरुषों ने श्रद्धाभक्तिपूर्वक याओरमणुराणशंथका अवस्यकरिकेविचारकरणा॥इतिशोमत्त्वरसहँसपरित्राज उपासना यादीनोकस्किग्रक्त जीतत्वज्ञानार्थीपुरुप्दे ॥ सोअधिकारीपुरुप चित्तक्रएकाथकस्कि ॥ हिरण्मयेनपात्रेण ॥ इत्यादिकसंत्रकसि| के याआदित्यभगवादकी प्रनःग्रनः प्रार्थनाकरे ॥ कैसाहैसोआदित्यभगवाद् ॥ याअधिकारीपुरुपोंक्त्रं ब्रह्मठोककीप्रप्रिदारा कर्मप्रीक्तिकी| प्राप्तिवासते आपणेमंडळावेपे छिद्ररूपमार्गकीप्राप्तिकरणेहाराहै ॥ हेक्सिच्यो ॥ जोकमेडपासनावाळाप्रुरुप हिरणमयेनपात्रेणा|यामंत्रकरिके||

तास्यंभगवान्कीप्राथंनाकरे है ॥ ताअपिकारीप्रुरुपक्कं याप्रकारकीक्षुभचुद्धिपातहोंवे हैं॥जोआदित्यनंडङविषेह्यित त्वयंत्योतिपुरुप्हे॥|∯

तार गर्गा प्राप्तान्तान्ता कर्मात्र विकास कार्या विकास कर्माहिक प्रतिकासित वाजाआतुर्यमुक्का विकास कर्मात्यक प्रमान प्राप्ता कर्मात्र वार्य वार्य कर्मात्र क

| मंधिय-मनी।  |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Garanda Jah | 14444111111111111111111111111111111111 |

वदान्तग्रथाः।

की ठुला टुम, रुआ मी. रु. आ. ट. म. रु. आ.

: : 11किट्डक

9-6 2-8

90-0 9-06

: :

:

भावादाका

भिक्तरणमाङा और भक्तिमुत्र सभाष्य

शारीएक ( ब्राङ्करभाष्य ) रत्नप्रभाटाका ज्यासा

Ė

गद्समुच्य और।

E-0 2-6 3-0 0-3 3-0 0-Z

:

6-0.0-6

. e-0. 0.6-0 :::

बली १२ पेजी

3-0.0-6.

:

0-0.0-0

ाडाका :::

2-0 0-8 2-0 0-8

•

1यशी भाषा-आत्मरन्यस्पन्जित

तिषाटीका सहित

.

··· 0-92 0-2 : गीता गडे अक्षरकी १६ पेजी गुटका

5-0 >-0

0000

... o-92/ o-9 9-2. 0-II.

<u> जिगवद्वाताप्चरत्ने अक्षरमोटाग्रटकारे जाम</u> " पंचरत्न अक्षरबडा खुळापत्रा छोटीसंची " पंचरान अक्षरवडा ठंबीसंची खुठा

8-0 2-2

:

000

9-32 0-2

.

मद्रगवद्वीता सान्चयत्रजभाषा दोहासहित …

E-0 8-6

कानामै श्रीस्नामिउद्धवानंदमिरिष्ठन्यपादिशिच्येण स्वामिचित्यनानंदमिरिणा विरचिते प्राक्कताऽऽत्मपुराणे मुसिंहपूर्वोत्तरतापनीयेशावा ि स्पतारागेप्रकाशे प्रजापतिदेयतासंयादो नाम अष्टादशोऽत्यायःसमाप्तः ॥ १८ ॥ समाप्तश्रायमात्मपुराणनामात्रथः ॥ श्रीगुरुभ्योनमः ॥ इदं पुस्तकं मुम्बर्यां वैश्यवंशावतंस श्रीकृष्णदासात्मजेन क्षेमराजेन श्रीकाशीपियेषारमिनमः ॥ श्रीशंकराचायेभ्योनमः ॥ श्रीशंकरानंद्धनिभ्योनमः ॥ ð

स्वकीये "श्रीवेद्वटेश्वर्" यन्त्रालयेऽद्वयित्वा प्रकाशितम्॥ संवत् १९५५, शके १८२०.

| नची।    |
|---------|
| श्रिम-1 |
| ोंकी सं |
| पस्तक   |
| garen   |
| -       |

0--92: 0--91 8-6 8-6 2-0 0-m : त्रामद्भगबद्गाता सान्वयत्रजभाषा दोहासहित ··· : तामृतत्तरींगेणी मदार्गडा मी. रु. आ. टु. म. रु. मा. 30-0 3-0

- 10 O-0 : वाद्तमुख्य आर् विपमपद्रिक . . .

3-6

...

निया

ग्गार गर्ममन्त्र आर गर्ममन्तरीका

भिकरणमाटा ऑर भंकिमुत्र मभाष्य

. . .

अशर पड़ा

ज्ञारीएक ( ज्ञाङ्गरभाष्य ) रत्नप्रभादीका न्यासा-

¥

वेदान्तग्रंथाः।

6-0 2-0

3-0 2-2

::

:

। पं मिहिरचंद्रकृत अत्युत्तम

9-92 0-2

. . .

7-0

::

7-0 0-8 °

:

ग्या भाषा-था

3-0.0-3 ۲ " पैचरत्न अक्षरबडा ख़ुळापत्रा छोटीसैची

m

g--0 , 0--6 : : " पैचरत्न अक्षरवडा छंबीसंची खुळा

... 0~92 0~0 : : गीता बंदे असरकी १६ पेजी गुटका ३-० '०-६' गिता बडेअसरकी खुळी १२ पेजी " पंचरत्न भाषाटोका ... गीता शीषरीटीका सहित

B-0, 8-0.

ज्यवर्क सादत भाषायाका ...

का मुख

...

.... 0-9.0 ···

| बाय,                                                | नी, रु, आ, ट, म, रु, आ, | ठ, आ       | नाम,                                                     |                        | की. ठ.  | की, रु. आ, ट. म. रु. आ, | र, आ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------------------|------|
| ना गुरना निष्णुसहस्रनाम सहित                        | €-° >-° ···             | 6-0        | आत्मनाय भाषाटीका                                         | •                      | :       | 1-0 R-0                 | 70   |
| ा गींगा पेचरत्न और एकाव्झरत्न                       | ٠٠٠ ٥-9٤ ٠٠٠            | 7          | तत्त्वनीय भाषाटीका                                       | •                      | :       | 1-0 A-0                 | 70   |
| " पेत्रत्त द्राव्शत्त                               | 0-90                    | 16-0       | ०-१० ०-१॥ वेदांतग्रंथपंचकम् ( वाक्यप्रदीपःवाक्यस्रुधारसः | <b>गप्रदीपः</b> वाक्यः | सुधारसः |                         |      |
| गीतार्पगरत्न नगरत्न पाकिट धुक्त                     | €-0 n-0 ···             | 6-0        | हस्तामङकःनिर्वाणप                                        | गप्चकं मनीपापंचकं )    | निकं)   | 6-0 2-0                 | 0    |
| गीता गुट्या पाकट बुक्                               |                         | الم مي     | वेदस्तुति भाषाटीका सह                                    | :                      | :       | 5-0 >-0                 | ا    |
| अधारकगाता अत्युत्तम् सान्वय भाषादीका                |                         | 9-0 0-6    | गीतारामानुजमाप्य                                         | :                      | :       | 3-0-6                   | 00   |
| :                                                   | ٠٠٠ °-9٤ °-٠٠           | 'n         | बेदांत डिम्डिम्                                          | :                      | :       | 11-0 116-0              | 70   |
| गण्डामाता भाषाटा कासावत                             | 6-0 g-0 ···             | 6-0        | नेराग्यभात्कर भाषाटीका                                   | :                      | :       | 6-0 2-0                 | 10   |
| ं।।वाष्यद्शं भाषाद्राकान् कार्यप्यांता,शानकगीता,    | क्नीता,                 |            | सिद्धांतचंद्रिका सटीक ( वेद्रांत )                       | दिति )                 | :       | 6-0 2-0                 | 100  |
| ाधान्त्रणाता, नहुपगाता, सरस्वतंत्राता,              | मिता,                   |            | हरिमीडेस्तोत्रमटीक                                       | :                      | :       | 5-0 St-0                | ů,   |
| अपाधरमीताः चकमाता, षमन्याप्रभाता,                   | पंगाता,                 |            | द्वादश्महावाक्यविवरण                                     | :                      | :       | 0                       | =    |
| ्राट्स्याताम् ।<br>व्यव्हर्याता भाषात्रीनमान        | °12 °1                  | - :<br>- : | जोटक सटीक                                                | :                      | :       | 9                       | 6-0  |
| के तथा गुन्ड ६ रत्न नेडा असूर                       |                         | Ţ:         | वेद्तिरामायण भाषाटीका सह                                 | सिंह ःः                | :       | 2 <del>-</del> 6 ::     | 000  |
| स्पर्मशास्त्रकीत मेर्ह्य दीवन भाषाद्वांका महित ०-१० | °<br>क्रिन ११३          | -9         | वेदान्तर्यहा भाषाटीका                                    | ::                     | . •     | 7-0                     | 6-9  |

į

| की, कुझा, हास कुबा,     | 610                                              | 10                        | T-0                         | 00<br>1                        | 0                          | ,                                    | ر<br>ا<br>ا              | 6                                |                                | 0<br> <br> <br>                 | <u>-</u>                        | =                 | 9                               | ,                                            | フーゥ 。 - e · · ·              |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| . M. E.                 | 0                                                | º-97 º-9                  | <br>                        | <br>                           | <b>&gt;</b> -0             |                                      | 9-0                      | 00<br>1<br>0                     |                                | ٠<br>ا<br>ا                     | 9                               | 6-0               |                                 |                                              | m<br>j                       |
| #13. F                  | :                                                | :                         | :                           | :                              | :                          | (H                                   |                          | मंयह ) ०-८                       | वर्णन                          | :                               | :                               | :                 | :                               | न्तका                                        | :                            |
| - Him-                  | संतप्रभाव वेद्रांत                               | विचारमालासटीकपंचीकरणसहित  | अभिन्धापसागर भाषा (बेदांत ) | अच्यात्मप्रकाश भाषा (बेदान्त ) | विज्ञानगीता कविकेश्वदासकृत | सुंदरविलास (ज्ञानसमुद्रः ज्ञानविलास, | राष्टकादि सहित ) सटिप्पण | प्रत्यकानुभव शतक भाषा (वेदान्तका | पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश-वेदांत | (कामलीवालेवाचाकी बनाईहुई)       | मुक्तिकोपनिषद् भाषादीका         | कैवल्योपनिषद्ध    | मोसगीता मड़ी ( सवालक्ष ) रामनाम | ग्रुतिप्रभाकर स्वामीनिश्रकदासक्रत (वेदान्तका | शंथ शुद्धकर नया छपाहै)       |
| ય. <b>૧.</b> ગાઢ        | T                                                | Ŧ                         | •                           | 6-0                            | ؠٛ                         |                                      | 9-6-                     | ,                                | 'n                             | V                               | 00                              |                   | l)                              | ů                                            | 6-0                          |
| n, o, al, c, 4, 0, all, | £-0 ( J                                          | 51.                       | ार्षे                       | >-0                            |                            | _                                    | 0-65                     | वेदांत                           | وا                             |                                 | ٠٠ ج                            | जोर               | ٠٠٠                             | ··· 92                                       | <b>?-</b> 。::                |
|                         | ापाटीका ( वेदान्त                                | ाका                       | स्क्रियियणीताआचार्यं        | भाष्येण संयुता                 | सटीक संस्कृत               | वेदान्त भाषा                         | । संपर्ण                 | य मोल प्रकरण                     | उत्तम कायन असर बडा             | त ६ प्रकरण                      | सटदासजीकृत                      | चतुरद्गासकृत      | :                               | :                                            | :                            |
| dist.                   | प्रश्नोत्तरमुक्तावटी भाषादीका (बेदान्त ) ॰-३ ॰-॥ | त्रीवन्मुक्तगीता भाषाटीका | भक्तिमीमांसा-शांडिल्य       | स्मिथ्यती रिवतेन               | क्ष क्षयोगनासिष्ठ सः       |                                      | योगगामित बहा आया संपर्ण  | याग्वांसियगटकविंगाग्य मील प्रकरण | उत्तम कागज                     | गामिष्यसार भाषा वेद्ति ६ प्रकरण | निगारमागर संटीक निश्रच्दासजीकृत | प्रायशस्त्रं भाषा | नानक गिटास                      | अमृत्प्पात वैद्यति                           | , गंगापगुरत्तरु गंद्रीत<br>( |

TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY 是 🗐 श्रीमद्भेद्भरेशाय नमः। ( 問題的語句自由自由自由的語句が大きの句句ではないないできた。

क्षि प्रश्नाम सम्मं ५५००० पंत्र बहुतगुरत्तमांके द्वारा गुद्ध : \*\*\* 9449 \*\*\*\* होकर द्या तथार हे .... \*\*\*\* ति तरिवयुग्न सरीक मन्द्रम मानु मन्त्रन महिल्ला अन-ियानग्रामारम्बर्दास मिनियम्ब मह अधुरक्ता पुराय-टमिहास मन्त्राः। 

कि दीनों फारुका ज्ञाम ) नया छपा .... अत्र म महाभारतार्यातिहासाः भीमदागवतारिपुराणानि सहस्रमामादिरतोत्राणि तथा च व्याक्ररण-न्यापारि गाप गटकार्यापिकारि शन्यात्र सीसकोत्तम महछ्डवक्षरेष्य मनोहरं मुद्रितारते योग्य-7 6-7 ... \*\*\*\* \*\*\*\* " केनल भाषानातिक जिल्द्वीपा " भाषाद्वीया समेत .... 0109 .... We same along (ma) alternative in

ंटि पुस्तक मिल्नेका पता-तेमराज श्रीङप्पताम, "श्रीवेद्धदेश्यर" छापासाम−मुंबई. मृत्येनकस्पास्तित तनांत्र्य याहका यथासूचीपत्रं मूल्पप्रेषणेन प्रामुद्रः ।

ाण राजाराज्य ı 1 • : 12.